ज्ञानमण्डल प्रन्थमालाका सत्ताइसवाँ प्रन्य

### हिन्दूभारतका उत्कर्ष अर्थात्

## राजपूतोंका मारामिक इतिहास

[मध्ययुगीन भारत भाग २]

( सन् ७५० से १००० ईसवी तक )

हेलक-श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य

एम्. ए., एल्-एल्. वी., श्रानरेरी फ़ेलो बम्बई विश्वविद्यालय

तथा

महाभारत—ए क्रिटिसिज़्म, रिडिल आफ़ दि रामायण, एपिक इण्डिया, हिस्ट्री आफ़ मिडीव्हल हिन्दू इंडिया, महा-भारत उपसंहार, श्रीरामचरित्र, श्रीकृष्ण-चरित्र, महाभारतमीमांसा आदिकें रचयिता।

भथम बार ]

संवत् १८८६



#### प्रकाशक— श्रीमुकुन्दीलाल श्रीवास्तव श्रीकाशी विद्यापीठ, काशी।



मुद्रक— बा० वि० पराड़कर ज्ञानमण्डल यंत्रालय, काशी

### हिन्दूभारतका उत्कर्ष। श्रयात् राज्यपूर्तांका अपर्रिक्क इतिहास

### प्रशंसन ।

श्री विंतामिण विनायक वैद्यजीकी यह इच्छा हुई कि उनके लिखे हुए "मध्यकालीन भारतके इतिहास" के हिन्दी रूपका उपस्थापन, हिन्दी भाषा बोलनेवाली जनताके सामने, में करूँ। श्री वैद्यजीकी उदारबुद्धि, देशभक्ति, देशसेवा, भारतोद्धारेच्छा, बृहत्पांहित्य, पौरत्त्यपाश्चात्योभयविद्यापूर्णता, सरलहृद्यता, प्रसन्न-वित्तता, श्रमशीलता और वयोवृद्धताके लिये मेरे मनमें जो भूयिष्ठ आद्र है उसने मुक्को विवश किया कि उनकी आज्ञाका पालन करूँ। तथा भारतीय मध्यकालीन इतिहासके विषयमें मेरी अल्प-ज्ञता विवश करती है कि प्रस्तावनाको संनिप्त करूँ।

इस पुस्तक के अंग्रेजी रूपकी तीनों जिल्द मैंने अन्तरशः आद्यो-पांत पढ़ीं। मेरे जानमें ऐसा कोई दूसरा ग्रन्थ अवतक नहीं लिखा गया है, जिसमें ६०० से १२०० ई० ( अर्थात् ६५७ से १२५७ वि० ) तक छः सौ वर्षका इतिहास, भारतका, इस योग्यतासे, इस विस्तारसे, इस शृंखलाबद्ध कमसे, इस तथ्यान्वेषणके भावसे, इस युक्तिपूर्ण कार्यकारणसम्बन्धप्रदर्शनसे, और भारतके उद्धारके कार्यमें सहायता देनेकी ऐसी नियतसे, लिखा गया हो। प्रत्येक भारतवासीको चाहिये कि इस ग्रंथको पढ़े और इसमें एकत्र किये हुए ज्ञानको अपने मनमें विचारपूर्वक छे आवे, किन किन कारणोंसे कब कब भारतवर्षके भिन्न प्रांतोंके जनसमुदायोंका उत्कर्ष हुआ और किन किन कारणोंसे क्या क्या आपत्ति करै, श्रीर तब देशोद्धार कार्यमें यथाशक्ति खयं प्रयत्न करे श्रीर दूसरोंकी सहायता करै।

इतिहासकी बड़ी महिमा प्राचीन आर्ष प्रन्थोंमें तथा पाख्रात्य आधुनिक विद्वद्यन्थोंमें कही है।

इतिहास-पुराणं पंचमं वेदाना वेदं भगवोऽध्येमि । ( छांदोग्य' छपनिषत् )।

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्। विभेत्यरुपश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति॥

( मनु-महाभारतादि )

इतिहासके उदाहरणोंसे वेद वेदांत श्रीर तनिष्ठ धर्मका समें ठोक ठीक समममें श्राता है, श्रन्यथा नहीं। जो बहुश्रुत नहीं, जो विविध ज्ञान नहीं रखता, जिसको इतिहासका विषय विदित नहीं, उससे वेद उरता है कि यह मेरे श्रयंका प्रवचन नहीं प्रव-श्वन करेगा, प्रसारण प्रचारण नहीं प्रतारण करेगा, वह धर्मके स्थानमें श्रधर्मका उपदेश करेगा। ऐसे मनुष्यका श्रपनेको धर्म-व्यवस्थापक कहना दम्भमात्र है। वह वेदके श्रथंका भी श्रीर समस्त जनताका भी प्रतारण प्रवश्वन करेगा।

महाभारतादि आर्ष लोकहितैषी कारुणिक प्रन्थोंमें भीष्मादि महाप्रामाणिक महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो बीच बीच में, श्रत्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्।

कहके चदाहरण द्वारा उस उपदेशको सममा देते हैं, श्रोता के मनमें बैठा देते हैं। सर्वाङ्गीण शिचा उत्तम इतिहासके प्रत्थसे जैसी हो सकती है बैसी किसी दूसरे विशेष शास्त्रके प्रन्थसे नहीं। इसलिये ऐसे प्रन्थोंका परिशीलन, जैसा वैद्यजीका यह प्रन्थ है, सब भारतीयोंके लिये नितांत उपयोगी है।

यदि इसमें दोष है तो इतना ही कि यह तीन ही जिल्दों में क्यों समाप्त हो गया है, इसको तो नौ नहीं तो छः तक में विस्तीर्ण होना चाहता था। श्रेयसि केन तृप्यते। यदि इसके दूसरे संस्क-रणमें, तत्कालीन खाहित्यका इतिहास भी समाविष्ट किया जाय तो बिना आयास इसका परिमाण दूना हो जाय, तात्कालिक सामाजिक रहन-सहनपर प्रकाश पड़े और उसका भी हाल वहुत सा विदित हो, श्रौर प्रनथकी सरसता भी वढ़ जाय। इन छ- सौ वर्षोमें बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, तामिल, तेलगू, तथा अन्य देशभाषाद्योंमें वैदिक, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि संप्रदायों के अनुयायी विद्वान् हो गये हैं जिन्होंने सहस्रों प्रन्थ विविध कान्य और विविध शास्त्रके लिखे हैं। उनकी जीवनी और उनके प्रंथोंके विशेषोंका श्रति संचिप्त वर्णन भी, उनके समयकी बड़ी बड़ी प्रभाव-शालिनी परिवर्त्तनकारिग्री घटनात्रोंके सम्बन्धमें, यदि कुछ इस प्रन्थके दूसरे संस्करणमें मिला दिया जाय तो यह त्रंथ अधिक रोचक और शिचाप्रद हो जाय। पुनरपि, श्रेयसि केन तृष्यते। मैं बहुत आशा करता हूँ कि इस उत्तम प्रन्थके निदर्शनसे प्रभा-वित होकर नयी पीढ़ीके भावी उत्तम विद्वान् "मध्यकाल" के पूर्वकाल और पश्चात्कालका भी इसी प्रकारसे विस्तृत इतिहास जिखकर देशकी सत्ज्ञानवृद्धिमें सहायता देंगे ।

नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते ।

दीपावली, १६८५ }

भगवान् दास

### विषय-सूची

# तीसरी पुस्तकराजपूर्तोकी उत्पत्ति

| अकरण                           |               |       |     | पृष्ठ |
|--------------------------------|---------------|-------|-----|-------|
| १—राजपूत ''''                  | •••           | •••   | ••• | 1     |
| २ क्या राजपूत विदेशी हैं ?     | •••           | 4**   | ••• | 11    |
| ३—अप्तिकुलकी कल्पना भूठी है    | •••           | 300   | 444 | 38    |
| ४ क्या अग्निकुळवाले गूजर है ?  | •••           | ***   | ••• | ३२    |
| ५राजपूर्वोंके गोत्र "          | •••           | •••   | ••• | 48    |
| ६राजपूतानेमें आर्योंकी वस्तिय  | î             | •••   | ••• | ९३    |
|                                | ो पुस्तक      |       |     |       |
| श्रन्यान्य                     | हिन्दू राज    | त्य   |     |       |
| १—चित्तौड़के गुहिलोत और वाप    | गराव <b>ल</b> | ••    | ••• | 304   |
| २ —बाप्पाके पीछेके राजा        | •••           | ***   | *** | 334   |
| ३—साँभरके चाहमान               | •••           | ***   | *** | 350   |
| ४कन्नौजके सम्राट् प्रतिहार     | •••           | • • • | ••• | १५२   |
| ५—अनहिलवाड़ पारणके चावडे       | •••           | •••   | ••• | 191   |
| ६—धारके परमार ***              | •••           | ***   | ••• | 165   |
| <b>७</b> —बुन्देलखण्डके चन्देल | •••           | •••   | ••• | 196   |
| ८—चेदी अर्थात् त्रिपुरके कलचू  | री ***        | •••   | ••• | 212   |
| ९बंगाल अथवा सुंगेरके पाल       | •••           | •••   | *** | 518   |
| १० — दक्षिणके राष्ट्रकृट       | •••           | •••   | ••• | २२९   |
| ११ अन्य छोटे राज्य •••         | •••           | ***   | *** | 580   |
| १२—समकालीन अरब लेखक            | 407           | •••   | *** | ३५३   |

| प्रकरण                            |                    |                  |        | पृष्ठ       |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------|-------------|
| पाँचव                             | र्गि पुस्तक        |                  |        |             |
| साधारर                            | ए परिस्थि          | ते               | ,      |             |
| १३—भाषा                           | ***                | •••              | •••    | २६५         |
| ११—घामिक परिस्थिति                | ***                | ***              | •••    | २७३         |
| १५—सामाजिक स्थिति और वर्ण         | व्यवस्था           | •••              | •••    | <b>3</b> 08 |
| १६-राजनीतिक परिस्थिति             | ••6                | ***              | •••    | ३३५         |
| १७—मुल्की और फौजी व्यवस्था        | •••                | •••              | •••    | 340         |
| १८—भारतके इतिहासमें अत्यन्त       | <b>सुखसमृद्धिक</b> | त समय            | •••    | ३७६         |
| र्पा                              | रेशिष्ट            |                  |        |             |
| (१) सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी अ     | ार्योका वेदोंमे    | <b>ं स्ट</b> लेख | ***    | ३९६         |
| (२) थानेके शिटाहारोंका एक न       | वीन तात्रपट        | •••              | •••    | ४३८         |
| (३) अर्वाचीन मापाऑकी उत्पत्ति     | ī                  | •••              | •••    | 888         |
| (४) मनु और याज्ञ्बल्ह्य इन        | दो स्मृतियाँ       | वे अतिरिक्त      | शेष    |             |
| महत्वपूर्णं स्मृतियोंके मध्य      |                    |                  |        |             |
| अविलप्ट परिस्थितिके निदश          | -                  |                  |        | ४४३         |
| ( ॰ ) महाराष्ट्रके मध्ययुगीन राजव | iश मराठा-क्ष       | त्रिय थे         | •••    | ४४७         |
| (६) यापारावलके विषयम रा०          |                    |                  | का लेख | 846         |
| (७) हालकी ऐतिहासिक खोज            |                    |                  |        |             |
| सम्बन्धमें दससे देवलद्ध त         |                    | ***              | •••    | 866         |
| अनुक्रमणिका •••                   | •••                | ***              | •••    | 408         |

#### प्रस्तावना ।

'मध्ययुगीन भारत' का यह दूसरा भाग आज हम पाठकोंको भेंद्र कर रहे हैं। जैसा कि पहले भागकी प्रस्तावनामें कहा जा चुका है, 'मध्ययुगीन भारत' भारतवर्षका मध्ययुगका इति-हास है श्रीर यह काल ६०० ई० से १२०० ई० तक माना गया है। पहले भागकी प्रस्तावनामें यह भी दिखाया जा चुका है कि भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके तीन विभाग होते हैं—१. श्रार्यकाल (५००० ई० पू० से ३०० ई० पू० तक ), २. श्रार्य बौद्ध काल (३०० ई० पू० से ६०० ई० तक) और ३. हिन्दू-काल (६०० ई० से १२०० ई० तक )।इसी तीसरे कालका इतिहास हम लिखने जा रहे हैं। इस कालको हम हिन्दूकाल इसलिये कहते हैं कि इसमें हिन्दूधर्मको वह रूप प्राप्त हुआ जिसमें हम श्राजकल उसे पाते हैं। थोड़ेमें यों कह सकते हैं कि दूसरे कालविभागमें प्राचीन आर्यधर्म और बौद्धधर्मका जो संघर्ष चलता रहा इस कालमें वह मिट गया और आर्यधर्मको हिन्दूधर्मका रूप प्राप्त हुआ जो प्राचीन आर्यधर्म और बौद्ध धर्म दोनोंका मिश्रण है। भारतवर्षके इतिहासका इसे मध्ययुग ही कहना उचित होगा, क्योंकि इस कालके अन्तमें उत्तरी हिन्दुस्थानमें मुसलमानोंकी सत्ता स्थापित हो गयी श्रीर थोड़े ही दिनोंमें--१३०० ई० के लगभग--दिच्या भी उनके श्रधीन हो गया।

पहले भागके मुखपृष्ठपर इस इतिहासका एक और नाम दिया गया है—"हिन्दू राज्योंका उदय, उत्कर्ष और उच्छेद।" इस नामकी सार्थकता प्रस्तुत प्रस्तावनामें दिखाई जा सकती है। हिन्दू कालके भी मोटे हिसाबसे तीन उपविभाग होते हैं म्रार प्रत्येक उपविभागमें साधारणतः भिन्न भिन्न हिन्दू राजा दिखाई देते हैं। प्रथम दो सौ वर्षोंके उपविभागमें पहले हिन्दू राज्य स्थापित हुए देख पड़ते हैं--- अर्थात् आर्य-बौद्ध राज-वंशोंका नाश होकर उनकी जगह नये हिन्दू राज्य स्थापित हुए। फलतः प्रथम उपविभाग (६०० से =०० ई० तक) हिन्दू राज्योंका उदयकाल ठहरता है। दूसरे उपविभागमें ये राज्य भी नष्ट हो गये और दूसरे नये हिन्दू राज्योंकी स्थापना तथा श्रतिशय उत्कर्प हुश्रा श्रतः इस विभागके राज्योंका काल हिन्दू राज्योंका उत्कर्ष-काल है। ये राज्य प्रायः सब एक साथ ही नष्ट हुए श्रौर तीसरे उपविभागमें हिन्दू राज्योंकी तीसरी श्रेणीकी स्थापना हुई जिसे महम्मद गोरी श्रादि मुसलमान बादशाहोंने लगभग २५ सालके अरसेमें ही नष्ट कर डाला। फलतः श्रगले विभागमें हमें हिन्दू राज्योंके विनाशका वर्णन करना पड़ेगा। इस उपविभागका विस्तार १००० ई० से १२०० ई० तक है। इसमें महमूद गृज़नवीके श्राक्रमणोंसे लगाकर महम्मद्-गोरीके साथ पानीपतके मैदानमें हुए पृथ्वीराजके घोर संग्राम तकका इतिहास देना होगा। श्रस्तु, इस भागमें हमें हिन्दू राज्योंके उत्कर्प-वर्णनका श्रिय तथा महत्वयुक्त कार्य करना है। इसीसे हमने इस भागके श्रन्तमें एक प्रकरण खास तौरसे वढ़ाया है जिसका शीर्षक है---"नवीं श्रीर दसवीं शताब्दी-श्रर्थात् भारतके इतिहासमें अत्यन्त सुजसमृद्धिका समय" उसमें जो विवेचना की गयी है वह कहाँतक श्राह्य है, इसका निर्ण्य गाठकोपर ही छोड़ देना ठीक होगा।

म भागका एक श्रौर भी नाम हमने दिया है--"राजपू-

तोंका प्रारंभिक इतिहास"। इस महत्वमय नामकी यथार्थता इस भागको पढ़नेसे सहजही प्रकट हो जायगी। राजपूत लोग इस कालके अर्थात् ६०० ई० के आसपास कहांसे भारतीय इतिहासकी रङ्गभूमि पर आगये, यह इस देशकें प्राचीन इति-हासका एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि ये लोग वैदिक आयोंके वंशज थे और मुसलमान धर्मने जो भारतपर पहला आक्रमण कर सिंधु देशको पादाकान्त किया उससे जागृत होकर ये हिन्दूधर्मकी रचा करनेको आगे वहे थे। प्रस्तुत उपविभागमें इन लोगोंके राज्य हिन्दुस्थान भरमें स्थापित होगये थे। श्रौर इनकी बहादुरीकी बदौलत इस-लामका भारत-प्रवेश और ५०० वर्षों तक रुका रहा। ये राज-पूत राज्य मुख्यतः मेवाड़के गुहिलोत, सांभरके चाहमान और कन्नीजके प्रतिहार थे। इन लोगोंने इस कालमें बड़ी ही वीरता दिखायी। ये लोग धर्मरचणके उत्साहसे आगे बढ़े थे, अतः इनकी नीतिमत्ता उच्च प्रकारकी थी और शासन-व्यवस्था भी उत्तम थी।

इस भागमें वर्णित इतिहास हिन्दी पाठकों के लिये प्रायः श्रहातसा है, बिल्क कह सकते हैं कि श्रंग्रेजी जाननेवालों के लिये भी बहुत कुछ यही वात है। कर्नल टाड लिखित राजस्थानका इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है, परन्तु उसमें राजपूर्ती-का श्रारंभिक इतिहास बहुत ही थोड़ा है श्रीर वह भी बहुत करके दन्तकथामूलक है। हां, मुसलमानी कालसे इधरका जो इतिहास उन्होंने दिया है वह सिलसिलेवार तथा साधार है। राजपूर्तोका प्रांरभिक इतिहास ठीक प्रकारसे न दे सकनेके लिये कर्नल टाडको दोष नहीं दिया जा सकता। कारण यह कि उस समयतक शिलालेख श्रादि प्राचीन इति-

हासकी सामग्रीका अध्ययन बहुत ही थोड़ा हो पाया था। खुद हमें भी यह सामग्री श्रधिकतर प्राच्य तथा पाश्चात्य इति-हास शोधकोंके परिश्रम तथा आलोचनाओंसे ही प्राप्त हुई है। इस संवन्धमें यहां कीलहाने, क्षीट, स्मिथ, ब्यूलर, होनेल, भागडारकर, डाक्टर डी. श्रार, जान्सन इत्यादि शोधक विद्वानोंके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना कर्तव्य है। पर हमारी ाय है कि इन लोगोंने जो यह आनत धारणा कर ली थी कि राजपूत हिन्दुस्थानके बाहरसे आये हुए श्रनार्य लोग थे, उसके कारण इनसे सम्पूर्ण भारतवर्षका क्रमबद्ध तथा संगत -इतिहास न देते बना। हमने उक्त खोजी विद्वानींकी खोजींका उपयोग कर तथा हिन्दू दृष्टिसे उनकी विवेचना कर प्रस्तृत इतिहास तैयार किया है। विसेटस्मिथका इस कालका इतिहास बहुत ही संचिप्त श्रीर उपर्युक्त कारणसे श्रनेक स्थलींपर गुलत भी है। हमें अरोसा है कि पाठक इस इति-हासको उसकी अपेचा अधिक विस्तृत तथा अधिक संभव-कोटिका पायंगे।

पाश्चात्य तथा प्राच्य विद्वानों के उपर्युक्त भ्रमका निरसन हमने इस भागकी एक स्वतंत्र पुस्तकमें किया है। हमने यह बात सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि राजपूरों की उत्पत्ति शक, हूण आदि विदेशी अथवा इसी देशकी गोंड, भर आदि अनार्य जातियों से नहीं है, बिट्क वे वैदिक आयों के वंशज हैं। चौथी पुस्तकमें हमने हिन्दू राज्यों की दूसरी श्रेणी अर्थात् राजपूत राज्यों का इतिहास दिया है। प्रथम कालविभागके सम्बन्धमें जिस प्रकार विदेशी यात्री हुएन्सांग द्वारा लिखी हुई बातों का उपयोग होता है वैसे ही इस भागवाले काल अर्थात् =०० से १००० ई० तक का इतिहास लिखने में अरब यात्रियों के लिखे

हुए वृत्तान्तोंसे बहुत सहायता मिलती है। उनका उपयोग कर पांचवीं पुस्तकमें इस कालकी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियोंका सामान्य सिंहावलोकन किया गया है। यह आलोचना अन्यत्र उपलब्ध न होनेसे आशा है पाठकोंके लिये विशेष रुचिकर होगी। भारतवर्षका इतिहास विशेषतः धार्मिक इतिहास है और इस कालमें बौद्ध धर्मके पूर्ण पराभव तथा हिन्दू धर्मके आजकल वाले रूपमें इढ़ताके साथ स्थापित होनेका विवेचन इस भागमें विस्तारसे किया गया है। इस धर्मकान्तिका श्रेय मुख्यतः कुमारिल भट्ट और शंकराचार्यको है, अतः इनका जीवन-वृत्तान्त भी जितना मिल सका देनेका यह किया गया है।

पिछले काल-विभागके समान इस कालमें भी राजनीतिक दृष्टिसे कन्नीजके राज्यका महत्व था। विदेशवाले कन्नीजको ही हिन्दुस्थान समभते थे। कन्नीजके प्रतिहार थे भी वड़े वलिष्ठ। परन्तु दृत्तिणमें मालखेड़का राष्ट्रकूट राज्य इससे भी श्रधिक शिकशाली था। इन राष्ट्रकूटोंका इतिहास प्रायः हालके मराठा इतिहास जैसा ही है श्रीर मनोरंजक है। बंगालके पाल राजाश्रोंका साम्राज्य भी इस समय बलसम्पन्न था।

यही इस भागके वर्णनीय विषयकी कपरेखा है। आशा है कि वह पाठकोंको पहले भागके जैसा ही रुचिकर होगा। परिशिष्टमें चार पांच महत्वपूर्ण किन्तु वाद्यस्त विषयोंका विवेचन किया गया है। मराठोंके क्तिय होनेके जो नये प्रमाण दिये गये हैं और उनपर जो विवेचना की गयी है वह अवश्य पाठकोंके लिये मनन करने योग्य है।

### तीसरी पुस्तक राजपूतोंकी डत्पत्ति।

### पहला प्रकरण ।

#### राजपूत।

साकी नवीं शताब्दीके प्रारम्भमें भारतके इतिहासका सकप सब भाँति वदल गया था। उस समय भारत-में वैदिक आर्यधर्म और आर्य-बौद्ध-सम्मिश्र संस्कृतिका लोप हो चुका था श्रौर वर्तमान समयमें जिस श्रवस्थामें हिन्दूधर्म देख पड़ता है, उस अवसामें देख पड़ने लगा था। मगध जैसे कुछ छोटे मोटे भागोंके सिवा देशमें कहीं वौद्धधर्मका श्रवशेष भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। इस इतिहासके प्रथम भागके साथ जो मानचित्र दिया गया है, उसका तीन-चौथाई भाग आर्य-बौद्ध-सम्मिश्र संस्कृति-सूचक गुलाबी रंगका होने-पर भी इस भागके साथके मानचित्रका प्रायः सारा भाग गेरुए रङ्गका देख पड़ेगा; क्योंकि बौद्धधर्मका स्थान अवतक हिन्दू-धर्मने ले लिया था। फिर भी जिस प्रकार बौद्धधर्म लुप्त हो गया था, उसी प्रकार वैदिक आर्यधर्म भी अब अपने पहले सक्तपमें नहीं रह गया था। पशुयज्ञके प्रति द्वेषकी भावना हिन्दुश्रोंके श्रन्तःकरण्में गहरी पैठ गयी थी, इसीसे वौद्धधर्म की जड़को हिलानेवाले पूर्वमीमांसा दर्शनका श्रादर वहुत दिनों-तक टिक नहीं सका । वास्तवमें बौद्धधर्म और पूर्वमीमांसा, दोनोंने एक दूसरेका नाश किया। लोगोंमें वेदोंके सम्बन्धर्में श्रादर उत्पन्न हुआ श्रीर जोरोंसे वड़ा भी, किन्तु साथ ही याग-यज्ञोंका आदर भी नष्ट हो गया। इसमें सन्देह नहीं कि,

हर्पकी मृत्युके पश्चात्, ईसवी सन् ६५० (वि०७०७) के लगभग कुछ समयतक, पूर्वभीमांसामें बार बार प्रतिपादन की हुई इस बातपर कि वैदिक याग-यज्ञोंसे इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, कुछ लोगोंका विश्वास हो गया था; किन्तु सन् ७५० (वि० ८०७) के लगभग पशुयज्ञके प्रति द्वेषकी ऐसी प्रचएड लहर उठी कि फिर 'पशुयज्ञका नामतक नहीं सुन पड़ा।

वर्तमान समयमें भारतमें प्रचलित हिन्दूधर्मने पशुयज्ञका खीकार नहीं किया; इसीसे इस सम्बन्धकी पूर्वमीमांसाकी शिला, उसके नप्ट किये वौद्धधर्मके साथ ही, नप्ट हो गयी। पहलेके हिन्द्राज्योंके संस्थापक राज्यारोहणके अवसरपर राजवैभव-सूचक अश्वमेध किया करते थे; परन्तु अव जो हिन्दू राजवंशोंकी दूसरी मालिका अधिकाराकढ़ हो चली, उसके दृदयमें अश्वमेधका कुछ भी महत्व नहीं रहा। नये हिन्दू राजा पुराणों में वर्णित और आधुनिक हिन्दूधर्ममें सर्व-श्रेष्ठ माने हुए शिव, विष्णु, सूर्य, देवी, तथा गणेश, विशेषतः शिवके श्रद्धावान् उपासक थे। वर्तमान भारतका शैव सम्प्र-दाय, प्राचीन भारतमें उन्नत हुए शैव सम्प्रदायसे भिन्न है। जिस समयका इतिहास हम लिख रहे हैं, उस समय उसका घृणित स्वरूप वहुत कुछ वदल गया था और थानेश्वरके राजवंशके संस्थापक पुष्यभूतिके समयमें शिवकी तान्त्रिक उपासनाके अन्तर्गत जो घृणित आचार श्रौर हास्य।स्पद विचार समाविष्ट हो गये थे, वे प्रचलित नहीं थे, श्रथवा लोग उन्हें पसन्द नहीं करते थे। इस प्रकार धार्मिक दृष्टिसे विचार करनेसे ज्ञात होता है कि मोटे हिसाबसे भारतमें वर्तमान हिन्दूधर्मका श्रारम्भ ईसाकी नवीं शताब्दी (विक्रम सवत् =४=-६५७) में हुन्ना था।

गाय और बैलकी पवित्रताके सम्बन्धमें श्रात्यन्त तीत्र भावना इस हिन्दूधर्मका एक प्रधान श्रङ्ग है। लोगोंकी वह भावना श्रवतक ज्योंको त्यों बनी हुई है। वास्तवमें गाय वैदिक समयसे ही पवित्र मानी गयी है; परन्तु वैदिक समयके धर्मा-चारोंमें गाय और बैलके यज्ञका समावेश होता था। श्रब श्रहिंसाकी भावना इढ़मूल हो गयी थी श्रीर चाहे वेदोक यज्ञोंके लिए ही क्यों न हो, गाय तथा वैलका वध करना पञ्चमहापातकोंमें गिना जाने लगा था, यहाँ तक कि गायको साधारण कष्ट पहुँचाना भी श्रव पाप समका जाता था। उस समय सर्वश्रेष्ठ समभे गये शिव श्रीर विष्णुकी उपासनासे भी गाय श्रीर वैलकी पवित्रताके विश्वासको श्रोत्साहन मिला। शिवके लिए बैल और विष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्णके लिए गाय पवित्र थी। हिन्दू-मुसलमानोंके तीव कलहका कारण हिन्दुश्रोंकी यही गोभक्ति थी, जिसका प्रभाव श्राज भी ज्योंका त्यों बना हुआ है। सब हिन्दूराज्योंमें अब भी गाय और वैलका वध करना या उन्हें चोट पहुँचाना फौजदारी कानूनके अनुसार घोर अपराध माना जाता है।

सामाजिक उन्नतिकी दृष्टिसे भी श्रवीचीन हिन्दू-राजत्वकालका श्रारम्भ ईसाकी नवीं शताब्दीसे माना जा सकता है।
उस समय सब जातियाँ विश्वह्वल हो गयी थीं, किन्तु श्राजकलकी तरह एक दूसरीसे पृथक् नहीं हुई थीं, कोई किसीको
नीचा-ऊँचा नहीं समक्षता था श्रीर न इतनी उपजातियाँ ही बन
गयी थीं जो एक दूसरीमें मिला ली न जा सकें। संभव है बौद्धधर्मका परामव होनेपर उस धर्मका पालन करनेवालोंको
हिन्दू-समाजमें मिला लेनेसे श्रागे चलकर प्रमुख जातियोंमें
कई उपजातियाँ उत्पन्न हो गयी हों। अर्वाचीन उपजातियोंकी

उत्पत्तिका काल नवीं शताब्दी अथवा मध्ययुगीन भारतका दूसरा काल-विभाग न भी सिद्ध किया जा सके, तो भी तीसरे काल-विभागको उनकी उत्पत्तिका काल माननेमें कोई आपित्त नहीं हो सकती। मध्ययुगीन भारतके तीसरे काल-विभागसे ही उपजातियोंके निर्माण होनेका सम्भवनीय कारण यह है कि बौद्धधर्मको छोड़ जो लोग हिन्दूधर्ममें आ मिले, उनकी पौराणिक देवताओंकी उपासना-प्रणाली देश-भेदानु-सार भिन्न भिन्न प्रकारकी थी। फिर इस समय लोग निरामिणहारी हो गये थे, इससे भी उपजातियोंकी वृद्धिमें सहा- यता मिली।

इससे भी अधिक ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि इसी समयसे लोगोंकी भाषामें भी सहज दृष्टिगोचर होने योग्य बहुत अन्तर पड़ गया। भारतकी वर्तमान प्रचलित भाषात्रोंका आविर्भाव इसी समय हुआ। उनकी उत्पत्तिके कारगोंका विचार स्वतन्त्र प्रकरगमें किया जायगा। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि, वर्तमान प्रचलित भाषाश्री-का इसी समय तकका अखएड इतिहास पाया जाता है. इससे पहिलेके इतिहासका पता नहीं चलता । श्रतः ऐतिहा-सिक इप्रिसे यही कहा जा सकता है कि भारतकी वर्तमान भाषाएँ इसी समयसे प्रचलित हो चली थीं। इसके पहिलेकी शताब्दियोंमें शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पैशाची श्रौर उनकी अपभ्रप्ट भाषाओं द्वारा ही लोगोंके सब व्यवहार होते थे; परन्तु ईसाकी नवीं शताब्दीके पश्चात् हिन्दी, बंगाली, राठी श्रीर पंजावी ये चार भाषाएँ उत्तर, पूर्व, द्विण तथा पश्चिममें उत्पन्न हो गयीं श्रीर लोग इन्हीं भाषाश्रीका व्यवहारमें उपयोग करने लगे।

सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इसी समय राजनीतिक आकाशके चितिजपर अनेक नये राजवंश प्रकट इए जिनके वंशज अब भी देशमें राज्य कर रहे हैं। यह भी निःसंकोच कहा जा सकता है कि आजकल प्रत्यच दिखायी देनेवाले अर्वाचीन "हिन्दू" (अर्थात् हिन्दुओंसे ज्याप्त) हिन्दुस्थानके दर्शन इसी समयसे होने लगते हैं। यह महत्व-पूर्ण बात हिन्दुस्थानका इतिहास लिखनेवालोंके ध्यानमें श्राने लगी है। इन इतिहास-लेखकों में से सर विसंद सिथने बहुत ही ठीक कहा है कि इसी समयके लगभग राजपूत लोग हिन्दुस्थानके इतिहासके रङ्गमञ्चपर अवतीर्ण होते हैं। पहलेके राजवंश श्रव लुप्त हो चुके थे। श्रार्थ-बौद्ध कालमें गुप्त श्रीर वर्धन ( सम्भवतः ये वैश्य थे ) ही भारतमें प्रमुख राज-वंश थे। इसी तरह यवन, शक, हूण श्रादि विदेशी राजवंश भो यहाँ राज्य करते थे। परन्तु मध्ययुगीन भारतके पहले काल-विभागमें ये सब क्रमशः विनष्ट होते गये। उस समयमें भी कुछ चत्रिय घराने थे, जिन्हें हुएनसंगने भी चत्रिय ही कहा है, परन्तु वे राजपूत नहीं कहलाते थे। उत्तर भारतमें बलभीके भैत्रक श्रीर कन्नौजके वर्म तथा दक्तिणमें वादामीके चालुक्य श्रीर कांचीके पल्लवोंको उसने चत्रिय कहा है, राज-पूत नहीं। ये राजवंश भी इसी समयके आसपास अस्तक्षत हुए और समस्त हिन्दुस्थानमें नये चत्रिय घराने उदित हुए जो श्रपनेको राजपूत कहनेमें श्रानन्द मानते थे यद्यपि 'राजपूत' नाम नया नहीं है। आश्चर्य है कि ये ही राजपूत घराने, चाहे उनका महत्व कुछ घर ही क्यों न गया हो, श्राजतक राज-घरानोंके रूपमें वर्तमान हैं। सचमुच, समस्त भूमएडलमें राजपूर्वोके श्रतिरिक्त ऐसे कोई राजघराने हूँ ढ़नेसे भी नहीं मिलेंगे, जिनके वंशवृत्तको जड़ें श्रवण्ड रूपसे नवम शताव्दी-तक पहुँच चुकी हैं। श्रन्य कारणोंको छोड़ दें, तो भी इस एक कारणसे भारतके राजपूर्तोको श्रपना एक विशेप महत्त्व ही प्राप्त है।

राजपृत इससे भी श्रिधिक प्रतिष्टा पानेके अधिकारी हैं, परन्तु हमने श्रमीतक ठीक तरहसे जाना ही नहीं कि उनकी ग्रूरता श्रीर दाचिएय-प्रियताका महत्व कितना है। संसारके इतिहासमें ग्रत्यन्त प्रतापी लोगोंकी जैसी कथाएँ लिखी गयी हैं, वैसे ही वीरताके विशद वर्णन लिखने योग्य प्रभा फैला कर इन्होंने अपने समयका इतिहास समुज्ज्वल कर रखा है। दाचिण्यिवयता, वीरता, धर्मकी शुद्ध परम्परा श्रौर विदेशी धर्म तथा सत्तासे भगड़नेमें दढ़ता, इनमेंसे हर एक गुण्में मेवाड़के सिसोदिये शौर सांभरके चाहमान जगत्के इतिहासमें श्रयगएय होनेके पात्र हैं। श्रदवींकी दिग्विजयका प्रवाह उत्तर श्राफिकाको छावित कर जित्राल्टरके मुहानेसे होता हुआ स्पेनमें घुसा श्रीर पिरेनीज पार कर फ्रांसमें जा पहुँचा, किन्तु वहाँ लीयर नदीके तटपर फ्रांक लोगोंकी शुरताकी चट्टानसे टकराकर वह तितर वितर होगया। उसी धर्मके पागलपनसे भरा हुआ उन्हीं अरवींके दिग्विजय सिन्धुका दूसरा प्रवाह जय पूर्वकी श्रोर ईराक, ईरान श्रीर वल्चिखानको उदरख करता हुआ सिन्धुनद्को पार कर और सिन्ध प्रान्तको जल-मय्र करता हुआ आगे वढ़ा, तव गुहिलोत राजधूतीने ही उसको रोक कर छिन्न विच्छिन्न कर दिया। राजपूत लोग जिसके नामका उचारण वड़े श्रादरके साथ करते हैं, श्रीर जिसे भारतका चार्लस मार्टेल कहना श्रनुचित न होगा, वह वाणा रावल यदि न होता तो एक न एक दिन अरवींके आक्रमणींके

सामने सारे भारतको अपना मस्तक कुकाना पड़ता, अथवा प्रसिद्ध इतिहासकार गिवनके प्रभावोत्पादक शब्दों में यों कहिये कि अरबी धर्म-शास्त्रका प्रतिपादन करनेवाले मुझाओंने आज दिन काशी वाराणसीमें सुकत किये गये लोगोंके आगे इस्लामके तत्वों और आचारोंका निरूपण किया होता; परन्तु बाप्पा रावल और उसके सहायक राजपूर्तोंकी वीरतासे यह दुर्भाग्य टल गया। उसके वंशजोंने अपने विस्तृत और देदीप्य-मान इतिहासमें आज दिनतक अपनी स्वतन्त्रता और हिन्दु-धर्मकी पताका, मुसलमान विजेताओंको भी नगएय समभकर, फहरा रखी है, यह देख मन उल्लसित हुए विना नहीं रहता। सराज्य और सधर्मके अन्तिम उपासक शिवाजी इसी वीरके वंशज थे। यह प्रसिद्ध हो है कि शिवाजीने दक्तिणमें मुसल-मानोंसे संग्राम कर मराठोंके स्वातन्त्र्य और धर्मकी पुनः स्थापना की थी।

परन्तु अन्तमें पश्चिमी आयों और भारतके पूर्वीय आयोंकी खितिमें वड़ा भारी अन्तर पड़ गया। स्पेनमें टेगस नदीके तटपर फांक और स्पेनिश लोगोंने लगातार एक हज़ार वर्ष तक संग्राम कर मूर लोगोंकी शिक, रस्सी खींचनेके खेलमें जीतनेवाले दलकी तरह, ढीली कर एकाएक उन्हें परास्त कर दिया और उन्हें यूरोपसे निकाल वाहर किया। हिन्दु-स्थानमें भी सिन्धु नदके आसपास अरबों और उन्होंके पीछे पीछे आये हुए तुकोंंसे पाँच सी वर्षतक राजपूत तथा अन्य आर्थ भगड़ते रहे। परन्तु हम जिस कालका इतिहास लिख रहे हैं, उसके अन्तिम भागके लगभग एक संग्राममें राजपूत एकाएक पीछे हट गये और तुकों तथा अरवोंने उनका पराभव कर दिया। यद्यिप राजपूतोंने राजस्थानके

पर्वतों श्रीर मरुस्थलों में रहकर श्रपने धर्म, खातन्त्र्य, यश श्रीर शीर्यकी रचा की, फिर भी समस्त भारतवर्षमें मुसल-मानोंका श्रधिकार हो गया। सारांश, भारतमें स्पेनकी तरह मुसलमान पीछे तो हटे ही नहीं, उलटे सारे देशको निगल गये। पश्चिमी श्रार्य बन्धुश्रोंकी तरह भारतके राजपूत यशसी क्यों नहीं हो सके, इसका उत्तर मध्ययुगीन भारतके इतिहास-कारको देना उचित है श्रीर हम इस पुस्तकमें इसीका उत्तर देनेका प्रयत्न करेंगे।

इस समयमें जिनका उदय हुआ और जिन्होंने कमसे कम चार सौ वर्षतक मुसलमानोंके आक्रमणोंका प्रतीकार किया, वे राजपूत कौन थे श्रौर कहाँसे श्राये ? हम लिख चुके हैं कि, वे भारतवासी आर्थ और वैदिक आर्योंके अत्यन्त प्रतापी वंशज थे। उन्होंने बड़ी वीरतासे अपने सनातनधर्मकी रज्ञा की, इस्रलिये उन्हें 'हिन्दूधर्मरत्तक' कहना श्रनुचित न होगा। कितने ही यूरोपीय, श्रीर इस देशके भी, पुराणेतिहास संशो-धक कहते हैं कि राजपूत म्लेच्छ थे, जिन्होंने हिन्दू धर्मका स्वीकार किया अर्थात् वे हूण, शक, यूची अथवा जीटी जातियौ-के बचे बचाये लोग थे। क्या यह सत्य है ? मानव-शरीर-वर्णन-शास्त्रके अनुसार मुख, सिर श्रादिकी परीत्तासे राजपूत श्रार्य सिद्ध हो चुके हैं, तो भी सर विसेग्ट सिथ जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार इसी अनुमानकी पुष्टि करते जाते हैं कि ईसवी सन्की छुठी सदी (वि० ५५ -६५७) के लगभग जिन विदे-शियोंने भारतपर श्राक्रमण किया उन्होंके ये वंशज हैं। श्रतः हमने इस पुस्तकमें इस विषयपर विस्तृत रूपसे विचार करनेका निश्चय किया है।

### दूसरा प्रकरण।

#### क्या राजपूत विदेशी हैं ?

सस्यमें जिनका उदय हुआ और मध्ययुगीन भारतीय इतिहासके इस काल विभागपर जिनकी वीरताकी प्रभा छा रही है, वे राजपूत वैदिक आयों के ही वंशज थे। अपने पूर्वजॉके धर्मकी रक्ताके लिए वैदिक आयोंके श्रविरिक्त श्रीर कौन लोग प्राण हथेलीपर लेकर लड़ सकते हैं ? कभी कभी ऐसा भी होता है कि परधर्मका स्वीकार किये हुए लोग उस धर्मकी रत्ताके लिए उसी धर्ममें उत्पन्न हुए लोगोंकी अपेद्या अधिक तोवता और दढ़तासे लड़ते हैं; परन्तु यह नियम नहीं, श्रपवाद है। श्रतः यह श्रतुमान करना स्वाभाविक है कि, राजपूत वैदिक आयाँके ही वंशज हैं। उनकी परम्परा भी यही वता रही है कि वे सुप्रसिद्ध सूर्य श्रीर चन्द्र-कुलमें उत्पन्न हुए थे। इसके पहले एक स्थानपर 'सूर्य-सोमवंशीय' शब्दका अर्थ स्पष्ट करते हुए हम लिख चुके हैं कि वे पंजाव श्रौर गंगाकी घाटीके मार्ग द्वारा वाहरसे भारतमें श्रायी हुई श्रायोंकी विभिन्न टोलियोंके वंशज थे। तीसरा प्रमाग यह है कि सन् १६०१ (वि० १६५७) की मनुष्यगणनाके समय मानवजाति शास्त्रके श्रनुसार चेहरा श्रीर सिर नापनेपर राजपूत श्रायोंके ही वंशज सिद्ध हुए। उनकी उठी हुई श्रीर सरल नासिकाएँ, लम्बे सिर श्रीर ऊँचे कद आर्यत्वके द्योतक हैं। समस्त पृथ्वीतलपर आर्योंकी यही पहिचान मानी जाती है। नेसफील्ड, इवेटसन श्रादि यूरोपीय विद्वानोंको इस सिद्धान्तकी सत्यतामें विलकुल सन्देह नहीं

यूचियोंकी तरह ये लोग भी हिन्दूधर्मकी सर्वेग्राहिणी शक्तिके प्रभावमें आकर बहुत शीघ्र पूर्ण हिन्दू बन गये। जिन जातियों अथवा कुटुम्बोंको सरदार पदका मान मिला, उनका उस समयको हिन्दू-वर्णव्यवस्थाके अनुसार चत्रियों अथवा राजपूर्तोमं समावेश कर लिया गया। इस प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि पाँचवीं या छुठी शताब्दी ई० में भारतमें श्रायी हुई जंगली टोलियों मेंसे ही परिहार तथा श्रन्य प्रसिद्ध राजपूत वंशोंका निर्माण और उत्कर्ष हुआ। इन वंशोंके अतिरिक्त बचे हुए सर्वसाधारण लोगोंको गूजर कहने लगे श्रीर उनका श्राद्र राजपूर्तोसे कम होता था। दिल्णमें भी इस देशकी कुछ जातियाँ श्रीर घराने हिन्दू-समाजमें समाविष्ट हुए श्रीर पहले जो गोंड़, भर, खारवा आदि कहलाते थे, वे ही चन्देल, राठोर, गहरवार आदि प्रसिद्ध राजपूर्तीके नामोंसे विख्यात हुए। श्रव तो वे श्रपनी उत्पत्तिका सम्बन्ध सूर्य-चन्द्रसे जोड़ते हैं।" यह अवतरण लम्बा अवश्य है परन्तु भारतीय इतिहासके इस समय ( मध्ययुग ) में अति प्रसिद्ध राजपूर्तोंके वंशोंके सम्बन्धमें यूरोपीय परिंडतों और इतिहासकारोंके मतोका दिग्दर्शन करानेके लिए इसे उद्धृत करना आवश्यक था। राठोर, चन्देल, गुहिलोत श्रीर प्रतिहार लोग श्रार्य राजवंशीय कहानेका श्रपना हक बताते हैं, तो भी ये इतिहास-कार उनको जंगली, विदेशी (हुए) या एतइशीय अनार्य (गोंड श्रादि) के वंशज कहते जाते हैं!

मध्ययुगीन श्रीर श्रवीचीन कालके हिन्दुस्थानके इतिहासमें जिन्होंने उज्ज्वल कीतिं सम्पादन की, वे राजपूत-वंश मूलमें श्रायवंशीय थे या सीथियन श्रथवा द्राविड़ी, वास्तवमें यह महत्वका प्रश्न नहीं है। उनकी श्रूरता श्रीर द्वानिएय-प्रियतामें

किसीका मतभेद हो नहीं सकता। उनकी पूर्व-परम्पराको हीन मान लेने पर भी उनका महत्व घट नहीं सकता। हम तो इस प्रश्नको केवल पेतिहासिक दृष्टिसे देखते हैं। देखना यही है कि राजपूरोंकी उक्त पूर्वपरम्परा ऐतिहासिक दृष्टिसे सही है या नहीं। श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भागडारकर जैसे कुछ खदेशी इतिहास-संशोधकोंने उक्त मतकी ही पुष्टि की, इस कारण टाडकृत 'राजस्थान वृत्तान्त' के नये विद्वान् सम्पादकने भी उसीका अनुवाद किया और यह खामाविक ही था। श्रत्यन्त श्रवीचीन शोधोंके श्राधारपर लिखी हुई टिप्पणियों सहित प्रकाशित हुए इस प्रसिद्ध इतिहासके ताजे संस्करणको भूमि-कामें सर विलियम क्रुक लिखते हैं:—"राजपूर्तोकी उत्पत्तिके प्रश्नपर हालके अनुसन्यानीसे बहुत प्रकाश पड़ा है। वैदिक कालके चत्रियों श्रीर मध्य युगके राजपूर्तोमें इतनी भिन्नता देख पड़ती है कि, दोनोंका परस्पर सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं जा सकता। यह श्रव सप्रमाण सिद्ध हो गया है कि वहुतसे राजपूत वंशोंकी उत्पत्ति शक या कुशान लोगों अथवा ईसवी सन् ४०० (सं० ५३७) के लगभग गुप्त साम्राज्यका नाश करने वाले श्वेत हूर्णोसे हुई है। हूर्णोसे सम्बन्ध रखनेवाले गुर्जरीने हिन्द्रधर्म स्त्रीकार किया और उन्होंके प्रमुख सरदारोंसे उच राजपूत वंशोंकी उत्पत्ति हुई। उन्हें जब राज्यवैभव प्राप्त हुआ श्रीर जब उन्होंने हिन्दूधर्म तथा हिन्दू समाज-व्यवस्थाको श्रपना लिया, तब स्वाभाविक रूपसे ही उनका सम्बन्ध महाभारत और रामायणुके प्रधान वीरोंके साथ जोड़नेका प्रयत्न किया जाने त्तगा। इसीसे सूर्य श्रीर सोमसे राजपूर्वोकी उत्पत्ति होनेकी अद्भुत कल्पनाकी आख्यायिकाओंका उनके वृत्तान्तमें समावेश हो गया।" (पृष्ठ ३१) कुक महाशय आगे लिखते हैं:-"राज-

पूत अथवा चत्रिय नाम सामाजिक अवस्थापर निर्भर था. कुलात्पत्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। जाति-भेदकी कल्पना उस समय अपूर्ण अवस्थामें थी, इसीसे उसे आघात न पहुँच कर विदेशी लोगोंका इस जातिमें समावेश हो सका। परन्त विदेशियोंको खधर्ममें मिला लेनेकी इस वातको प्रसंगातु-कृत दन्तकथा श्रोंके श्रावरणसे छिपा देना श्रावश्यक था। इसीसे यह कथा चल पड़ी कि बौद्धधर्म तथा अन्य पाखएडी मतोंका उच्छेद करनेमें ब्राह्मणोंकी सहायता करनेके लिए प्राचीन आर्य ऋषियोंके नेतृत्वमें शुद्धिसमारोह कर अग्नि-सम्भूत कुलोंका निर्माण किया गया। परमार, परिहार, चालुश्य श्रीर चौहान, इन चार कुलोंका श्रव्नि कुलमें समावेश किया जाता है।" इस लम्बे श्रवतरणसे भी यही प्रकट हो रहा है कि भारतीयों द्वारा साधारणतया खीकृत इस मतसे कि राज-पूत वैदिक चत्रियोंके ही वंशज हैं, श्रांग्ल संशोधक सहमत नहीं हैं। इससे यह भी रुगष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य पंडिती और पुराणेतिहाल-संशोधकोंने यह जो मत प्रचलित किया है कि राजपूरोंकी उत्पत्ति चिदेशियोंसे हुई, उसकी पुष्टिके लिए राजपूत घरानोंकी श्रिशि कुलोत्पत्तिकी सर्वसम्मत कथाका कैसा विपर्यास किया जाता है!

हम श्रपनी पुस्तक के पहिले भागमें इनमें से बहुतसे युक्ति-वादोंका खएडन कर चुके हैं। उस भागमें श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भाएडारकरके इस मतको भी हमने निराधार सिद्ध कर दिया है कि गुर्जर विदेशी थे श्रीर पाँचवीं सदीके लगभग हुणोंके साथ इस देशमें श्राये थे। सिथने भी खीकार किया है कि गुर्जरोंके इस समय (पाँचवीं-छुठी शताब्दीमें) वाहरसे भारतमें श्रानेका श्रनुमान भी करने योग्य प्रमाण, उसे सिद्ध करना तो दूरकी चात है, स्थानिक दन्तकथाओं अथवा विदेशियों के उल्लेखों में नहीं मिलता। इसके श्रतिरिक्त गुर्जरों के पूर्वज माने गये खिज़रोंके इतिहाससे भी यही सिद्ध होता है कि वे खदेश छोड़कर कभी कहीं नहीं गये। उनके वर्णनींसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के स्वभाव परस्पर विरोधी थे। खिज़र अपने घरों में ही रह कर व्यापार द्वारा जीविका-निर्वाह करते और गुर्जर परिभ्रमणशील होते हुए पशुपालन श्रौर चरवाहेका कार्य करते थे। हिन्दुस्थानके गुर्जरोंके रूप-रंगसे भी उनके म्रार्य होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। उनकी नासिकाएँ पारसियोंसे भी श्रिधिक तेजिलतासुचक होती हैं। सारांश, गुर्जरोंके विदेशी होनेकी धारणाकी मिचिपर जो मत निश्चित किये हैं, चे सव निराधार हैं। हम पहिले भी वतला चुके हैं कि गुर्जर विदेशी या सीथियन नहीं, किन्तु स्पष्टतया आर्य हैं। इस कारण उक्त कल्पनाके खएडनमें दिये गये प्रमाणीका पुनुरुद्घाटन करना व्यर्थ है। उस भागमें यह भी दिखाया जा चुका है कि हूण और शकों जैसे विदेशि-योंके वहुतसे वंशजोंका उस समय वच रहना भी सम्भव नहीं था। जिन जातियोंके हाथमें राजसत्ता होती है, उन जाति-योंके हाथसे उसके निकल जानेपर वे जातियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। श्रतः इस भागमें हम भागडारकरकी कल्पनाके दूसरे श्रंशपर विचार करेंगे। सर विन्सेख स्मिथ और मि० विलियम-क्रुक भाण्डारकरकी कहपनाको ही मानते हैं। भाण्डारकर कहते हैं:- "राजपूत गुर्जरोंके ही वंशज हैं, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है।" हम यह कह सकते हैं कि प्रथम भागमें हमने भागडारकरके युक्तियादके दूसरे प्रमाणका खगडन कर दिया है। अब इस भागमें उनके पहले प्रमाणका खएडन करेंगे। भागडारकरका युक्तिवाद अनुमानपद्धतिके अनुसार इस प्रकार दिखाया जा सकता है:—

(१) राजपृत गुर्जरोंके वंशज हैं।

(२) गुर्जर विदेशसे आये हैं।

(३) इस कारण राजपूत विदेशियोंके वंशज हैं।

हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि गुर्जर विदेशसे आये हुए नहीं, किन्तु सचे श्रार्य हैं; श्रतः पहले प्रमाणके श्रनुसार मान भी लिया जाय कि राजपूत गुर्जरों के वंशज हैं, तो भी वे श्रनार्य नहीं कहे जा सकते। परन्तु इतनेसे ही सन्तोप न मान कर इस भागमें हम सिद्ध कर दिखायेंगे कि राजपूतोंकी उत्पत्ति गुर्जरोंसे नहीं, किन्तु वैदिक चत्रिय कुलोंमें उत्पन्न हुए क्तियोंसे ही हुई है। भागडारकरने श्रपनी कल्पनाका उद्घाटन प्रधानतया 'गुर्जर' सम्बन्धी लेखों श्रीर 'भारतीय जनसंख्यामें विदेशियोंका भाग' शीर्षक लेखमें किया है। इन लेखों में उन्होंने जो प्रमाण दिये हैं, वे सर वी० सिथ श्रीर क्रुक जैसे इतिहासकारोंको मान्य हैं श्रीर उनकी पुस्तकोंमेंसे दो एक अवतरण हम ऊपर दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजपूर्तोमें पचलित अग्निकुलकी आख्यायिकासे भी प्रायः इन प्रमाणींकी पुष्टि को गयो है। ऐसे ही खलोंपर खोज और श्रन्वेषणका महत्व प्रकट होता है। श्रश्चिक्कत्रकी श्राख्यायिका एक कल्पना मात्र है। प्रथम यह कह देना उचित होगा कि यह कल्पना श्राधुनिक किसी कविकी सृष्टि है। कवि-निर्मित रम्य परन्तु निराधार कथाएँ प्रचलित होकर उनपर जब विश्वास हो जाता है, तब सर्वसाधारणको ही नहीं, सिथ, क्रुक जैसे इतिहासकारों और जैक्सन, भागडारकर जैसे अन्वे-पकोंको भी दिग्ध्रम हो जाता है। उक्त आख्यायिकासे यही वात सिद्ध होती है। इस मतको पुष्ट करनेके लिए कि राजपूत विदेशियोंसे उत्पन्न हुए हैं, श्रिशिकुलकी किएत कथाका सहारा मिल गया। इस उदाहरणसे ऐतिहासिक-खोजका महत्व श्रीर उसकी उपयोगिता स्पष्टतया प्रमाणित होती है।

### तृतीय प्रकरण।

#### अग्निज्ञलकी कल्पना भूठी है।

प्राण्मताभिमानी ईसाई लोगोंकी करणना है कि ईसाका प्रसाद कहकर वाँटी हुई रोटो और शरावका रूपान्तर ईसाके मांस और रक्तमें हो जाता है। इस मतका विवेचन करते हुए गिवन कहता है:—"आरम्भमें जो वार्ते आलंकारिक भापामें कही जाती हैं, उनपर लोगोंका विश्वास जम जानेपर कालान्तरमें उन्हें न्यायगास्त्रके सिद्धान्तका सक्स्प प्राप्त होता है।" वात ठीक है और वह सर्वत्र देख पड़ती है। किव करणनासे उत्पन्न हुई वहुत सी वार्ते आगे चलकर सच्ची समभी जाने लगती हैं। कोई बुद्धिमान मनुष्य इस वातपर विश्वास नहीं कर सकता कि मानव वंशको उत्पत्ति चन्द्र-सूर्यसे हुई है। परन्तु भारतीय आर्यवंशको उत्पत्ति चन्द्र-सूर्यसे होनेकी आख्यायिका बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है। अगुवेदमें भी उसका उल्लेख है। इस पागलपनकी आख्यापिकासे भी इतिहास-कोविदीने लाभ उठाया है। उन्होंने इससे यह अनुमान किया कि भारतमें भारतीय आर्योंके प्रथम दो पृथक पृथक दल आये। भाषा सम्बन्धी प्रमाणोंसे

यह श्रनुमान पहिले सर ग्रियर्सनने किया। श्रस्तु, इसी
तरह राजपूतों के विभिन्न वंशों की उत्पत्तिकी श्राख्यायिकाश्रों का
भी, यदि वे बहुत प्राचीन हों श्रीर एकही कपमें प्रचलित हों
तो, कुछ महत्व श्रवश्य ही है। किवकल्पनासे उत्पन्न हुई
श्रिष्ठकुलों की उत्पत्तिकी श्राख्यायिका श्राधुनिक है, यदि यह
निःसन्देह सिद्ध हुशान होता, तो वह ऐतिहासिक दृष्टिसे
उपयुक्त समभी जा सकती श्रीर विदेशी लोगों का हिन्दू वर्णव्यवस्थामें समावेश कर लिया गया है, इस कल्पनाको उससे
पुष्टि मिलती; परन्तु वह निरी किवकल्पना सिद्ध हो चुकी है।
इतना ही नहीं, किवको उक्तिके भ्रान्त अर्थके श्राधारपर यह
श्राख्यायिका बनी है श्रीर वह बिलकुल श्राधुनिक है, यह
सिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि ऐतिहासिक खोजसे यह
बात सिद्ध हो गयो है, तथापि दुर्भाग्यसे पाश्चात्य पिढ़तोंकी
समक्षमें न श्रानेके कारण इससे जो खाभाविक श्रनुमान किये
जा सकते हैं, वे उन्हों ने नहीं किये।

जैसा कि प्रायः सभी जानते हैं, पृथ्वीरोजके भाटकवि चंदने इस श्रंतिम ग्रूर श्रौर उदार राजपूत राजाके पराक्रम-वर्णनार्थ रचे गये पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्यमें विशिष्ठ द्वारा श्रक्तिसे चित्रयों के चार कुल उत्पन्न होने की कथा सबसे पहिले लिखी। संत्रेपमें वह कथा इस प्रकार है:—राज्ञसों श्रथवा म्लेच्छोंने जब पृथ्वीको बहुत त्रस्त किया, तब विशिष्ठने श्रपनी श्रिप्ति एकके बाद एक चार वीर पुरुष उत्पन्न किये। पहिला परमार, दूसरा चालुक्य, तीसरा प्रतिहार श्रीर जब इन तीनोंसे राज्ञ सोका नाश न हो सका, तब चौथा भीमकर्मा चाहमान उत्पन्न किया गया। काव्यका नायक पृथ्वीराज इसी चाहमानका वंशज था। रासोके साथ ही साथ यह कथा लोकि भिय हुई

श्रीर समय पाकर राजपूरों में वह सच्ची समभी जाने लगी। विशेष श्राश्चर्यकी वात तो यह है कि उक्त चारों वंशों के वंश-जोंने भी उसे सत्य समभ कर स्वीकार कर लिया। श्रन्ततः राजपूर्तों के इतिहास लेखक कर्नल टाडको भी वह संग्रह करने योग्य जँची श्रीर उन्होंने श्रपने लिखे इतिहास में उसका संग्रह भी किया। उक्त चार वंश श्रपनी परम्पराको चन्द्र-सूर्यतक नहीं पहुँचा सके, इस कारण लोगों का भी हद विश्वास हो गया कि चारों वंश श्रिश्रसे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे पाश्चा-त्यों को यह श्रवुमान करने का श्राधार मिल गया कि चारों वंश संग्रवतः विदेशसे भारतमें श्राये श्रीर उन्हें यहाँ के ब्राह्मणों ने श्रिश्न-शुद्ध-संस्कारसे शुद्ध कर चित्रयों में मिला लिया।

यह जानकर कितने ही लोगोंको आश्चर्य होगा कि अग्निकुलोंकी आख्यायिका केवल किव-कल्पनासे ही प्रस्त नहीं हुई,
किन्तु किवके वाक्योंका भ्रान्त अर्थ कर लेनेसे इसका जन्म
हुआ है। कदाचित् चन्दकी भी यह सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं
थी कि ये चार चित्रयवंश नये निर्माण किये गये हैं। क्योंकि
नवम शताब्दी ई० के शिलालेखोंसे भलीमाँति सिद्ध होता है
कि उस समय चारों, कमसे कम तीन, वशोंके लोग अपनेको
चन्द्र-स्य-वंशीय समक्षते थे और अन्य लोगोंका भी ऐसा ही
विश्वास था। कन्नौजमें साम्राज्य स्थापन करनेवाला घराना,
जिसे गूजर कह कर विदेशीय सिद्ध करनेका भाणडारकर आदि
प्रयत्न करते हैं, स्यंवंशीय था, ऐसा दशम शताब्दीके एक
शिलालेखमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्वालियरवाला
भोजका महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि कन्नौजके
प्रतिहार सम्राट् स्यंवंशके प्रख्यात वीर पुरुष रामचन्द्रके
भाई लदमणके वंशज हैं। लदमण रामचन्द्रके प्रतिहार अर्थात्

द्वारपाल थे, इसीसे उनके वंशज प्रतिहार कहलाये। & विशिष्ट समयमें लागोंकी कैसी घारणाएँ थीं, यही दिखाने भरके लिए हमारी दृष्टिमें इन आख्यायिकाओंका महत्व है, यह हम पहिले कह चुके हैं। इस आख्यायिकासे यह निश्चित है कि नवम शताब्दीमें प्रतिहार वंश सूर्यवंशीय माना जाता था। उन्हीं प्रतिहारोंको बारहवीं शताब्दा ई० में चन्दकवि श्रियवंशीय कैसे कह सकता है ? इसी तरह रासोसे पहिलेके लेखोंमें चाहमानोंको सूर्यवंशी कहा है। हर्षके शिलालेखमें (एपि० इरिडका भा० २ पृ० ११६) चाहमानोंकी वंशावलो किसी गूवकसे आरम्भ हुई है। इस लेखसे भी यही प्रतीत होता है कि चाहमान सूर्यवंशी हैं। (तन्मुत्तयर्थमुपागतो रघुकुले भूचक्रवर्ती खयम्।) पृथ्वीराजके एक द्रबारी कवि-कृत 'पृथ्वीविजय' काव्यपर तिखे गये एक आलोचनात्मक लेखमें (ज० रा० ए० सो० १६०३) अजमेरके श्रीहरविलास सारडाने सिद्ध किया है कि इस काव्यमें पृथ्वीराजका सूर्यवंशीय कह कर ही वर्णन किया गया है। हम्मीर महा-काव्यमें लिखा है कि चाहमान सूर्यसे उत्पन्न हुए हैं। श्रजमेरके संप्रहालयके एक लेखमें भी ऐसा ही उल्लेख है। इन प्रमाणोंसे निश्चित होता है कि ईसाकी नवम शताब्दीसे तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दीतक (वि० सं० =५= से १३५७ या १४५७ तक) चाहमान सूर्यवंशीय ही माने माते थे। तीसरा वंश अनहिल-पष्टणके सोलंकी अथवा चालुक्योंका है। शिलालेखोंमें उन्हें चन्द्रवंशीय कहा है। यह न भूलना चाहिये कि बादामीके श्रीर गुजरातके चालुक्य भिन्न भिन्न हैं। उक्त चालुक्य भारद्वाज गोत्रके हैं। रासोमें श्रीर चेदीके हैहयोंके एक शिलालेखमें चालु-

<sup>🕸</sup> तद्दंशे प्रतिहारकेतनमृति त्रैलोक्यरक्षास्पदे ।

क्यों के इसी गोत्रका उल्लेख है। बिह्मारी के शिलालेख में (एपि॰ इिएडका भा॰ १ पृ॰ २५३-६) लिखा है कि केयूरवर्ष हैहयने भारद्वाज गोत्रीय चालुक्य श्रित्रवर्मा को कन्या नोहला देवीसे विवाह किया था। विशेषकों के मतसे यह शिलालेख ग्यारहवीं शताब्दी ई॰ का है। दिल्लिक चालुक्यों की उत्पत्तिका जैसा वर्णन बिल्हण तथा पूर्व के चालुक्यों ने किया है, उससे इस शिलालेख का वर्णन भिन्न है। इसमें लिखा है कि इन चालुक्यों के श्रादि पुरुषको भारद्वाज द्रोणने द्वपदको मारने के लिए श्रक्षलिके जलसे उत्पन्न किया, इस कारण वह भी भारद्वाज गोत्रीय ही हुआ। भारद्वाज सोमवंशीय था, इस कारण चालुक्य भी सोमवंशीय ही हैं। इस शिलालेखसे उस समयके लोगों की यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि चालुक्य सोमवंशीय थे श्रीर उन्हें द्रोणने निर्माण किया था। श्रतः यह स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता कि बारहवीं सदीमें चन्दने उन्हें विश्वष्ठ द्वारा श्रित्रसे उत्पन्न हुआ दिखलानेका प्रयत्न किया होगा।

इतिहास-संशोधकोंने अब यह स्वीकार कर लिया है कि उक्त तीन वंश अग्निसे उत्पन्न नहीं हुए हैं (टाड-राजस्थानकी कुक द्वारा लिखी भूमिका देखिये), परन्तु इससे जो स्पष्ट अनु-मान किये जा सकते हैं वे उन्होंने नहीं किये। चाहमान और प्रतिहार, इन दो महत्वशाली वंशोंके सम्बन्धमें यह जो धारणा है कि वे गूजर थे और ग्रुद्धि-संस्कारसे चत्रिय बना लिये गये, क्या नवम और दशम शताब्दीके लोगोंके मतसे उसपर पानी नहीं फिर जाता जिसके अनुसार यह सिद्ध हो जाता है कि वे अग्निकुलोत्पन्न नहीं, सूर्यवशीय थे ? यही नहीं, चौथे अर्थात् परमार वंशको भी हम चन्दके कथनानुसार अग्निकुलो-त्पन्न नहीं कह सकते। बारहवीं सदीसे इधरके सभी परमारोंके शिलालेखों में यद्यपि उनकी उत्पत्ति वशिष्ठकी श्रिप्ति हुई कही
गयी है; तथापि उतकी कथा चन्दकी कथासे भिन्न है।
उदयपुर-प्रशस्ति (एपि० इिएडका भाग १) जो कथा लिखो
है वह इस प्रकार है कि सुरधे नुको जब बलात् विश्वामित्र
हरण कर ले जाने लगे, तब वशिष्ठ ने उनके दमनके लिए
परमारों के मूल पुरुषको उत्पन्न किया। कथा में परमारों का गोत्र
विशिष्ठ कहा है। सारे हिन्दुस्थानके परमार श्रपनेको वशिष्ठगोत्रीय कहते हैं श्रीर चन्दने भी उनका यही गोत्र बताया है।

अतः प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य श्रौर परमारोंकी उत्प-त्तिकी जो कथा चन्दने रासोमें लिखी है, वह तत्कालीन या उससे पहिलेके और बादके काव्योंके वर्णनोंसे ली गयी है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि रासो चन्दने नहीं लिखा। उसके पश्चात् सत्रहवीं सदीमें शिला-लेखोंका विस्मरण होनेपर मुसलमानोंकी श्रमलदारोमें किसीने लिखकर उसके नामसे प्रचलित कर दिया है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि चन्दके काव्यमें लिखी कथाका भावार्थ समभनेमें लोगोंने भूल की है। रास्रो तत्कालीन कविका लिखा है या नहीं, इस संवन्धमें श्री श्यामलाल पएड्याने सन्देह प्रकट किया है। इस विषयपर यहाँ श्रधिक न लिखकर हम इसका विचार स्वतन्त्र टिप्पणीमें करेंगे। उक्त विवेचनसे यह बात लोगों के ध्यानमें अवश्य आ जायगी कि यह कथा केवल कविकी कल्पनासे प्रस्त हुई श्रीर श्रागे चलकर लोगोंने उसे सत्य मान लिया। उक्त चारों वंश म्लेच्छोंसे युद्ध करनेके कारण प्रसिद्ध हुए और इसीसे उनका निकट सम्बन्ध जोड़ा गया। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि चन्दने जो कथा दी है लोगोंने उसका गलत अर्थ किया। सुप- सिद्ध चन्द्र-सूर्य वंशोंके अतिरिक्त अग्निवंशकी कल्पना करनेकी चन्दको कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने प्रसिद्ध छत्तीस राजकुलोंकी जो सूची दी है, उसमें सब राजकुल सूर्य, चन्द्र और यादववंशीय ही हैं। अग्निकुलका उसमें उल्लेख तक नहीं है। अग्निकुलसम्भूत माने जानेवाले प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य और परमारोंकी गणना भी उसने प्राचीन सूर्य, चन्द्र और यादव वंशों में ही की है। रासोंके छत्तीस राजपूत-कुलोंके उल्लेखकी प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

"रिव सिस जाधव वंस ककुत्स्थ परमार सदावर। चाहुश्रान चालुक छुन्द सिलार श्रमीयर॥"

इससे स्पष्ट है कि चन्दने परमार, चाहमान और चालु-वयों को गणना प्राचीन सूर्य, सोम और यादवों के वंशों में ही की है। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चाहमान ये चारों वीर, वशिष्ठके पुकारते ही, अग्निसे प्रकट हुए; इस वर्णनसे यह न समभ लेना चाहिए कि वशिष्ठने इन्हें निर्माण किया था। चन्दके कथनका आश्य यही है कि प्राचीन सोम, सूर्य, यादव वंशों के इन चारों वीरोंने वशिष्ठकी आज्ञासे अग्निसे प्रकट होकर राज्ञसों के साथ युद्ध किया।

चन्दके नामसे प्रचलित हुए महाकाव्य (रासो) की इस कथापर जिसका अर्थ समक्षनेमें सोलहवीं सदी (वि०१५५६-१६५७) से भूल होने लगी, लोगोंका इतना विश्वास जम गया कि उक्त चारों वंश इस वातको भूल गये कि हमारे पूर्वजोंने किसी शिलालेखमें अपना उल्लेख कभी अग्निकुलोत्पन्न कह कर नहीं, किन्तु सोम-सूर्यवंशीय स्त्रिय कह कर ही किया है। उनके भाट भी अपने स्वामियोंको परम्परा भूल गये, यहाँतक कि नये चन्द किव बूँदी-कोटाके सूरजमल भाटने 'वंश भास्कर' नामक जो ग्रन्थ लिखा, उसमें चन्दकी अर्थ विपर्यास की हुई विशिष्ठके अग्निकुराइसे उत्पन्न हुए वीरोंकी कथाका और भी बढ़ा कर वर्णन किया और उसने इस भूडी कल्पनाकी लपेट्सें आकर चित्रयोंके पाँच वंश मान लिये। यही नहीं, पहिला चाहमान वीर अग्निसे कव उत्पन्न हुआ, वह संवत् भी उसने लिख दिया। (यह संवन् कलियुग पूर्व ३५३१ अर्थात् ईसवी सन् पूर्व ६६३२ है)। निम्नलिखित दोहे द्वारा आरम्भमें ही उसने उक्त पाँच वंशोंका उल्लेख किया है:—

"सुजमव, मनुभव, अर्कभव, शशिभव छुत्रनवंस। है चडितम श्रुचिवंस हुव पश्चम प्रिथत प्रशंस॥" बूंदो-कोटाके 'हाड़ा' राजपूतोंने भी अपने किव द्वारा हठात् सिरपर लादी हुई नये वंशकी यह कथा आँख मूँदकर स्वीकार कर ली। इस प्रकार बारहवीं सदीके लगभग उत्पन्न हुई अग्नि-कुलकी कल्पित कथा चारों वंशोंको मान्य हो गयी। १७०० ई० (वि०१७५७) के लगभग वह बुद्धिसंगत एवं सन्त्री समभी जाने लगी, अतः कर्नल टाडको भी उसके सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं रहा। उसके इतिहासने उक्त कल्पनापर सत्यकी पक्की छाप लगा दी।

यही अग्नि-कुलकी कल्पित कथाका संनिप्त इतिहास है। एक किकी कल्पनासे उसकी उत्पत्ति हुई, दूसरे किवने उसका अर्थ-विपयीस किया और अन्तमें वुद्धि-भ्रंश हुए राजपूतोंने उसकी सीकार कर लिया। उक्त कथाका मण्डाफोड़ करनेके लिए उक्त वंशोंके पूर्वजोंके शिलालेखोंसे वढ़ कर कौनसा स्पष्ट-तर प्रमाण हो सकता है? वास्तवमें यह कथा चन्दने प्रचलित नहीं की तथा नवींसे तेरहवीं सदीतक उक्त चारों वंश अपनेको सोम-सूर्य-वंशीय ही समझते रहे और लोग भी ऐसा ही मानते

थे, यह अब स्पष्ट हो गया। इस प्रकार उक्त चार राजपृतक्ष घराने विदेशी हैं, इस कल्पनाकी प्रधान आधारभूत अग्नि-कुलकी कथा भी भूठी प्रमाणित हुई। फिर भी कई लेखों में इन वंशों को गूजर कहा है, इससे कुछ लोगों का मत है कि पीछेसे इनका समावेश सोम-स्यंवंशीय चित्रयों में कर लिया गया है। परन्तु वास्तवमें ये वंश ग्जर हैं या नहीं, और हैं तो उसके प्रमाण क्या हैं, इसका निरीचण करना अब आवश्यक है।

#### टिप्पणी-पृथ्वीराज रासोका ऐतिहासिक महत्व।

पानीपत हिन्दुनोंके स्वातन्त्र्य-संग्रामकी रणस्थली है। सन् १९९१ (वि० १२४८) में वहीं पृथ्वीराजने अन्तिम, युद्ध किया। 'पृथ्वीराज रासी' महाकाव्य उन्हींके समकालीन भाट मित्र चन्द्र वरदाईने लिखा है। वंगालकी रायल पृशियाटिक सोसाइटीके जरनलके पाँचवें भागमें (१८८७ ई०) प्रकारित एक विद्वत्तापूर्ण लेखमें कविराजा शामलदासने रासोमें लिखी मितियों और विलिखत राजपूत राजवंशोंके इतिहासकी अनेक भूलें बतायी हैं। विशेपतया रासोमें जो यह लिखा है कि मेवादका राजा समरसी पृथ्वीराजका समकालीन और वहनोई था, उसका खण्डन कर उन्होंने सिद्ध किया है. कि समरसीका जन्म पृथ्वीराजके कितने ही वर्ष पश्चात् हुआ, था। अतः पृथ्वीराजके युद्धमें समरसीका सम्मिलित होना सम्मव नहीं। इसीसे लेखमें रासोकी मौलिकता और प्राचीनताके सम्बन्धमें सन्देह प्रकट किया गया है। रासोका जो नया संस्करण सन् १९११ (वि० १९६८) में काशी नागरी- प्रचारणी समा हारा प्रकाशित किया गया है, उसके सम्पादक श्री मोहनलाल पण्ड्या और वाबू श्यामसुन्द्रदासने कविराजा शामलदासके आक्षेपोंका । उत्तर देनेका प्रयत्न कर अपना यह मत प्रकट किया है कि रासो मौलिक

क्ष परमारोंका घराना भी सूर्यवंशमें ही गिना जाता है, क्योंकि मराठोंके परमार घराने विशष्ट गोन्नके हैं और मराठोंकी वंशावलीमें उन्हें 'सूर्यवंशीय' कहा है।

है. और वह पृथ्नीराजके समकालीन किव चन्दने ही लिखा है। सर विन्सेण्ट सिथने बहुत वर्ष पहिले ही यह मत प्रकट किया था कि इति-हासकी दृष्टिसे इस काव्यका महत्व बहुत ही कम है (१८८१ का राष्ट्र ए॰ सो॰)। हिन्दी माषाके इस महत्वपूर्ण महाकाव्यकी सहायताके विना राजपूर्तोंका, विशेषतया पृथ्वीराजका, इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। अतः इस सम्बन्धमें हमें अपना मत प्रकट कर देना आवश्यक है।

हमारे मतसे कई महत्वपूर्ण बातोंमें, विशेषतया मौलिकता और प्राचीनताके सम्बन्धमें, रासीका महाभारतसे बहुत कुछ सादृश्य है। ऐसे विवादमें परस्पर-विरोधी दो मतोंके बीचमें सत्य निहित रहता है। हमारी समझमें इस महाकान्यका मूल-भाग मौलिक ( मूल लेखक कृत ) और प्राचीन है, परन्तु कमसे कम दो बार इसमें पीछिसे कई वार्ते बढ़ायी गयी है। हिन्दी महाभारत-मीमांसामें जैसा हमने लिखा है कि वर्तमान उप-छब्ध महामारत ब्यासके मूल महाभारतका दुवारा सौती द्वारा परिवर्धित रूप है, (पहिली बार वैशम्पायनने मूल महासारतको बढ़ाया था) उसी तरह मूल रासो चन्दने रचा, फिर उसके पुत्रने उसे कुछू बढ़ा दिया और सोलहवीं या सत्रहवीं सदीके लगभग किसी अज्ञात कविने उसमें अपनी रचना भी मिला दी है। बहुतसी महत्वकी वार्तोमें दोनों महाकान्योंमें बहुत कुछ साम्य है। बदाहरणार्थ, भारतीय महायुद्धके कवि ब्यास जिस प्रकार अपनी कार्य-क्षमतासे उस युद्धमें चमक उठे हैं, उसी प्रकार चन्दकवि भी इस महाकाव्यकी कथामें स्वयं भाग ग्रहण करनेवाला एक ब्यक्ति है। ब्यासने जिस प्रकार देवी शक्तियाँ अपने साथ नहीं जोड़ः कीं, उसी प्रकार संभवतः चन्दने भी अपने साथ (वरदाई इस विशेषगासे व्यक्त होनेवाछी) नहीं जोड़ी होंगी। दैवी शक्तियोंका आरोप उसपर उसके पुत्र भथवा दुवारा उस कान्यका संस्कार करनेवाले कविने किया है। ब्यासके पहिले शिष्य वैशंपायनने जिस प्रकार महाभारत अपने यजमान राजा जनसेजयको सुनाया, उसी प्रकार चन्दने अपना कान्य (रासो ) अपनी पद्मीको सुनाया था। इन बातोंसे ज्ञात होता है कि कमसे कम दो बार इस काव्यका परिवर्धन हुआ है।

परन्तु यह अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता कि मूल कान्यकी रचना चन्दने ही की है। यदि सोलहवीं सदीमें किसी अज्ञात कविने चन्दके नामसे इसे प्रकाशित किया होता, तो वर्तमान समयमें यह राजपूतानेमें जैसा मतभेदरहित प्रामाणिक माना जाता है वैसा माना न जाता। सज्यूत लोग महाभारतके बाद रासोका ही आदर करते हैं। क्षत्रियोंके लिए अत्यन्त प्रिय भीषण्युद्धके आधारपर महाभारतकी रचना हुई है। अर्वाचीन क्षत्रियोंने स्वातन्त्र्यरक्षार्थ पृथ्वीराजके नेतृत्वमें मुसलमानोंके साथ जो तुमुल युद्ध किया, वही रासोका आधार है।

इन कान्योंमें कौनसे भाग प्रक्षित हैं, इसके कुछ साधारण प्रमाण दिये जा सकते हैं; परन्तु महाभारतकी तरह रासोके प्रक्षिप्त भाग पृथक कर दिखाना सरल नहीं है। हमने अपनी 'महाभारतमीमांसा' नामक पुस्तकमें महाभारतके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाणोंका दिग्दर्शन कराया है, परन्तु पुरानी हिन्दीमें लिखा हुआ होनेके कारण हमारे लिए रासो सुबोध नहीं है। इसीसे महाभारतकी तरह रासोकी छान-बीन हम नहीं कर सकते।

इसमें सन्देह नहीं कि इस काब्यका परिवर्धन करनेका प्रयत्न करते हुए जान ब्रुक्तकर महाभारतका अनुकरण किया गया है। इसके कुछ उदाहरण मोटे तौरपर हम दिखा देना चाहते हैं।

- (१)—महामारत एक लाख श्लोकोंका प्रन्थ है। रासोके लेखककी भी यही महत्वाकांक्षा देख पड़ती है कि यह काव्य एक लाख छन्दोंका हो। भारतवासियोंकी प्राचीन समयसे यही घारणा है कि जो प्रन्थ एक लाख छन्दोंका हो, वही महाप्रन्थ कहाने योग्य है। (शत सहस्र संहिताळ लिखनेकी महाकवि महत्वाकांक्षा करता है) रासोका प्रचण्ड विस्तार देखकर कहना पड़ता है कि कवि अपने प्रयक्षमें सफल हुआ है।
- (२) कान्यका इतना दीर्घ विस्तार करनेके लिए अनेक स्वतन्त्र और विस्तृत उपकथाओंका इसमें समावेश करना अनिवार्य था।

क्ष श्रीमोहनलालने 'सत (शत) सहस्र' का 'सात हजार' अर्थ किया है।

- (३) अनेक युद्धोंका विस्तारपूर्वक और हृदयस्पर्शी वर्णन करनेका सुयश महाभारतकी तरह इस कान्यको भी प्राप्त है। पौराणिक समयके युद्धोंका वर्णन करना ही कठिन है, फिर हर एक प्रसद्गकी हर एक वातका ऐसा सूक्ष्म वर्णन करना तो, जो अरोचक न हो, बहुत ही कठिन है।
- (४) सृष्टि-रचना, सृष्टि-सौन्दर्य और विशेषतया विभिन्न ऋतुओं का वर्णन करना (एक ही समयमें सब ऋतुओं का एकत्र वर्णन करने का रासोमें जो प्रयक्ष किया गया है, वास्तवमें वह बेजोड़ है); सांख्यादि दर्शनों और विविध शास्त्रों का परिचय करा देना; राजसत्ता और शासन-प्रणालीकी उलक्षनों का और संसारका सूक्ष्म विवेचन करना, आदि वार्ते यद्यपि महाभारतके अनुकरणकी परिचायक हैं तथापि हर एक बातमें मौलिकता और रोचकता भरपूर है। इसीसे इस कान्यको 'महाकान्य' कहानेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
- (५) सबसे विचित्र बात यह है कि महाभारतमें जिस प्रकार स्थान स्थानपर कूट श्लोक रचे गये हैं, उसी प्रकार इस काव्यमें भी कूट किताएं रचनेका प्रयत्न किया गया है और महाभारतकी तरह कूट किताएं संख्या- सूचक श्रंकोंपर ही रची गयी हैं। उदाहरणार्थ, इस काव्यमें समय-पूचक सब उल्लेख आनन्द विक्रम शकके हैं। इससे, कितराजा श्यामलदासने जैसा मान लिया है कि रासोके समय-सूचक सब उल्लेख अमात्मक हैं, वैसा हम नहीं मानते। मोहनलाल पण्ड्याने सब शकोका सूक्ष्म संशोधन किया है और वह ठीक जँचता है। रासोके प्रायः प्रत्येक सन्में ९१ का ही अन्तर पड़ता है, इससे प्रतीत होता है कि, मोहन लालके मतानुसार, किने आनन्द विक्रम नामक एक स्वतन्त्र शकका प्रयोग किया है। यह शक, संभव है, उस समय प्रचारमें था अथवा किने ही यह प्रचलित किया था। पहिले पहिल इस सन्का उल्लेख निम्नलिखित कूट दोहोमें हुआ है:-

एकादससे पंचदह विक्रम साक अनन्द। तिहि रिपुजय पुरहरनको भय प्रिथिराज नरिन्द॥ एकादससे पंचदह विक्रम जिम ध्रमसुत्त। वृतिय साक पृथिराजको छिल्यो विष्रगुन गुस॥

मोहनलाल पण्ड्याका यह मत ठीक है कि इस कविताका 'अनन्द' शब्द 'त्रानन्द' वाचक नहीं है। 'आनन्द' शब्दसे कविताका छन्द श्रष्ट होता है। यदि यह कहा जाय कि कान्यरचनाकी सुविधाके कारण आनन्द-का 'आ' हस्त कर दिया गया है, तो भी 'आनंद' शब्द यहाँ ठीक नहीं प्रतीत होता। पण्ड्याजीने 'अनन्द' का अर्थ किया है, ९१ रहित। परन्तु यह अर्थ हो नहीं सकता। कविने नये शकका ही उपयोग किया है. यह हनका मत श्राह्य है। ९६ वर्ष विक्रम शकसे घटा देनेपर सब तिथियां ठीक ठीक मा जाती है, परन्तु 'अनन्द' शब्दका अर्थ ९१ 'किस प्रकार हो सकता है ? दूसरा दोहा भी गूढ़ है। मोहनलालने खींच तान कर 'विप्रगुन ग्रस' का 'ब्रह्मगुप्त' अर्थ कर डालनेका यह किया है ( भाग १ ); परन्तु 'विप्रगुन गुप्त' का 'ब्रह्मगुप्त' से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध साधनोंसे ब्रह्मगुप्तका यह मत किसी लेखमें नहीं मिलता कि -युधिष्ठिर विक्रमसे १११५ वर्ष पूर्व हुए थे। सव हिन्दू ज्योतिर्वेत्ताओं के मतसे विक्रमीय संवत्के आरम्भमें युधिष्टिर शक ३०४४ था। पुराणों और विशेषतया भागवतके उल्लेखसे यही ज्ञात होता है कि नन्दके राज्यारोहणसे १०१५ वर्ष पूर्व युधिष्ठिर हुए थे। ( यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दा-भिपेचनम् । एतद्वर्पसहस्रन्तु ज्ञेयं पञ्चदशीत्तरम् ॥

पहिले दोहेमें नन्द और दूसरेमें धर्मसुत अथवा युधिष्ठिरका बल्लेख करते समय चन्दके मनमें भागवतका यही श्लोक बार वार उठता होगा। परन्तु युधिष्ठिर और नन्दके बीच १११५ वर्षोंका अन्तर चन्दने कैसे ठहराया और अपना नया तीसरा शक कैसे निर्माण किया, इसका स्पष्टीकरण करना कंठिन है। हमारे मतसे 'लिख्यो विप्रगुन गुप्त' का यह अर्थ है कि कालगणना कर उस ब्राह्मण किवने यह कूट रचा है। ज्योतिर्विद ब्रह्मगुप्त-का यहां कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 88

क्ष तर्क ही करना हो तो कहा जा सकता है कि नन्दका अर्थ ९१ है और यह संख्या (९१) नव नन्दोंके राजत्वकालकी परिचायक है। पुराखोक्त १०० वर्षोंका नव नन्दोंका काल ठीक नहीं है। अथवा १०१५ + १००

पृथ्वीराज रासोका सूरु भाग चन्द्रने छिला है। सम्रूर्ण रासो सत्रहवीं सदीमें किसीने लिखकर चन्दके नामसे प्रसिद्ध नहीं किया। इस मतकी पुष्टि रासोमें बिह्निखित ३६ राजवंशोंकी सूचीसे मलीमौति होती है; क्योंिक वह सूची आधुनिक नहीं है। "सोरेसे सत्तोत्तरे विक्रम साक बरीत। दिल्लीश्वर चित्तोडये छेचेंगे बळजीत ॥" इस दोहेमें 'दिल्लोका वादशाह संवत् १६७७ में फिर चित्तोड़पर अधिकार कर लेगा यह भविष्य-कथन किया गया है। सम्भव है, यह दोहा सत्रहवीं सदीमें किसीने रासोमें मिला दिया हो। (यहाँ भी महाभारत और राखोंमें साम्य देख पड़ता है। महाभारतमीमांसामें इमने सिद्ध किया है कि महाभारतमें भी उदयनके सम्बन्धमें इसी प्रकार किसीने मीविष्य-कथन जोड़ दिया है।) परन्तु सम्रूर्ण काव्य किसीने चन्द्रके इतने पश्चात् लिख कर उसके नामसे प्रसिद्ध किया, यह किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। आगे चलका एक टिप्यणीमें पूर्वोक्त ३६ राजवंशोंकी सूचीकी विवेचना का हम सिद्ध करेंगे कि यह सूची पृथ्वीराजके समयके बादकी हो ही नहीं सकती। समरसी पृथ्वीराजका समकालीन था या नहीं, इसका विचार वीसरे भागमें करेंगे। मोहनलालने इस सम्बन्धमें क्या लिखा है, दुर्भाग्यसे वह अवतक हमारे द्रष्टिगोचर नहीं हुआ है। रासोकी इस सम्बन्धकी दिप्पणीमें उन्होंने अपना मत प्रकट करनेका आश्वासन भर दे रखा है ( भाग १, पू॰ १४५ )।

<sup>(</sup>नन्दोंका राजत्वकाल) १९१५ वर्षोंका काल, युधिष्ठिरसे आरम्भ कर विक्रमसे कुछ वर्ष पूर्व हुए चन्द्रगुप्त तकका काल मान लिया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त दोहे कूट-ही-हैं। कुछ लेखकोंने इन दोहों-से दो नन्दोंके होनेकी जो कल्पना की है, वह नितान्त निराधार है।

# चौथा प्रकरण ।

### क्या श्रमिकु जवा ले गुजर हैं ?

श्री युत डी. आर. भाएडारकरने इिएडयन एएटक्वेरोके ग्यारहवें भागमें लिखे लेखमें यह सिद्ध करनेका यल किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य श्रीर चाहमान ये श्रिक्क लोत्पन्न माने जानेवाले चारों वंश गूजर हैं। (उनका लिखा 'हिन्दू जनतामें विदेशी म्लेच्क्लोंका वंश' लेख देखिये।) उनका मत सममूलक है, यह सिद्ध करना कठिन नहीं है। उक्त निबन्धमें उन्होंने श्रपने मतकी पृष्टिके जो प्रमाण दिये हैं, इस प्रकरणमें हम उनका खएडन करेंगे।

जाति श्रीर विवाहके शाचीन वैदिक इतिहासके सम्बन्धमें भी भागडारकरको बहुत कुछ भ्रम हुश्रा है। इस कारण लेखके आरम्भमें किये उनके अनुमानोंको बहुत सावधानीसे पढ़ना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिककालमें कुछ समयतक श्रार्थ श्रीर द्राविड़ वंशोंको बहुत कुछ खिचड़ी होती रही। श्रायोंके विभिन्न वर्णोंका खरूप जातिविशिष्ट नहीं, वर्ग (दल)-विशिष्ट था। ब्राह्मण, कत्रिय श्रीर वैश्योंमें परस्पर विवाहसम्बन्ध होता था। तीनों वर्ण आर्य हो थे, इस कारण उस समय वंश (रेस)-संकरताका प्रश्न नहीं उठा। हिन्दुस्थानमें श्रा वसनेपर जब श्रायंगण श्रद्ध ख्रियोंसे विवाहं करने लगे, तब वर्णसाङ्कर्यका श्रारम्भ हुश्रा। यह मिश्रण कुछ कालतक वरावर होता रहा। इसका स्पष्ट प्रमाण महाभारतमें श्रायी हुई नहुषकी कथासे मिलता है। परन्तु जब लोगोंने यह

जातिरत्र महाभाग मनुष्यत्वे महामते । संकरात्सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥

श्रतु मव किया कि उच्च वर्णों के पुरुषों के श्रद्ध स्त्रियों के साथ होने-वाले विवाह सम्बन्ध श्रत्यन्त श्रनिष्ठकारी होते हैं, तब ऐसे विवाहों के विरुद्ध लोकमत प्रवल होने लगा। विशेषतया श्रद्धों से होनेवाले प्रतिलोम विवाह वहुत ही हानिकारक जँचने लगे। मतुने भी इस श्लोकमें यही मत प्रकट किया है:—

> जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भनेद्रगुणैः। जातस्त्वनार्यादार्यामनार्य इति निश्चयः॥

"शार्य पुरुषसे हुई अनार्य खीकी सन्तित शार्य गुण्सम्पन्न श्रीर श्रनार्य पुरुषसे हुई श्रार्य खीकी सन्तान श्रनार्य गुण्में से युक्त ही होगी।" इसका परिणाम यह हुश्रा कि थोड़े ही दिनों-में श्रद्रोंके साथ होनेवाले प्रतिलोम विवाह निषद्ध माने गये श्रीर इसीके श्रमुकरण्से श्रायोंमें परस्पर होनेवाले प्रतिलोम विवाहोंमें भी रुकावट डाली गयी। बीच बीचमें श्रद्राओंसे श्रमुक्तांमें भी रुकावट डाली गयी। बीच बीचमें श्रद्राओंसे श्रमुक्तांम विवाह होते थे, परन्तु याज्ञवहक्यके यह प्रतिपादन करने पर कि श्रद्रा खीके साथ विवाह न किया जाय श्रमुलोम विवाह भी रुक गये।

जब ईसवी सन्के कोई २०० वर्ष पूर्व (वि० पू० ३५७) मेगस्थ-नीज़ भारतमें आया, तब यहाँकी जाति और विवाह-व्यवस्था इसी प्रकारकी थी। उसने स्पष्ट लिखा है—"भारतीयोंमें अपनी

सर्वे सर्वोस्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः । तसाच्छी छे प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्वद्शिनः ॥

इस नहुष-गुधिष्टर-संवादसे स्पष्ट हो रहा है कि गुधिष्टिरको ब्राह्म-णोंकी तरह श्र्द्रोंमें भी शील देख पड़ा। युधिष्टिरका इससे यह मत बना कि मनुष्यके आचरणसे उसके वर्णका अनुमान किया जा सकता है और सर्वत्र वे-रोक-टोक वर्णसंकरता फैल रही है, इसीसे ऐसा (गुणातिक्रमण) होता है। जातिको छोड़ श्रन्य जातियों में विवाह करनेकी श्राज्ञा नहीं है श्रीर कोई श्रपने पूर्वजींका पेशा छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकता। तत्वज्ञानी पुरुष इस नियमके अपवाद हैं। अपने गुणोंसे उन्होंने यह अधिकार प्राप्त किया है।" ( भैक किएडल कृत पन्शेरङ इरिडया, मेगस्थनीज़ पृष्ठ द्रप्र∙द्र ) इससे ज्ञात होता है कि मेगस्थनीज़के समयमें जातियोंके चारों श्रोर श्रतुल्लङ्घनीय सुदृढ़ प्राचीर निर्माण की गयी थी। फिर यह कैसे सम्भव है कि मेगस्थनोज़के पश्चात् यवनों और शकींका समावेश हिन्दू जातिमें कर निया गया ? बौद्ध अथवा हिन्दू होनेके बाद भी किसीकी मूल जाति नहीं बदलती थी। खयं भागडारकरके उद्धृत किये शिलालेखमें भी बौद्ध अथवा हिन्दू हुए शकों श्रथवा यवनोंको 'शक' श्रथवा 'यवन' ही कहा है। 'मग' ब्राह्मण भी मग ही रहे श्रीर उनकी एक स्वतन्त्र उपजाति मान ली गयी। यवन श्रौर शक मेगस्थनीज़के पश्चात् भारतमें श्राये, इसमें किसीका मतभेद नहीं है। 'मग' भी उन्हींकी तरह मेगस्थनीज़के पश्चात् श्राये या नहीं, यह हमें क्षात नहीं है। परन्तु उन्हें मगब्राह्मण कहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि अन्य ब्राह्मणोंसे वे पृथक् ही रहे और अन्य ब्राह्मणोंके साथ उनके विवाह-सम्बन्ध नहीं हुए।

जैसे ईसवी सन्के लगभग २०० वर्ष पूर्व जाति व्यवस्था किस रूपमें थी, इसका प्रमाण मेगस्थनीज़के इतिहासमें मिलता है, वैसेही ईसवी सन्के लगभग ६०० वर्षके बाद वह किस रूपमें थी, इसका प्रमाण हुएनसंगके प्रवास-वर्णनमें मिलता है। वह प्रमाण हमने पहिले भागमें दिया भी है। हुएनसंग लिखता है—"किसी एक जातिके स्त्री-पुरुषोंके विवाह-सम्बन्ध उसी जातिके स्त्री-पुरुषोंके साथ होते हैं।" (भाग १) मेगस्थ

नीज़को ज्ञात हुए अपवादका यहां उज्लेख नहीं है; इससे जान पड़ता है कि उस समय जातियाँ परस्पर भिन्न और सम्बन्ध-रहित हो गयी थीं, फिर भी शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि कोई कोई ब्राह्मण चित्रय कन्यात्रों, विशेषतया चित्रय राजकन्यात्रों, से विवाह कर लेते थे (भाग ६ पृष्ठ ६१) और क्तिय राजा श्रोंसे वैश्य राजकन्याश्रोंका विवाह-सम्बन्ध होता था। परन्तु पुरातन काल श्रीर इस कालके श्रनुलोम विवाहके परिणाममें जो श्रन्तर पड़ गया, वह ध्यानमें रखने योग्य है। प्राचीन समयमें इस प्रकारके विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तित व्यास भ्रादिकी तरह पिताकी जातिकी मानी जाती थी, परन्तु बाद्में वह माता-पिताकी जातियोंके बीचकी एक नयी जातिकी मानी जाने लगी। इसी तरह दो जातियोंके बीचकी कई मिश्र जातियाँ वन गर्यी 🕾। शिलालेखोंसे यह भी जाना जाता है कि कुछ समय और बीतने पर, अर्थात् हर्षके समयमें और उसके बाद-की शताब्दियोंमें अनुलोम विवाहको सन्तान माताकी जातिकी मानी जाने लगी । ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें तो यह नियम श्रवश्य

किया गया हैं। इन दोनोंके बीचकी कोई सीढ़ी अवश्य रही होगी, जिसका कछेल मनुस्मृतिमें है। मांकी जाति यदि पिताके अत्यन्त निकटकी हो, तो वस जोड़ेकी संतान पिताकी जातिकी मानी जाती थी। परन्तु यह सीढ़ी थोड़े ही समयमें छुष हो गयी। अन्य स्मृतियोंमें इसका उल्लेख नहीं है। अन्य स्मृतियोंमें इसका उल्लेख नहीं है। अन्य स्मृतिकारोंने ऐसे विवाहित स्त्री-पुरुषोंकी सन्तानकी गणना माता-पिताकी जातियोंके वीचकी मिश्र जातिमें अनुक्रमसे की है।

<sup>†</sup> न्यासस्मृति जैती अर्वाचीन स्मृतियोंमें इस प्रकारकी न्यवस्था कही गयी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धीरे धीरे जाति-बन्धन किस प्रकार दृढ़तर होते गये।

ही था। इसका प्रमाण प्रतिहारों के शिलालेख में इस प्रकार मिलता है कि एक ब्राह्मण्ने एक ब्राह्मण्-क्रन्या और दूसरी चित्रय-क्रन्यासे विवाह किया था। उसे ब्राह्मण्से जो सन्तान हुई वह प्रतिहार ब्राह्मण् और जो च्रत्राण्योसे हुई वह प्रतिहार च्राह्मण् और जो च्रत्राण्योसे हुई वह प्रतिहार च्रत्रिय कहलायी। साधारण्तया ग्यारहवीं सदी और उसके पश्चात् मिश्र विवाह कलिवर्ज्य श्रर्थात् श्रवेध माने जाने लगे। इसका विवरण् हम तीसरे भागमें देंगे। जाति-च्यवस्थाकी उन्क्रान्तिका यह इतिहास ध्यानमें रखने पर भागडारकरकी उद्घत की हुई पौराणिक कथाओं से जो शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, वे श्रापही श्राप दूर हो जायंगी। श्रतः उन कथाओं से सम्बन्ध में हम यहां श्रिषक विस्तारसे विचार नहीं करेंगे।

इन प्रास्ताविक वातोंका उल्लेख श्रीमाएडारकरके उन प्रमाणोंके तथ्य-निर्णयमें सहायक होगा, जो उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए दिये हैं कि श्रश्चिक्तकों माने हुए घराने गुजर थे, उनका हणोंसे सम्यन्थ था, श्रदाः ये विदेशी थे। यहाँ एक वात कह देना श्रावश्यक है कि किसी जातिका दूसरी किसी विदेशी जातिके साथ, किसी कारणसे क्यों न हो, उल्लेख होनेसे ही वह जाति विदेशी नहीं उहरायी जा सकती। वाणने हर्षचरितमें लिखा है कि थानेश्वरके राजा प्रतापवर्धनने हुए श्रीर गुजराँका पराभव किया। इससे कोई यह प्रतिपादन करे कि गुजर विदेशी थे, हुणोंका उनसे रक-सम्यन्थ था श्रीर हुणोंके साथ ही वे भारतमें आये थे, तो यह पागलपन ही कहा जायगा। ऐसे ही जो प्रमाण स्पष्टतया श्रमात्मक हैं उन्हींके श्राधारपर श्रीभागडारकर हैंहयोंको भी विदेशी सिद्ध करना चाहते हैं। पुराणोंका प्रमाण देते हैं कि पुराणोंमें

उनका,उल्लेख विदेशियों के साथ हुआ है। "शक, यवन, पारद, और काम्बोज लोगों के साथ है हयों का भी उल्लेख हुआ है। इसले यह निर्विवाद सिद्ध है कि हरिवंशकी रचना के समय अर्थात् ईसाको चौथी शताब्दी (वि० ३५ = ४५७) में है हयों की गणना मलेच्छों में ही होती थी।" (पृष्ठ १६) परन्तु यह मत युक्ति-सङ्गत नहीं है। है हय मलेच्छा ही हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक था। उन्होंने मलेच्छों से सहायता ली, इससे वे मलेच्छा नहीं माने जा सकते। है हयों और उनके यूल पुरुष सहस्रार्जुनके चन्द्र घंशी आर्य होने का उल्लेख हरिवंश और अन्य पुराणों में एक मतसे किया गया है। यही नहीं, भारतके सब इतिहासों में (और व्यवहार में भी) आजतक है हयों की गणना उत्हृष्ट चित्रयों में होती, आयी है। पहिले भाग में लिखे अनुसार उनके मानववंश स्वक लक्षण निःसन्देह आयों के ही हैं छ।

जो हो, हैहय तो स्पष्टतया आर्थ हैं। वे आर्थ और उत्तम चित्रय माने भो गये हैं। परन्तु हुणोंके विदेशी होनेका स्पष्ट उल्लेख है और पुराणमताभिमानी हिन्दू उनसे विदेशीकी तरह ही बर्तीव करते आये हैं। कोई हिन्दूराजा यदि स्पेन

क्ष कायस्य प्रभु (महाराष्ट्रकी एक उच्च जाति) कहते हैं कि हम सहस्रार्जुनसे उत्पन्न हुए हैं। यहाँ श्रीभाण्डारकरने इस अनावश्यक बातका ज्यर्थ उन्लेख किया है। कदाचित् उनका यह सूचित करनेका उद्देश्य हो कि ये कायस्य प्रभु भी विदेशी-वंश-सम्भूत है। परन्तु उनकी आकृति और परम्परासे मलीमाँति सिद्ध हो चुका है कि वे आर्य हैं। श्रीभाण्डार-करने यह जो कल्पना कर ली है कि भारतकी कितनी ही जातियाँ विदे-शियोंसे उत्पन्न हुई हैं, सम्भव है उसका कारण यह हो कि वे किसी भी उच्च जातिकी उसकी लपेटसे बचने न देना चाहते हों।

देशको किसी कन्यासे विवाह कर ले, तो स्पेनके लोग जिस प्रकार हिन्दुस्थानी या चत्रिय नहीं हो सकते, उसी प्रकार यदि कहीं यह उल्लेख मिल जाय कि किसी चित्रियने हुए राज-कन्यासे विवाह किया था, तो इससे हूण भी हिन्दू या ज्ञिय नहीं सिद्ध किये जा सकते। हम श्रागे एक टिप्पणीमें दिख-लावेंगे कि हूणोंका ३६ राजवंशोंमें कभी समावेश नहीं किया गया। उन्हें चत्रिय कहकर श्रीरोंकी तरह श्रीभाएडारकरने भी भूल की है। इन अत्यन्त आवश्यक बातोंका दिग्दर्शन करा देने पर ही श्रीभाएडारकर जिन्हें गूजर कहते हैं, उन श्रिक्किलवाले वंशोंका क्रमशः परीच्च करना उचित होगा। कई बार कहा जा चुका है कि गूजर विदेशी नहीं, मानववंश-शास्त्रके श्रनुसार सुन्दर नासिकावाले आर्य हैं और ऐतिहा-सिक प्रमाणोंके श्रनुसार वेद श्रीर स्मृतियों में कहे हुए वैश्य हैं। अग्निकुलके घरानोंमें सबसे प्रमुख घराना प्रतिहारोंका है। कन्नीजके सम्राट् प्रतिहार घरानेके थे। श्रीभागडारकर इस बातको मानते हैं कि उन्होंने अपने लेखोंमें कहीं भी श्रपनेको गूजर नहीं कहा है। उनके वत्सराज, नागभट्ट श्रादि नाम श्रायोंके हैं। लेखोंमें उन्होंने श्रपनेको सूर्यवंशी श्रीर उनके श्राश्रित प्रसिद्ध कवि राजशेखरने उन्हें 'रघुकुल-तिलक' कहा है। इन बातोंसे प्रतिहारोंको गूजर सिद्ध करनेके कारणोंका श्रीभाएडारकरको सूदम परीक्षण कर लेना चाहिये था। यह तो उन्होंने किया ही नहीं, उलटे उन्होंने "विदेशोंसे आये हुए म्लेच्छ शीघ्र ही हिन्दुओं में विलकुल मिल गये श्रौर वे चत्रिय हो नहीं, सुर्यवंशीय चत्रिय मान लिये गये" यह प्रतिपादन करनेके लिए उक्त बातोंका विपर्थस्त उपयोग किया है। सच बात तो यह है कि पुराणकाल और

आठवीं शताब्दी ई० के हिन्दू भी आजकी तरह वर्णसंकरताके विरोधी थे। अतः जिन थोड़ेसे अन्य प्रमाणेंसे स्त्रिय गूजर जान पड़ते हैं, उनका निर्णय अन्य प्रकारसे ही करना चाहिये। श्रीभाणडारकरको इस बातपर विशेष ध्यान देना आवश्य क था।

श्रब यह देखना चाहिये कि भाएडारकरके पत्तके प्रमाण क्या हैं श्रीर उनका उत्तर क्या दिया जा सकता है। पहिला प्रमाण यह बताया जाता है कि राजोरमें मिले एक लेखमें वर्तमान जयपुर राज्यके आक्षेय कोण्में राज्य करनेवाले एक गौण प्रतिहार घरानेने अपनेको गुर्जर प्रतिहार कहा है। कन्नीजके प्रतिहारोंने श्रपनेको कभी गुर्जर नहीं कहा। उक्त गीए (छोटे) प्रतिहारोंने कन्नौजके बड़े घरानेसे अपना पार्थका दिखानेके लिए ही अपनेको गुर्जर कहा है। इस प्रकार अपने निवास सानका उल्लेख कर अपना पार्थक्य दिखाना सामाविक भी है। नगर श्रीर कन्नीजके निवासी जैसे नागर श्रीर कनी जिये ब्राह्मण हैं, वैसे ही गुर्जर देशमें बसे हुए प्रतिहार अपनेको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। भाएडारकरने खयं ही बताया है कि उक्त प्रान्तमें गूजरोंकी बल्ती अधिक है और उस समय उस प्रान्तको गुजरत्रा अथवा गुजरात कहते थे। भागडारकर-का यह कहना सत्य है कि आठवीं नवीं शताब्दीका गुजरत्रा वर्तमान गुजरात नहीं, किन्तु जयपुर राज्यके आग्नेय भागतक फैला हुआ द् जिए राजपूताना था। अन्ततः उक्त प्रतिहारीने श्रपना पार्थंक्य दिखानेके लिए, जिस देशमें वे बसे थे श्रौर राज्य करते थे, उसके सूचक गुर्जर प्रतिहारके नामसे अपना उल्लेख किया, तो इसमें अखाभाविक क्या है ? वे गुर्जर जातिके थे, इसलिये उन्होंने अपनेको गुर्जर नहीं कहा है।

इसके अतिरिक्त इस एक ही लेखके आधारपर सम्राट् प्रति-हारोंको गुर्जर सिद्ध करना असम्मव है। ॥

श्रीभागडारकरका दूसरा प्रमाग यह है कि राष्ट्रकृटोंने श्रपने लेखों श्रीर श्ररबोंने श्रपने प्रवासवर्णनोंमें कन्नीजके प्रतिहारोंको गूजर कहा है। इस सतके सम्बन्धमें विवाद करना सम्भव नहीं। कन्नोजके प्रतिहारोंके साथ जो युद्ध हुआ, उसमें राष्ट्रकूट और अरव एक दूसरेके सहायक थे। राष्ट्र-कूट-ताम्रपटमें गूजरोंके साथ हुए युद्धोंका जो उल्लेख है, वह कन्नौजके प्रतिहारों से ही सम्बन्ध रखता है; क्योंकि राष्ट्र-कूटों लड़ सकनेकी शक्ति उस समय उनमें ही थी और उत्तर भारतके विशाल भूभागमें उनका साम्राज्य फैला हुन्ना था। इसी तरह अरबोंने जिस 'जुज़र' राज्यका उल्लेख किया है, वह भी कन्नीजका ही राज्य था। परन्तु इससे कन्नीजके राजा गूजर नहीं सिद्ध किये जा सकते। हिन्दू लोग मुसलमानौको यवन कहते हैं, इससे क्या मुसलमान लोग जाति या जन्मसे श्रीक उहराये जा सकते हैं ? राजपूरोंका पहिला सामना महम्मद गज़नवोके तुकौंसे हुआ। तक्से राजपूत सभी मुसलमानोको 'तुरकड़ा' कहने लगे। इससे च्या हिन्दु शानमें आया हुआ प्रत्येक मुसलमान, चाहे वह अफगान हो या ईरानी, वंश अथवा जातिसे तुर्क हो जाता है ? दित्तण राजपूतानेको पहिले गुज-रत्रा कहते थे। सिन्धके अरबोंके पूर्वकी ओर यह देश सटा हुआ होने और वहाँ प्रतिहारोंका राज्य होने से उस देश और वहाँके राजाश्रोंका नामोल्लेख श्ररबोंने 'जुज़र' इस एक ही

शुर्जर-प्रतिहार इस शब्द समुचयका अर्थ गूजर जातिके प्रतिहार ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसका अर्थ 'गुजरात देशके प्रतिहार' ऐसा किया जा सकता है।

शब्दसे किया है। राष्ट्रकूटोंने इसी कारण उन्हें गुर्जर कहा है। सारांश, यह प्रमाण भी सारहीन है और प्रतिहार सूर्य-वंशी चत्रिय अथवा राजपूत जातिके हैं, यह जिन प्रमाणों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, उनके आगे इसका निवाह नहीं हो सकता।

एक ब्राह्मण्के दो खियाँ थीं, एक ब्राह्मणी, दूसरी चत्राणी। ब्राह्मणी स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तान परिहार ब्राह्मण और चत्राणी स्रीसे उत्पन्न हुई सन्तान परिहार चत्रिय कही जाने लगी। एक शिलालेखमें लिखी हुई प्रतिहारोंकी उत्पत्तिकी इस श्राख्यायिकाके श्राधारपर रचा हुन्ना प्रमाण तो उपर्युक्त प्रमाण्से भी निःसार है। (इण्डियन एण्टिकेरी, पुस्तक ११, पृष्ठ २४) "व्राह्मण्का च्रत्रिय-कन्यासे विवाह-सम्बन्ध श्रीर उसका शिलालेखमें कहा हुआ परिणाम विचित्र है। परिहार विदेशसे इस देशमें आये, इस कल्पनासे उक्त आख्यायिकाका रहस्य समभमें त्राजाता है।" इस प्रकरणके आरम्भमें कहे श्रतुसार इस प्रकारके विवाह-सम्बन्ध श्रीर उसके परिणाम विचित्र नहीं, उस समय वे सर्व-परिचित थे। मान लिया जाय कि वे विचित्र हैं, तो भी उनका उपयोग यह सिद्ध करनेके लिए प्रमाणके रूपमें करना कि प्रतिहार विदेशियोंके वंशज हैं, श्रौर भी विचित्र है। इस विचार-परम्परासे चाहे जो श्रनुमान किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ये लोग नरमांस-भत्तक थे ! यो प्रतिहारोंके सम्बन्धमे श्रीभाएडारकरने विरुद्ध पत्तकी श्रोरसे जो तीन प्रमाण दिये हैं, वे छूछे साबित होते हैं और श्रीतहार सम्राट् सचे राजपूत थे, यह सिद्ध करनेके जो प्रमाण हैं, उनके साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती। भाएडारकरके प्रतिहारोंके सम्बन्धके जो प्रवत प्रमाण थे, उनका इस प्रकार खण्डन हो जानेपर श्रव श्रग्नि-कुलके नामसे प्रसिद्ध हुए चालुक्य श्रथवा सोलंकी घरानेके सम्बन्धमें विचार करना उचित होगा।

श्रीभारडारकर खीकार करते हैं कि चालुक्योंके सम्बन्धमें शिलालेखोंमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु उनका मत है कि "यह देखते हुए कि वर्तमान गुजरातका गुजरात नाम तभीसे हुआ जबसे चालुक्योंने उसे अपने अधिकारमें कर वहाँ राज्य करना आरम्भ किया, तब हमें मानना पड़ता है कि चालुक्य श्रवश्य ही गूजर थे। यदि चालुक्य गूजर न होते, तो उनके राजत्वकालसे पहिले उस प्रान्तका नाम गुजरत्रा होता, परन्तु तब उसका नाम 'लाट' था।" ( इं० ए० भा० ११ पृ० २४) उस समयके लेखोंसे ही स्पष्ट है कि श्राठवीं, नवीं श्रीर दसवीं शताब्दी ई० में भी दिल्ला राजपूतानेका नाम गुजरत्रा था। तव वर्तमान समस्त गुजरात 'लाट' नहीं कहा जाता था। दक्तिण गुजरात अर्थात् सूरत श्रीर उसके श्रासपासके प्रान्तको ही 'लाट' कहते थे। मध्य गुजरात श्रानर्दके नामसे और उत्तर गुजरात कभी कभी सारस्वत-मग्डलके नामसे उल्लिखित होता था। कहीं कहीं तीनोंका उल्लेख 'लाट' नामसे हुआ है। आगे चलकर तीनों प्रान्तोंका नाम गुजरात पड़ा, इसका कारण यह नहीं कि चालुक्योंका राज्य वहाँ प्रखापित हुआ किन्तु यह है कि गुजराती भाषा वहाँ बोली जाती थी। पहिले एक स्थानपर हम बता चुके हैं कि भारतको अर्वाचीन भाषात्रोंका उद्य नवीं शताब्दी ई० (वि० = ५ = - ६५७) के आस पास हुआ और तभीसे इस प्रान्तकी भाषा वर्तमान गुजराती भाषामें परिखत होने लगी। गुजराती भाषा और 'गुजराती' शब्द कितना पुराना है, इसका

निश्चय करना किन है। भाषाके अर्थमें बरता जानेवाला 'महाराष्ट्री' शब्द ईसवी सन् पूर्व पहिले शतकके वरहिचका समकालीन होनेपर भी देशनाम-स्चक 'महाराष्ट्र' शब्द कई शताब्दियोंके पश्चात् अर्थात् ईसाकी पाँचवीं सदी (वि० ४५८-५५७) में वराहमिहिरके पश्चात् उपयोगमें आने लगा। इससे यह अनुमान करना युक्तिसङ्गत ही है कि अर्वाचीन लोकभाषा—महाराष्ट्री—से ही वह देश महाराष्ट्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह गुजराती भाषाके प्रभावसे वह सव भाग 'गुजरात' के नामसे विख्यात हुआ, ऐसा मान लेना अनुचित न होगा।

परन्तु इस प्रश्नसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे किसी कारणसे उस देशका नाम गुजरात पड़ा हो; किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि चालुक्योंके उत्कर्षके समयमें उस प्रान्तका नाम गुजरात पड़ा, श्रतः चालुक्य गुजर थे। देशोंके नाम भिन्न भिन्न कारणोंसे चल पड़ते हैं और भिन्न भिन्न कारणोंसे वे खिर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, नार्मन लोगोंकी विजयके पश्चात् इंग्लैएडका नाम इंग्लैएड रखा गया। परन्तु नार्मन श्रंग्रेज (आंग्ल) नहीं हैं। सैक्सन लोगोंसे यदि तुलना की जाय तो श्रंग्रेज तुच्छ जान पड़ेंगे; परन्तु सैक्सनोंका विचार नहीं किया गया। उस देशका नाम अवतक इंग्लैएड बना हुआ है। फ्रॅंक लोगोंकी सन्ता नष्ट हो गयी थी श्रीर वे गेलिश जनताके साथ एकक्रप हो गये थे। उनका जर्मन रीति-नीति श्रीर जर्मन सम्बन्धसे कवका विच्छेद हो चुका था। उस समय फ्रांस फ्रांसके नामसे पहिचाना जाने लगा। दूर जानेका प्रयोजन नहीं, भारतमें ही श्रंग्रेजोंने मद्रास प्रान्तके पूर्वकी श्रोरके जिलोंका नाम 'कर्नाटक' ऐसे

समयमें रखा, जब कर्नाटक राजा श्रथवा कर्नाटक भाषा दोनों में से किसीका प्रभुत्व नहाँ नहीं रहा था। मराठे समस्त दिवाण भारतको दी कर्नाटक समभते थे। उन्होंने वहाँका जो कर्नाटक नाम रखा, वह श्रंग्रेजोंने ज्योंका त्यों रहने दिया। सारांश, चालुक्योंके समयके श्रासपास उस प्रान्तका गुजरात नाम रखा गया, इससे चालुक्य गूजर थे, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता।

श्रव हम श्रश्निक्तका माना जानेवाला परमारोंका जो तीसरा घराना है, उसकी श्रोर क्षकते हैं। इन्हें भी श्रीभागडार-कर किसी प्रकार गूजर सिद्ध न कर सके। प्रमाणामावकें कारण इनके सम्बन्धमें यह कहनेको वारी श्रायो कि "हम नहीं' जानते, परमार किस वंशके हैं, परन्तु हमारो बुद्धि (मारल) यही विश्वास दिला रही है कि वे विदेशसे श्राये हुए लोगोंके ही वंशज हैं।" किसी वंशको उत्पत्तिका विचार करते हुए सद-सद्-विवेक-बुद्धिके विश्वासपर निर्भर हो जानेका यह पहिला ही उदाहरण हमने देखा है। हमें विश्वास है कि पाठकनण भी हमारी ही तरह श्रीभागडारकरको श्रपनी सदसद्धिवेक-बुद्धिके श्रमुसार विचार करनेके लिए स्वतन्त्रता देकर यही कहेंगे कि परमारोंका गूजर श्रथवा विदेशी होना सिद्ध करनेके लिए कोई

श्रन्तमें हमें चाहमान श्रथवा चौहानोंका विचार करना है। उनकी उत्पत्ति भी गूजरोंसे हुई, यह सिद्ध करते हुए भाएडा-रकर ऐसे चकरा गये हैं कि जिसका वर्णन करते नहीं बनता। भारतके वायव्य प्रान्तमें मिले किसो पुराने श्रौर श्रप्रसिद्ध सिक्केका श्राधार लेकर उनको बुद्धिने ऐसी दौड़ मारी कि उसे हिमालयके शिवालिक पर्वततक बीचमें कहीं विश्राम ही नहीं मिला। उनकी यह तर्कशैली 'पिकिकी संशोधन-पद्धति' का नमूना है। भागड़ारकर जैसे वुद्धिमान पुरुष इसके जालमें कैसे फँस गये, यही आश्चर्य है। हमें विश्वास है कि राज्यत् गूजर अथवा विदेशियों के वंशज हैं, इस कल्पनापर यदि वे लडू न हो जाते, तो उन्हें अपनी तर्कणाका असामअस्य आप ही देख पड़ता। उनकी दलील केवल कल्पनाके भरोसे ल्थित है।

वत्तर भारतमें कुछ लिक्के मिले हैं, जिनपर नागरीमें 'श्री वासुदेव वहमन' श्रीर पेहलवी लिपिमें 'तक्कान जाबुलिस्तान सपर्वलत्तान' लिखा है। श्री भागडारकरने श्रन्य संशोधकोंके मतोंका विचार न कर श्रपने सुभीतेके लिए 'वहमन' के वदले 'चहमन' पढ़ा। कारण यह वताया कि "श्राचीन समयमें 'व' श्रीर 'च' में इतना साम्य था कि एकके वदले दूसरे श्रक्तरका लिखा जाना सम्भव है।"

"यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ('म' को दीर्घ कर 'मा' पढ़ा जाय तो) चहमन ही चाहमान है और सिक्केमें उद्धिखित वासुदेव चाहमान वंशका ही है। पृथ्वीराज-विजयमें लिखा है कि शाकम्बरी वंशका जनक वासुदेव था। अतः वह वासुदेव और सिक्केका चाहमान वासुदेव एक ही हैं।" "राजशेखरके प्रवन्धकोशमें वासुदेवको चाहमान वंशका जनक कहा है, और उसका समय विक्रम संवत् ६० वताया है।" दोनों सनोंके अन्तरके कारण दोनों वासुदेव एक ही थे, यह सिद्ध करनेमें वड़ी अड़चन पड़ गयी। परन्तु भागडारकरने उस अड़चनकी उपेता कर शान्त चित्तसे कह डाला कि— "कोशमें कुछ पहिलेका सन् दिया गया है। परन्तु इस सिक्के-से, जिसपर ईसवी सन् ६२७ के आसपासके दूसरे 'परवेज़ खुशक' के सिक्केकी हुबहू प्रतिमा है, यह (चाहमान वासु-

देवका) सन् ६२७ ही माननां ठीक है।" अपनी कल्पनाको पृष्ट करनेके लिए श्रीभाएडारकर श्रवर ही नहीं बदलते, किन्तु सन् भी बदल देते हैं। इससे भी विचित्र बात यह है कि वे श्रपने इच्छानुसार चाहे जिसका बंश भी बदल डालते हैं। किनक्षहम कहते हैं कि उक्त सिक्केमें उिल्लाखित वासुदेव हूण था श्रीर प्रोफेसर रैपसन्के मतसे (सिक्केकी छाप श्रीर उसकी श्राकृतिके कारण) वह 'ससानी' था। परन्तु भाएडारकर उसे 'खज़र' मानते हैं श्रीर इसका कारण वे ही जानते हैं। श्री भाएडार-कर चाहमानोंको गूजर सिद्ध करते हुए कैसे मुँहके बल गिरे हैं, यह बतानेके लिए उनका युक्तिवाद विस्तारपूर्वक पाठकोंके सामने रख देना पर्याप्त होगा।

इस सम्बन्धमें श्रीभाएडारकरने सबसे भारी भूल यह की है कि हिमालयके शिवालिक शिखरोंसे घिरी पहाड़ी भूमिमें श्रिहच्छ्रत्र नगर श्रीर सपादलच्च देशका होना बताया है। यह भी उन्होंने कहा है कि इसी भूभागसे ब्राह्मण श्रीर चित्रिय दिच्चित्र की श्रीर चढ़कर सर्वत्र फैल गये। वास्तवमें इस कथनसे उन्होंने भारतीय इतिहासके स्वाभाविक कमका उच्छेद किया है। राजपूतोंको गूजर मान भी लें, तो भी उनका शिवालिक पहाड़ी प्रान्तमें जा बसना बुद्धित्राह्म नहीं है। गूजर हूणोंके साथ जेता बनकर विदेशसे यदि यहाँ श्राये हों, तो पञ्जाबकी मनोहर समतल भूमिमें बसना छोड़कर उन्होंने हिमालयके दुर्गम प्रदेशका श्राश्रय क्यों लिया? इतिहास श्रीर श्राख्या- यिकाश्रोंसे तो यही बात होता है कि तुकोंके श्रागमनतक जो विदेशी यहाँ चढ़ श्राये, उनके उपद्रवोंसे बचनेके लिए ब्राह्मणों श्रीर राजपूतोंने ऐतिहासिक समयमें उक्त पहाड़ी श्रीर सब प्रकारसे श्रम्भविधाजनक सीमाप्रान्तमें जाकर निवास

किया श्रीर वहुतसे लोग राजस्थानको पहाड़ी श्रीर मरुभूमिमें जा बसे। श्रतः राजपूतों श्रथवा गूजरोंका श्रादि निवासस्थान शिवालिक पर्वतको मानना सयुक्तिक नहीं है। सपादलच देश श्रीर शिवालिक पार्वत्य प्रदेशको एक मान लेना भी ठीक नहीं श्रीर इस शब्दके स्पष्टीकरणार्थ बाबरके पास जानेकी भी श्रावश्यकता नहीं है। बाबरने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह सम्भवतः मूल और सचा अर्थ भूल जानेके बादका है। हमने एक दिप्पणीमें ईसवी सनकी नवीं शताब्दीके लगभग हिन्दु-स्थानमें जो देश थे, उनकी सूची और प्रत्येकके अन्तर्गत गिने जानेवाले गाँवोंकी परम्परागत संख्या बतानेवाला अवतरण स्कन्दपुराणसे लेकर उद्भृत किया है। उस सूचीमें सपादलज्ञ चार देशोंको कहा है,उनमेंसे शाकम्बर अथवा चौहानेंका देश पहिला है। कर्नाटक, मेवाड़ श्रौर वरेन्द्रको भी सपादलच ही कहा है। वरेन्दु देश कहाँ है, इसका पता नहीं चलता, परन्तु सम्मवतः वह दिल्ली प्रान्त है । भागडारकरके बताये सिकेमें 'तकान् जावुलिस्तान श्रोर सपर्वलचान्' का जो उरलेख हैं, वह प्रान्त सम्भवतः पश्चिममें गृजनीसे लेकर श्राश्रेयमें दिल्ली तक फैला हुआ पंजाब था और ससानी राजा वासुदेव वहमनके राज्यका अन्तर्भाव उसमें होता था। जो हो, सपा-दलन शब्द सवालाख पर्वतश्रंगोंका नहीं, सवालाख गाँवोंका स्चक है और इसी अर्थसे शाकम्बर, मेवाड़, दिल्ली और कर्ना-टकके लिए इस शब्दका उपयोग किया जाता था। सकन्द-पुराणसे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है।

क्ष अथवा मुखतानके आसपासका प्रान्त भी हो सकता है। क्योंकि मुखतानके आसपास १ लाख २० हजार गाँव थे, ऐसा अलमसूदीने भी कहा है (इलियट भाग १, पृष्ठ २३)।

श्री भागडारकरने ऐसी ही भूल कर श्रहिच्छत्रको भी हिमालयमें ला वैठाया है। महाभारतमें उत्तर पाञ्चालोंकी जो राजधानी कही गयी है, निःसन्देह वह यही है। हुएनसंगके वर्णनके आधारपर करिंगहमने श्रहिब्छत्रको रामपुर सिद्ध किया है और वह ठीक भी है। 'पर्वत श्रंगोंसे घिरी हुई' इन श्रव्योंसे हिमालयतककी दौड़ लगानेकी कोई श्रावश्यकता नहीं है। द्तिएके ब्राह्मण और क्तिय अहिच्छुत्रको अपना आदि निवासस्थान समअते थे, यह भी ठीक ही था। वैदिक साहि-त्यमें पाञ्चाल देशको विद्वान् ब्राइगोंका निवास खान कहा है। शौर्यशाली पाञ्चाल 'चित्रयोंकी भी वह मातृभूमि थी। श्रतः चाहमान वंशके आदि पुरुषके अहिच्छुत्रसे आनेकी वातपर श्रीभाएडारकरको श्राश्चर्य नहीं करना चाहिये। 'सपादलच' यह शब्द चाहमान अपने साथ किसी अन्य देशमें नहीं ले गये थे: क्यों कि हालैएडकी तरह यह नाम दूसरे देशमें ले जाने योग्य नहीं है। देशके गाँवोंकी संख्या वतानेवाला यह शब्द है। कर्नाटक अथवा धारवाड़को भी 'सवातत्त' इसी कारण कहते थे कि उस प्रान्तमें सवालाख गाँव थे। यह नाम उत्तरकी ओरसे धारवाड़में नहीं लेजाया गया श्रौर न लेजाया जाना सम्मव ही था। कर्नाटकके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ, इससे भागडारकरने श्रद्धमान भिड़ाया कि चाहमान की तरह चालुचोंका भी श्रादि निवाससान सपादलद नामक पार्वत्य प्रदेशमें था श्रीर इसी कारण वे विदेशी हैं। यह मत भी निराधार है। अहिच्छत्र श्रीर सपादलक्त का भ्रमात्मक श्रर्थ कर उन्होंने जो कल्पना की है, यदि स्पष्ट शब्दोंमें कहा जाय तो यही कहना होगा कि, वह एकदम ग़लत है। हमारी समभाने श्रामिकुलके माने गये चारों घराने विदेशी हैं, यह

सिद्ध करनेका भाएडारकरका प्रयत्न विफल हुआ है श्रीर श्रव उन्हें वह प्रयत्न त्याग देना चाहिये। भाएडारकर श्रहिच्छ्वत्र श्रीर मारवाड़के नागोरको एक मानते हैं, परन्तु हरविलास सारडाने सिद्ध किया है कि सपादलच्च सांभर देश था। चाहमान चाहे रामपुरसे श्राये हों या श्रारम्भमें नागोरमें ही क्यों न वसते हों, वे गुर्जर थे, यह सिद्ध करनेका कहीं कोई भी प्रमाण नहीं है। श्रतः भाएडारकर द्वारा श्राविष्कृत श्रीर जैक्सन तथा सिथ द्वारा श्रवुमोदित इस श्रसम्ध्रीय कल्पनाका कि राजपूर्तोकी उत्पत्ति विदेशियोंसे हुई है, इससे श्रिक विस्तृत विवेचन करनेकी श्रावश्यकता नहीं है। राजपूर्त हिन्दुस्थानके प्राचीन वैदिक श्रायोंके ही वंशज हैं, यह सिद्ध करने योग्य हमारे मतसे जो विधायक प्रमाण हैं, उनपर श्रगले प्रकरणमें विचार किया जायगा।

### टिप्पणी—स्कन्दपुराणमें लिखे हुए देशोंकी सूची।

स्कन्दपुराणमें भारतीय देशोंकी सूची तदन्तर्गत गाँवोंकी संख्यासहित दी हुई है। भारतक देशों अथवा लोगोंकी महाभारत वाली
सूची ईसवी सन्से पिहलेंके भारतीय इतिहासके लिए महत्वकी है। इसी
तरह वराहमिहिरकी सूची ईसवी सन्की पांचवीं सदीके लिए उपयुक्त है।
हुएनसंगके प्रवासवर्णनसे हमें सातवीं शताब्दीके आसपासके भारतके
दिविभिन्न देशों और जातियोंका 'सविस्तर तथा यथार्थ परिचय मिल जाता
है। स्कन्दपुराणमें कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें भारतीय देशोंकी
(लोगोंकी नहीं) जो सूची लिखी है, वह भी भारतीय इतिहासके लिए
बहुत ही उपयुक्त है। उससे ईसाकी नवीं शताब्दीके आसपासका साधारणतया यथार्थ परिचय हो जाता है। इस सूचीसे ज्ञात होता है कि यह पुराण
दसवीं शताब्दीमें लिखा गया है, क्योंकि उसमें पुराने देशों अथवा लोगोंके
नाम नहीं देख पड़ते। अधिकांश नाम अपरिचित हैं। फिर भी उसमें ऐसे

वहुतसे विभिन्न देशों और प्रान्तोंके नाम हैं, जिनका नवीं शताब्दीसे सम्बन्ध है और जो अवतक प्रचित्त हैं। इस टिप्पणीमें वर्तमान समयमें पहिचाने जानेवाले देशोंके नाम जान बूसकर दिये गये हैं और उनका विस्तार तथा महत्व भी वताया गया है। प्रत्येक देशके साथ जो संख्या दी गयी है, वह गाँवोंकी है। इनमेंसे अधिक संख्याएँ विश्वास योग्य न होने पर भी उनमें कहीं अनिश्चितता नहीं है। इनमेंसे कुछ देशोंके गाँवोंकी संख्याएँ दस समयके लेखोंमें भी पायी जाती हैं, इससे उनकी सत्यतामें सन्देह नहीं किया जा सकता। हमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि उस समयमें प्रचलित लोगोंकी घारणांके अनुसार देशों अथवा प्रान्तोंके गाँवोंकी संख्या निश्चित हो चुकी थी।

यह सूची उत्तरके देशोंसे आरम्भ होती है। नवीं शताब्दीकी राज-नीतिक परिस्थिति इसमें भलीभांति प्रतिविवित हुई है। आरम्भमें एक छाख गाँवोंका नेपाल और फिर ३६ लाखका कान्यकुटन लिखा है, जो स्वामाविक ही है। इससे जात होता है कि उस समय कान्यकुटन साम्राज्य वैभवके शिखरपर पहुँच गया था और उसीमें अवध, गंगाके आसपासका प्रदेश, पंजाबका कुछ भाग, ग्वालियर प्रान्त और यसुनाके आसपासके प्रदेशका अन्तर्भाव होता था। प्रवन्धचिन्तामणिमें भी कान्य-कुटजके गाँवोंकी यही संख्या हिखी है। तत्पश्चात् ७२ छाखके गाजणक भान्तका टल्लेख है, पर इसका अब पता नहीं लगता। समस्त भारतके गांवोंकी संख्या पुराणोंमें ९६ करोड़ ७२ लाख लिखी है (यह पौराणिक अतिशयोक्ति है )। इसे पूरा करनेके लिए पुराणोंकी प्रणालीके अनुसार यहां भी वास्तविकता और दन्तकथाओं की खिचड़ी की गयी है। फिर कान्यकुटनसे भाधे याने १८ लाखके गौड़ भयवा वंगालका उल्लेख हुआ है, और वह असम्भव नहीं जान पड़ता । तदनन्तर वंगालसे आघे लाखके कामरूप अथवा आसाम और ऑड्डियान अथवा वड़ीसाका वल्लेख है। वैदसंज्ञः कहकर जिसका वर्णन किया गया है, (वेदसंज्ञका अर्थ सम्म-चतः यह है कि निसके चार भाग हों ) उस बुंदेलखण्डका विस्तार भी ९ लाख ही बताया गया है। इसी विस्तारके जालन्त्रर और लोहपुर अथवा

लाहोर हैं। फिर अपने परिचित ७ लाखके रटराज्य अथवा राष्ट्रक्ट राज्यका उल्लेख है। यहां तत्कालीन और तन्पूर्वकालीन लेखोंमें उल्लिखित साढ़े सात लाख रटपाडीका स्मरण हुए बिना नहीं रहता। आगे चलकर कुछ ऐसे देशोंके नाम हैं जिनसे हम अपिरचित हैं और फिर सवालाख अथवा सपादलक्ष देशोंके नाम देख पड़ते हैं। हम बता चुके हैं कि सपादलक्ष देशका अर्थ करने और उसे हिमालयकी तरहटीका शिवालिक पार्वत्य प्रदेश सिद्ध करनेमें श्रीभाण्डारकरने भारी भूल की है। स्कन्दपुराणके लेखसे सिद्ध होता है कि सपादलक्ष नामसे वरेन्द्र, अतिलांगल, सयंभर, भेदपाट (ये ही सांभर और मेवाड़ हैं), तोमर, कर्नाट और पुंगल ये सात देश समक्षे जाते थे। इनमेंसे, हो सकता है कि, कोई शिवालिक प्रान्त भी हो, परन्तु उसका विश्वासयोग्य प्रमाण नहीं मिलता। यह निश्चित है कि सपादलक्ष शब्द शिवालिक भागकी सवा लाख टेकडियोंसे प्रचलित नहीं हुआ। अतिलांगलके बाद ही ७ लाख १५ हज़ार १८० गाँवोंके मालव देशका उल्लेख है।

इसके अनन्तर हमलोगोंके परिचित महत्वके देश ये हैं—गुर्जरत्रा (७०,०००), सिन्ध (२०,०००), कच्छमण्डल (१६,०२०), सौराष्ट्र (५५,०००), लाट (२१,०००), कॉकण (३६,०००) और लघु कॉकण (१६,०००)। यहां गुर्जरत्रा शब्द प्रयुक्त हुआ है और गुर्जरत्रा तथा लाट मित्र मिन्न देश हैं। सूचीके समयमें गुर्जरत्रा शब्द दक्षिण मारवाड़के लिए प्रयुक्त हुआ है, इससे जान पड़ता है कि स्कन्दपुराण दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) के इधरका नहीं है।

इस सूचीमें काश्मीरका विखार ६८,००० गांवोंका लिखा है। पहिले भागमें कहे अनुसार काश्मीरके पुराने कागज़पत्रोंसे भी वह ठीक जँचता है। इसके अनन्तर परम्पराप्राप्त, परन्तु काल्पिनक और हिन्दुस्थानके देशों-की सूचीके लिए आवश्यक माने गये, एकपादादि देशोंके नाम हैं। उनमेंसे हम काम्बोज (काबुल), कोसल (मध्यप्रान्त), पांच लाखके अर्थात् महाराष्ट्रके है विदर्भ (वरार), वर्धमान (बढवान), मगध (६८०००) और मूलस्थानपुरसे परिचित हैं। समस्त मारत ७२ देशोंमें विभाजित हुआ है (इस सूचीमें देशोंकी संख्या ७५ है) और सब देशोंके गाँवोंकी संख्या ९६ करोड़ ७२ लाख बतायी गयी है। ३६००० 'वेलाकूलों' का भी उल्लेख है। इसका अर्थ हमारे मतसे समुद्रतटके कोस हैं। सिकन्दरको जिन्होंने हिन्दुस्थानका परिचय कराया, उन्होंने भी समुद्रतटकी यही लम्बाई कही है।

महाभारतकी वरावरी करनेके विचारसे स्कन्दपुराण रचा गया है। तदनुसार महाभारतका अनुकरण कर इसमें भी मारतके पर्वतों और नदि-योंके नाम दिये गये हैं। टिप्पणी समाप्त करनेसे पहिले उनका उल्लेख कर देना उचित ही होगा। ये नाम भी कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें ही हैं। महाभारतकी तरह यहां भी ७ कुछपर्वंत कहे गये हैं, यथा-१ महेन्द्र, २ मलय, ३ सद्य, ४ शक्तिमान, ५ ऋक्ष, ६ विन्ध्य और ७ पारियात्र । इनमेंसे पहिले चार सुप्रसिद्ध पूर्ववाट, मलय, पश्चिमघाट और गिरनार हैं। ऋक्ष अरवली पर्वत है और विनध्य हिन्दुस्थानके वीचों बीच लम्बा-यमान हो रहा है। पारियात्रका पता नहीं चलता । उसके पश्चिममें कौसार-खण्ड है और वहांसे वेद, स्मृति तथा अन्य निद्योंके निकलनेका वर्णन हैं। कोई कोई अनुमान करते हैं कि पश्चिम विन्ध्यका कुछ भाग ही पारियात्र है। नर्भदा और सरसा तो सचमुच विन्ध्यसे ही निकली हैं, परनतु शतद्र और चद्रभागा ऋक्षसे कैसे निकल सकती हैं ? ऋषिकुल्या और कुमारी, ये काठियावाडके शक्तिमानसे निकली हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, कावेरी, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, इनका उद्गम सहासे हुआ है। गोदावरीका बल्लेख न होनेसे उसका सारण विशेष रूपसे हो आता है। कृतमाला और ताम्रपर्णी मलयसे तथा तृशानु और ऋष्यकुरुया महेन्द्रसे निकछी है। सम्म ( खंबायत ), प्रमास, अवन्ति और नागर तीर्थींके विस्तृत वर्णन देखकर इस पुराणके छेखक अथवा उसको वर्त्तमान रूप देने वाले लेखकका उक्त तीर्थोंके सम्बन्नमें पक्षपात प्रकट होता है और यह भी मालूम होता है कि उनसे उसका विशेष परिचय था। संभवतः दक्षिण अथवा उत्तर भारतसे उसका विशेष सम्बन्ध नहीं था। उसका जन्म गुजरात अथवा मालवामें हुआ था।

## स्कन्दपुराणमें उल्लिखित देशों श्रीर तदन्तर्गत गाँवोंकी संख्याकी सूची।

| १ नीवृत              | 8              | करोड़    | २६ सर्यंभर    | ₹          | <b>गाद्</b> लक्ष |
|----------------------|----------------|----------|---------------|------------|------------------|
| २ बालक               | 5 <del>3</del> | >5       | २७ मेवाड़     |            | 53               |
| ३ साहागापुर          | 8 <u>8</u>     | 77       | २८ वागुरि     | 22         | हजार             |
| <sup>પ્ર</sup> નાંઘર | 8              | ठाख      | २९ गुर्जरत्रा | 99         | 35               |
| ५ नेपाल              | 8              | 93       | ३० पाण्डोविषय | <b>9</b> 0 | 55               |
| ६ कान्यकुन्त         | ३६             | 35       | ३१ जहाहूति    | ४२         | 55               |
| ७ गाजणक              | ७२             | 35       | ३२ काश्मीर    | ३८         | 55               |
| ८ गौड                | 36             | 37       | ३३ कोंकण      | ६३         | 55               |
| ९ कामरूप             | 9              | 93       | ३४ छघु कोंकण  | ३६००       |                  |
| १० डाहरू             | S              | 33       | ३५ सिन्धु     | २२         | हजार             |
| ११ कान्तिपुर         | ٩              | 33       | ३६ कच्छ       | ३६००       |                  |
| १२ छोहपुर            | ९              | 33       | ३७ सौराष्ट्र  | ५५         | हजार             |
| १३ पांबिपुर          | ø              | 97       | ३८ छाडदेश     | 29         | 77               |
| १४ रटराज             | 9              | 31       | ३९ अतिसिन्धु  | 30         | 37               |
| १५ हरियल             | ų              | 59       | ४० अश्वमुख    | 30         | 33               |
| १६ द्रढ़             | 3 9 N          | 91       | ४१ एकपाद      | 30         | 35               |
| १७ माचिपुर           | ٩              | 73       | ४२ सूर्यमुख   | 90         | 55               |
| १८ मोडियान           | 9              | 11       | ४३ एकबाहु     | 90         | 55°              |
| १९ जालन्धर           | ٩              | 33       | ४४ संजायु     | 30         | 7)               |
| २० बंभणवाहक          | 32             | 57       | ४५ शिव देश    | 30         | 33               |
| २१ नीळपुर            | 33             | हजार     | ४६ कालहयंजय   | 20         | 93               |
| २२ अम्               | 1              | लाख      | ४७ लिङ्गोद्भव | 30         | 73               |
| २३ वरेन्दु           |                | सपादलक्ष |               | 30         | 15               |
| २४ अतिलांगल          | 88             | हजार     | ४९ देवभद      | 30         | <b>&gt;\$</b>    |
| २५ मालव              |                | १,१८,९२  | ५० चट         | ३६         | 77               |
|                      |                |          |               |            |                  |

| 48             | fi     | इेन्द्रभारत | का च | त्कषे ।   |    |      |
|----------------|--------|-------------|------|-----------|----|------|
| ५१ विराट       | ३६     | हजार        | ६३   | <b>36</b> | ६४ | हजार |
| ५२ यमकोटि      | ३६     | 71          | દ્દશ | किरात     | 33 | लाख  |
| ५३ रामक        | 96     | 39          | ६५   | विदर्भ    | ч  | >9   |
| ५४ तोमर        | ;      | सपाद्रस     | ६६   | वर्धभान   | 38 | हजार |
| ५५ कर्नाट      |        | 77          | ६७   | सिंहल     | 30 | 37   |
| ५६ पिंगल       |        | 55          | ६८   | पाण्डु    | ३६ | 37   |
| ५७ स्त्रीराज्य | ų      | लाख         | ६९   | भयाग्यक   | 3  | लाख  |
| ५८ पुरुस्त्य   | 10     | 5>          | 90   | मागध      | ६६ | हजार |
| ५९ काम्बोज     | 30     | 55          | 68   | मूलस्थान  | २५ | 15   |
| ६० कोसल        | 30     | 77          | ७२   | यावन      | 80 | "    |
| ६१ 'बाल्हिक    | 8      | हजार        | ७३   | पक्षबाहु  | 8  | 77   |
| ६२ लंका        | ३६     | 91          | ७४   | पाङ्ग     | ६० | **   |
|                | ાલ્ય ક | रेस्ट्रक ३० | इला  | r         |    |      |

# पाँचवाँ प्रकरण । राजपूतोंके गोत्र ।

किया जाता था कि प्रतिहार तथा श्रन्य राजपूर्तों के मूल पुरुष गूजर श्रर्थात् विदेशी थे, छानबीन करनेपर उन प्रमाणों की निःसारता स्पष्ट हो जातो है श्रीर राजपूर्तों को विदेशी सिद्ध करने के लिए वे प्रमाण श्रपर्याप्त प्रतीत होते हैं। श्रव हम वे प्रमाण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनसे यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि राजपूर्त वैदिक श्रार्य हैं। पहिला प्रमाण यह है कि वैदिक स्त्रों में जो गोत्र श्रीर प्रवर कहे गये हैं, राजपूर्तों में वे श्रवतक श्रवण हर पसे

प्रचलित हैं। उनको समृति उन्हें बनी हुई है। श्रनेक वैदिक सूत्रोमें कथित इस गोत्र प्रवर-प्रणालोके कारण हिन्दू-स्रायोंमें श्रपनी वंशोत्पत्तिका स्परण जिस प्रकार बना हुआ है वैसा संसारकी श्रन्य किसी जातिके लोगोंमें नहीं देख पड़ता। वैदिक धर्मानुयायी हिन्दू-श्रायोंको प्रत्येक धर्मकृत्यका श्रारम्म करनेके पूर्व अपने गोत्र श्रीर प्रवरोंका उच्चारण करना पड़ता है। इससे गोत्र-प्रवरीका उच्चारण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको सदा अपने वंश और वैदिक पूर्वजोंका सारण बना रहता है। वैदिक काल अर्थात् पांच हजार वर्षींसे भी अधिक समयसे श्रथवा कमसे कम सूत्ररचना-काल श्रर्थात् तीन हज़ार वर्षोंसे ब्राह्मणोंने श्रपनी वंशोत्पत्तिकी स्मृति कायम रखी है। धार्मिक भावनाके कारण राजपूर्तोंने भो उसे शिथिल नहीं होने दिया। गत दो हज़ार वर्षोंमें जो प्राचीन लेख उपलब्ध हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि चत्रियों श्रीर राजपूरोंने श्रपने लेखों में श्रपने गोत्रोंका सावधानीसे श्रौर श्रभिमानपूर्वक उज्लेख किया है। पूर्वकालीन शिलालेखीं और ताम्रपत्रीमें जो गोत्र देख पड़ते हैं, वे अब भी प्रसिद्ध राजपूत घरानों में प्रचलित हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि राजपूत वैदिक चत्रियोंसे ही उत्पन्न हुए हैं। कर्नल टाइने अग्निकुलके अन्तर्गत माने गये चत्रियोंके गोत्र उनके गोत्रोचारके श्रनुसार लिख रखे हैं। (टाडने 'गोत्राचार' शब्द लिखा है। यह उनको भूल है। हमारी समभाने यहाँ गोत्रोचार -गोत्रका उच्चार -शब्द होना चाहिये।) वे गोत्र इस प्रकार हैं—चाहमान वत्स गोत्रके हैं और इनके पाँच प्रवर हैं। चालुका भारद्वाज गोत्रके हैं श्रीर इनके तीन प्रवर हैं। परमार विसष्ठ गोत्रके हैं और इनके तीन भवर हैं। (प्रतिहारोंका गोत्र लेखों या खोजसे अभीतक

निश्चित नहीं हुआ है।) हम पहले लिख चुके हैं कि उक्त घरा-नोंके पूर्वकालीन लेखोंमें भी इन्हीं गोत्रोंका उल्लेख आया है। परमारोंके गोत्रका उल्लेख उदयपुर-प्रशस्ति तथा श्रन्य कई लेखोंमें हुआ है। उदाहरणार्थ, पाटनारायण लेखका यह चरण ध्यानमें रखने योग्य है- "विसिष्ठ गोत्रोद्भव एष लोके ख्यातस्तदादौ परमारवंशः।" (इरिडयन ऐरिटक्वेरी, भाग ४५) श्रिखल भारतके परमार, चाहे वे दक्षिण भारतके हो या राजपूतानेके, इसी गोत्रके हैं। पहिले कहे अनुसार हैहयोंके लेखमें चालुक्योंके गोत्रका श्रीर बिजोलिया लेखके इस चरण-में—"विप्रश्रीवत्सगोत्रेऽभूदहिच्छत्रपुरे पुरा"—चाहमानोंके गोत्रका उल्लेख है। (ज० बंगाल रा० ए० सो० जिल्द ५५ पृष्ठ ४१) राठौरीका गोत्र गौतम श्रीर गुहिलोतोंका वैजवापा-यन है, जैसा कि उनके लेखोंसे प्रकट होता है। पूर्वकालीन लेखोंमें लिखित गोत्र ही आजतक उक राजपूत वंशोंमें प्रच-लित हैं, इससे स्वभावतः यह अनुमान किया जा सकता है कि जब कि राजपूरोंमें गोत्रोंका ग्रस्तिच, उनकी श्रखगड स्पृति, और उच्चारण अवतक प्रचलित है, तब उनकी उत्पत्ति अवश्य ही वैदिक मूलपुरुषोंसे ही हुई होगी। यद्यपि निश्चित रूपसे हम पेसा नहीं कह सकते तथापि ऐसा श्रमुमान करनेके लिए यह एक प्रवत्त कारण अवश्य है।

राजपूत पहिले अनार्यथे। ईसाकी छठवीं या सातवीं सदीमें जब वे आर्यधर्मानुयायी चित्रय बने, तब उन्होंने अपने आह्मण पुरोहितोंके गोत्र खोकार कर लिये। यह कहकर दीर्घ कालसे प्रचलित गोत्र-प्रवरोंकी परम्पराको भूठा ठहरानेका प्रयत्न किया जाता है और अपने मतकी पुष्टिके लिए वैदिक सूत्रके 'पुरोहितप्रवरो राज्ञाम्' इस नियमका उपयोग किया

जाता है। इस नियमका अर्थ है— त्रिय अपने पुरोहितके गोत्रका उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक अर्थ न समभनेके कारण हम कैसी भूलें कर बैठते हैं और इससे विदेशी परिडतों तथा पुरातस्वानुसन्धान करनेवालों को कैसा भ्रम हो जाता है, इसका यह एक श्रीर उदाहरण है। याज्ञवस्क्य स्मृतिकी सुप्र-सिद्ध मिताक्तरा टीकाके कत्ताने यह बड़ा ही भ्रमात्मक नियम लिखा है कि चत्रियोंके गोत्र नहीं होते, वे अपने पुरोहितोंके गोत्रोंका खीकार कर विवाहादि सम्बन्ध किया करें। द्विजी श्रर्थात् श्रायौंके लिए ही श्रसगोत्र विवाहसम्बन्ध शास्त्रसम्बत है, इस श्राशयका जो याज्ञवल्क्य स्मृतिका वचन है, उसपर विज्ञानेश्वरने टीका की है श्रौर वह श्राजकल सर्वसम्मत मानी जाती है। श्रवः चत्रिय राजाश्रोंके लेखों में उनके गोत्रोंका जो उल्लेख हुआ है, उनका विवेचन करते हुए यूरोपीय परिहत खभावतः इसी टोकाको प्रमाण मानते हैं। यदि राजाश्रोंके गोत्र केवल श्रीपचारिक होते, उन्होंने उन्हें श्रपने पुरोहितोंसे ही प्रहण किया होता और पुरोहितके बदलने पर वे बदले भी जा सकते, तो प्राचीन लेखोंमें गोत्रोंके उल्लेखका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, बादामीके चालुक्यों श्रथवा काञ्चीके पत्तवोंक गोत्र उनके अपने न होते, तो प्रत्येक दानपत्रमें उन्हें श्रपने गोत्रोंका "मानव्यसगोत्राणां चालुक्या-नाम्" श्रीर "मारद्वाज सगोत्राणां पल्लवानाम्" इस प्रकारसे उल्लेख करनेकी आवश्यकता ही प्रतीत न होती। 'पुरोहित-प्रवरो राज्ञाम्' इस स्त्रका विज्ञानेश्चरने स्पष्ट हो भ्रमात्मक श्रर्थ किया है। हमें इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है कि पूर्वकालीन चित्रयों और अर्वाचीन राजपूर्तोंके अपने गोत्र थे और हैं। पूर्वकालीन लेजोंमें जो गोत्र मिलते हैं उनका उल्लेख चत्रिय-

गण इसीलिए करते थे कि उन्हें आर्यवंशमें उत्पन्न होनेका अभिमान था। प्राचीन समयमें विभिन्न वंशोंका परिचय करानेवाला एक शात्र साधन गोत्र हो था। आजकल जैसे कई जातियों में वंशस्चक 'श्रक्ष' नामके साथ लगाये जाते हैं, वैसे ही उस समय ब्राह्मण श्रीर चत्रिय अपने नामके साथ भित्रवंश-सूचक गोत्रोंका अभिमानपूर्वक उल्लेख करते थे। वर्तमान जातियोंके श्रह्म भी गोत्रोंसे ही बने हैं। बारहूनके तोरणपर लिखे लेखमें यह वाक्य है—"गागी पुत्तस विसदेव पुत्तेन गोतीपुत्तस अगराजस पुत्तेन वळी पुत्तेन धनमूतिना कारितं तोरणम् ।" किनगहमने इसका यह अर्थ किया है-"राजा धनभूतिने यह तोरण खड़ा किया, जो (धनभूति) वत्सगोत्रकी रानोसे जन्मा, जिसके पिता श्रगराज गोत (कीत्स) गोत्रकी रानीके और पितामह विसदेव गर्गगोत्रकी रानीके पुत्र थे।" यहाँ राजाकी माता, दादी और परदादीके कुलोंके गोत्रोंका सम्मानपूर्वक इसीलिए उल्लेख किया गया है कि जिससे ज्ञात हो जाय कि सब रानियाँ आर्यकुलमें उत्पन्न हुई थीं। इस सम्बन्धमें किनगहमने लिखा है-'राजपूत रानियाँ श्रवतक मायकेके वंशके नामसे पहिचानी जाती हैं। ये नाम गोत्रोंके नाम होते हैं। इसका कारण यह है कि स्मृतिवचनके अनुसार राजा अपने पुरोहितोंके गोत्रोंका उप-योग करते हैं।" (किनगहमकत बारहत, पृष्ठ १२७-१३०) किंगहम जैसे सुप्रसिद्ध पिएडत श्रीर इतिहास-संशोधक भी विज्ञानेश्वरके किये स्मृतिवचनके भ्रान्त अर्थसे इस प्रकार चक्करमें आगये हैं। यह गोत्र यदि राजाका न होकर पुरोहितका होता, तो रानियोंके गोत्रोंका उल्लेख करनेका महत्व ही क्या रह जाता ? बात यह है कि आजकलकी तरह उस समय

भी स्मृति वचनोंका यथार्थ अर्थ लोग नहीं समभ सकते थे। इस विषयकी विस्तृत टिप्पणीमें हम दिखावेंगे कि इस श्रीत स्त्रका वास्तविक अर्थ यह है कि राजा जब यह करे तो वह जो अध्वर्य आदि याहिक चुने वे पुरोहितके ही प्रवरके हों। क्योंकि यहमें यजमानके नाते राजाका बरावर वैठे रहना असम्भव होने के कारण उसे अपने अधिकार, अपना प्रतिनिधि मानकर, पुरोहितको देने पड़ते हैं। यहके तन्त्र (प्रयोग) विभिन्न प्रवरोंमें भिन्न भिन्न होते हैं। अतः याहिक पुरोहितके प्रवर्गेके (गोत्रके नहीं) होने चाहिये। टिप्पणीमें कहे अनुसार चिन्न योंके अपने गोत्र थे, यह विभिन्न श्रीत स्त्रोंके संकेतोंसे ही सिद्ध किया जा सकता है। विज्ञानेश्वरकी मिताचराका नियम आन्त है, इसमें हमें अणुमात्र सन्देह नहीं है।

यदि किसीको इस सम्बन्धमें कुछ सन्देह हो, तो वह निम्नलिखित लेखोंके प्रमाणोंसे दूर हो सकता है। विज्ञानेश्वर ईसाकी बारहवीं श्रथवा तेरहवीं शताब्दी (वि० ११५८-१३५७) में दिलिणमें कर्नाटक के कल्याण नामक नगरमें रहते थे। वहाँ राजपूतोंके घर विलक्कल ही नहीं या बहुत थोड़े थे। चित्रयोंके अपने गोत्र नहीं हैं, वे अपने पुरोहितों अथवा आचायोंके गोत्रोंका उपयोग करें, इस वचनार्थका उत्तरभारतके राजपूत वंशोंके दसवीं और ग्यारहवीं सदी ई० के लेखोंमें पतातक नहीं है। उन लेखोंसे स्पष्ट होता है कि राजपूतोंके विभिन्न गोत्र इस वातके परिचायक थे कि वे उक्त गोत्रवाले पूर्वजोंकी सन्तान थे। विश्व परमारोंके आदिपुरुषको उत्पन्न किया और उसे अपना गोत्र दिया। इसका यही आश्रय है कि विसिष्ठ परमारोंके प्रोहित नहीं, जनक थे। इसो तरह द्रोणकी अञ्जलिके पानीसे उत्पन्न हुए चालुक्योंको, कलचुरी

हैहयोंके लेखमें कहे अनुसार, द्रोणका भारद्वाज गोत्र प्राप्त हुआ। इसको कारण यह नहीं कि द्रोण उनके आचार्य थे, बल्कि यह है कि वे उनके जनक थे। इसीसे उनका गोत्र चालुक्योंको मिला। लेखमें कहा है—'चितिधरपरिपाटी स्त्रिते तत्र गोत्रे अभवद्वनिवर्मा विश्वविख्यातकर्मा।'

चाहमानोंका गोत्र वत्स है। उनके एक लेखमें एक श्राख्यायिका लिखी है कि वे वत्स गोत्रके ब्राह्मणुसे उत्पन्न हुए थे। (विपश्रीवत्सगोत्रेऽभूदहिच्छत्रपुरेपुरा। सामन्तोनन्त सामन्त . ...।) दूसरे एक लेखमें लिखा है कि चाहमानोंका मृतपुरुष वत्स ऋषिके नेत्रसे उत्पन्न हुत्रा था। विज्ञानेश्वरके मनकी कल्पनाका आधार ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीमें नहीं था, यह सिद्ध करने के लिए उक्त उदाहरण पर्याप्त होंगे। वसिष्टके यज्ञकी श्रग्निसे श्रथ वा भारद्वाजकी श्रज्जिसे चत्रिय वीर उत्पन्न हुए, ये निरो कल्पित कथाएँ हैं; परन्तु इनसे स्पष्ट होता है कि ईसाकी दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दीमें सबका विश्वास था कि परमार श्रीर चालुक्य वसिष्ठ श्रीर भारद्वाज गोत्रके हैं। उसी विश्वासके आधारपर उक्त कथाएँ गढ़ी गयीं। ये गोत्र उन्हें पुरोहितोंसे नहीं मिले थे। ये उनकी वंशोत्पत्तिके स्चक हैं। उस समयके चत्रिय गोत्रसे 'गोत्र पुरुषसे उत्पन्न' यही तात्पर्य सममते थे श्रौर इसी विश्वासके आधारपर बन्दी-जनोंने उक्त प्रकारकी कल्पित कथाएँ रच डालीं। इन लेखोंसे स्पष्ट हो जाता है कि मिताचराके रचनाकालके पूर्वकी शताब्दियोंमें लागोंका दढ़ विश्वास था कि चत्रियोंके अपने गोत्र हैं श्रीर उन गोत्रोंसे ही उनकी वंशोत्पत्ति निश्चित हं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिताचराके समयमें दि च्चिय अपने गोत्र भूलते जाते थे अथवा, संभव है, समयमें आर्थसंस्कारोंका लोप हो जानेके कारण, हिन्दू धर्ममें पुनः सिविष्ट करते समय पुराणमतासिमानी ब्राह्मण उन्हें लित्रय माननेको भी तैयार न हुए हों। बौद्धोंके समयमें अपने गोत्र भूल जानेके कारण वे पुरोहितोंके ही गोत्रके माने जाने लगे। विज्ञानेश्वरने इसीसे 'पुरोहित प्रवरो राज्ञाम्' स्त्रका अपनी सुविधाके अनुसार अर्थ कर प्रतिपादन किया कि स्त्रियोंके अपने गोत्र नहीं हैं, उन्हें अपने पुरोहितों अथवा आचार्योंके गोत्रोंका प्रहण करना चाहिये।

मितात्तराके इस भ्रमात्मक कथनकी कैसी ही भीमांसा क्यों न की जाय, इसमें सन्देह नहीं कि वह भ्रान्त कल्पना है। मिताचरासे सैकड़ों वर्ष पूर्व राजपूतोंके अपने गोत्र थे श्रीर उन गोत्रोंसे ही उनकी वंशोत्पत्तिका निर्देश किया जाता था। वर्तमान समयमें भी राजपूतानेमें तथा श्रन्यत्र जो राज-पूत हैं, उनके गोत्र पुरोहितोंके गोत्रोंसे भिन्न देखे जाते हैं। हमने इसकी भलीभाँ ति जाँच की है श्रीर उसका निवोड़ इस प्रकरणके साथ जोड़ी हुई टिप्पणीमें दे दिया है। श्रब प्रश्न यह उठ सकता है कि ब्राह्मण, चित्रय श्रीर वैश्योंके समान-गोत्र होनेका क्या कारण है ? सूर्य और सोमवंशीय चत्रि-योंके मूलपुरुष ब्राह्मण ऋषि कैसे हो सकते हैं ? इस प्रश्न-पर यद्यपि टिप्पणीमें विचार किया ही गया है, तो भी यहाँ उसका दिग्दर्शन करा देना अनुचित न होगा। कितने ही लोगोंको यह बात श्रश्रुतपूर्व प्रतीत होगी कि प्राचीन कालसे लेकर उस काल-विभागतक, जिसका हम विचार कर रहे हैं, भारतकी उच श्रार्थ जातियाँ सदाके लिए परस्पर विभक्त नहीं हुई थीं। उस समय ब्राह्मण-क्षत्रियोंमें परस्पर शरीर-सम्बन्ध तो होते ही थे, किन्तु ब्राह्मण वर्णवाले चत्रिय श्रीर चित्र और पौराणिक अनेक आख्यायिकाएँ हैं। प्रवरों और गोत्रोंके ऋषि भी ब्राह्मण और चित्रय दोनों हैं। कितने ही ब्राह्मणोंके प्रवर ऋषि अर्थात् मृल पुरुष चित्रय राजा और चित्रयोंके प्रवर ऋषि अर्थात् मृल पुरुष चित्रय राजा और चित्रयोंके प्रवर ऋषि ब्राह्मण हैं। वैदिक समयमें प्रचलित प्रवर-पद्धति एकदेशीय और वर्ण-भिन्नत्वपर अवलम्बित नहीं थी। ब्राह्मण चित्रयोंमें भेद करनेका प्रयत्न श्रीत सूत्रोंमें किया गया है, पर वह आरम्म मात्र है। तबसे आजतक आर्यवंशके ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्योंके गोत्र समान ही हैं। अतः राजपूतोंका यह कहना कि हम आर्यवंशमें, वेद कालीन चित्रयोंसे उत्पन्न हुए हैं, किसी प्रकार निराधार नहीं है। ईसवी सन्से हजारों वर्ष पूर्वकी आख्यायिकाओंसे उनके कथनको पृष्टि होती है। अब वैदिक-आर्य चित्रय राजपूतानेमें कब और कैसे जा बसे, इसका विवेचन इतिहास और आख्यायिकाओंके आधारपर अगले प्रकरणमें किया जायगा।

## टिप्पणी—श्रवाचीन राजपूत घरानों श्रौर उनके पुरोहितोंके गोत्र।

| राज्योंके नाम       | घरानेका नाम       | गोत्र पुरो  | हेतोंके गोत्र |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
| १ डदयपुर (ङ्गॅगरपुर | गुह्कोत-पूर्य-    | वैजवापः क्ष | सास्तायन      |
| आदि )               | वंशी              | त्रिप्रवर   |               |
| २ जोधपुर ( रतलाम    | राठौर-सूर्यवंशी   | गौतम        | भारद्वाज      |
| आदि )               |                   | त्रिप्रवर   |               |
| ३ जयपुर ( अलवर      | कच्छवाह-सूर्यवंशी | मानव        | वत्स 🕽        |
| आदि )               |                   | त्रिप्रवर   |               |
| ४ बूँदी-कोटा        | चौहान             | वत्स        | -             |
| •                   |                   | पञ्चप्रवर   |               |

|       |                                 | ·                  |                     |        |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| ५ हि  |                                 | परमार              | वसिष्ठ<br>त्रिप्रवर |        |
|       | पुरके अन्तर्गत )                | A = 2              |                     |        |
| ६ घ   | ार ( मराठा )                    | परमार-सूचवशा       | वसिष्ठ              | कारिप  |
|       |                                 |                    | त्रिप्रवर           |        |
| ७ भा  | व नगर                           | गुहिल-चन्द्रवशी    | गौतम                | काश्यप |
|       |                                 |                    | त्रिप्रवर           |        |
| ८ घ   | , , ,                           | चूडासम-चंद्रवंशी   | अत्रि               | -      |
|       | ताल्खुका)                       |                    | •                   |        |
| 9 4   | च्छ ( नवानगर,<br>गोंडाल, मोरवी, | जाडेजा             | अत्रि               |        |
|       | राजकोट आदि )                    |                    |                     |        |
| १० ध  | ांग्धा (लिमडी,                  | भाला               | मार्कण्डैय          | emple) |
|       | वाँकानेर, पाटन<br>आदि)          |                    | पञ्चमवर             |        |
| ११ लु | •                               | चालुक्य (सोलंकी)   | भारहाज              | wycomb |
|       | काँठा )                         |                    | त्रिप्रवर           |        |
| १२ री | वाँ (वघेलखण्ड)                  | चावडा (सोलंकी)     |                     |        |
|       | ( )                             | arter (are ar)     | त्रिप्रवर           |        |
| 13 5  | <b>ग</b> श्मीर                  | जगानाच गर्भकी      |                     | वसिष्ठ |
| _     |                                 | जम्मुवाल-सूर्यवंशी | 31 51               | नात्र  |
| 101   | नद्वार ( बनाळ )                 | चन्देल-चन्द्रवंशी  | चन्द्रात्रेय        |        |
|       |                                 |                    | त्रिप्रवर           | काश्यप |
| 14 1  | _                               | तुवर               | वैयाघ्रपद           | -      |
|       | पुरान्तर्गत )                   |                    | मारद्वाज-           |        |
|       |                                 |                    | त्रिप्रवर           |        |
|       |                                 | 4 1 2              |                     |        |

## टिप्पणी-गोत्र और प्रवर।

हम अपना यह मत लिख ही चुके हैं कि क्षत्रियों के अपने गोत्र थे और मिताक्षरामें लिखित विज्ञानेश्वरका यह मत आनत है कि अपने गोत्र न होने के कारण उन्हें अपने पुरोहितों के गोत्रों का स्वीकार करना चाहिये। अव शंका यह रह जाती है कि गोत्र यदि शिष्यत्व-तूचक नहीं है, वंशोत्पत्ति-सूचक है, तो त्राह्मणों और क्षत्रियोंके समान गोत्र कैसे हो सकते हैं? क्षत्रिय त्राह्मणोंसे तो उत्पन्न हुए नहीं, उनकी उत्पत्ति सूर्य-चन्द्रसे हुई है, यही छोगोंकी घारणा है। शिडालेखोंसे अनिमज्ञ किवयों और माटोंको जब इस शंकाने परेशान किया, तब उन्होंने क्षत्रियोंकी उत्पत्तिकी अनेक किएत कथाएँ रच डालीं। हमें विश्वास है कि गोत्रों और प्रवरोंका सूक्ष्म निरीक्षण करनेसे यह उलमन सुलम्म सकती है। अतः इस टिप्पणीमें हम इस विषयपर आरम्मसे ही विचार करेंगे।

सबसे हालके मतानुसार गोत्र ऋषि, सप्तिषे और आठवें आस्य ऋषि, इनमेंसे किसी न किसीके पुत्र, अथवा बंशन हैं। अगस्य सप्तिषेयोंमें शामिल नहीं हैं। (सप्तानां सप्तर्पाणामगस्त्राष्ट्रमानां यद्पत्यं तद्गोत्र-मित्याचक्षते-बोद्दायनः।) इससे ज्ञात होता है कि मूल भारतीय आयोंके आठ घराने माने नाते थे। यथा—१ विश्वामित्र, २ नमद्गि, ३ भरद्वान, ४ गोतम, ५ अत्रि, ६ वसिष्ठ, ७ कश्यप और ८ अगस्त्य।

परनत महामारतके एक महत्वपूर्ण श्लोकमें, इससे भी पहिले, आरम्भमें चार ही गोत्रोंका होना वताया गया है।

मूछ गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि भारत।

समय वर्णोंको जातिका स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था) वे आद्य जनक थे।

भृगुका नाम सप्तिर्पियों में नहीं है, निन्तु उनके वंशज जमदिशका है। इसी तरह अङ्गिरमके बदले उनके दो पौत्र-भरद्वाज और गौतम-सप्तर्षियों-में गिने गये हैं। आगे चलकर जो आठ मूल घराने प्रसिद्ध हुए, उनका जोड़ मिलानेके लिए इन पांचोमें अत्रि, विश्वामित्र और अगर-यका समा-वेश किया गया। अत्रिका पुत्र चन्द्र माना गया है। अधिकांश चन्द्रवंशी अत्रि गोत्रके हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आयोंका दूसरा दल अर्थात् चन्द्र-वंशी दल अत्रिके घरानेका था। अगस्त्यका समावेश पीछेसे हुआ, परनतु हुआ वह वैदिक समयमें ही, क्योंकि अगस्यका उल्लेख वेदोमें भी है। विश्वामित्र भारतीय आर्य क्षत्रिय थे । वेदकालमें जब वर्णोंको जातिका रूप नहीं प्राप्त हुआ था और विभिन्न कुलोके लोग अपना परम्परागत धन्धा छोड़कर कोई दूसरा, विशेष कर याज्ञिकका बौद्धिक धन्धा भी कर सकते थे, उस समय विश्वामित्र तपोबलसे ब्राह्मण बन कर प्रवरऋषि भी हो गये। इसका अर्थ यह है कि विश्वामित्रके समयमें उनका घराना सूर्यवंशी क्षत्रिय था, किन्तु अपनी बुद्धि-सामर्थ्य और धार्मिक गुर्खो द्वारा उन्होंने ब्राह्मणत्व सम्पादन किया। महाभारतमें यद्मपूर्वक सन्निविष्ट इन चार गोत्रोंके प्राचीन इतिहाससे ज्ञात होता है कि प्राचीन ऋषियोंसे ही ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनोंकी उत्पत्ति हुई।

प्रवरोंकी उत्पत्तिपर विचार करनेसे इस अनुमानकी अधिक पृष्टि होती है। वहे बड़े पण्डित भी नहीं जानते कि प्रवर क्या वस्तु है ? क्योंकि वे प्रायः इस प्रश्नपर मनन ही नहीं करते। विभिन्न स्त्रोंके प्रवराध्यायोंका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि किसी कुळके प्रवरऋषि वे पूर्वज है जिन्होंने ऋग्वेदके सूक्त रचे और उनके द्वारा अग्निकी स्तुति की। यज्ञ करनेवाला यजमान अग्निसे प्रार्थना करता है कि—"हे अग्ने! ऋग्वेदके स्कांसे जिन्होंने आपकी स्तुति की, उनका में वंशज हूँ।" वस्तुतः यजमान अग्निकी स्तुति अपने ऋपिके ही नामसे करता है, क्योंकि वह (अग्नि) अस ऋषिके द्वारा ही उत्पन्न होनेके कारण उसके पुत्र समान है। "आपेंयं वृणीते" इस आपस्तम्ब सूत्रकी टीकामें कहा गया है—"आर्वेयमृष्यपत्य-सम्बन्ध प्रार्थयते सङ्कीर्तयित। अथवा आर्थेयमृष्टिपत्यमिं यजमानस्य

ऋषिसन्तानत्वात् तं वृणीते प्रार्थयते होत्रादिभिः।'' इससे स्पष्ट है कि यजमान प्रवरक्षिका वंशज है, शिष्यपरम्पराभुक्त नहीं। दूसरे एक सूत्रमें ऋषि शब्दका अर्थ 'मन्त्रोंका कर्ता' (मन्त्रकृतो वृणीते ) किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि गोत्रका ऋषि सन्त्रकृत् अथवा सन्त्रोंका रचनेवाला ही हो। वह प्रवरऋषिका विख्यात वंशज होता है और उससे इत्यन्न हुई शाखा अथवा वंश उसीके नामसे सम्बोधित होता है। गोत्र क्नेक हैं, परन्तु प्रवर थोड़े और निश्चित हैं। (क्योंकि वैदिक सूत्रोंके कर्ता निश्चित हो चुके हैं, वे बढ़ नहीं सकते।) सूत्रमें यह भी कहा है— ''एकं वृणीते हो वृणीते त्रीन् वृणीते न चतुरो वृणीते न पञ्चाति वृणीते।'' एक, दो या तीन ऋषियोंका उच्चारण करे, चार या पांचसे अधिक ऋषियोंका न करे। इसका अर्थ यह है कि किसीके पूर्वजोंमें पांचसे अधिक ऋषियोंने सूक्त रचे हों, तो वह पांचसे अधिक ऋषियोंने सूक्त रचे हों, तो वह पांचसे अधिक ऋषियोंके नामोंका उच्चारण न करे। प्रवरऋषि प्रायः तीन या पांच होते हैं, चार या पांचसे अधिक नहीं होते, इसका रहस्य इस सूत्रसे ससकमें आ जाता है। गोत्रऋषि प्रवरऋषियों- में से कोई एक या उसका वंशज होता है।

उदाहरणार्थ, भारद्वाज गोत्रके तीन प्रवर हैं; आङ्गिरस, वार्हरपत्य और भारद्वाज। गोत्रऋषि भारद्वाज इन तीनों मेंसे एक है। वत्स गोत्रके भार्गव, क्यावन, आप्रवान, भौर्व और जामदग्न्य, ये पाँच प्रवर हैं; परन्तु इनमें वत्स नहीं है। वह जमदग्निका एक सुप्रसिद्ध वंशज था और उससे जो एक स्वतन्त्र शाखा उत्पन्न हुई वह उसीके नामसे प्रसिद्ध हुई। सूत्रके एक और नियमका उल्लेख करना आवश्यक है। सूत्रमें कहा गया है कि अध्वर्धु प्रवरऋषियों का उचारण अन्तिम ऋषिसे आरम्म कर पहिले ऋषिनतक और होता पहिले ऋषिसे आरम्म कर अन्तिम ऋषितक करे। इस नियमसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रवर और गोत्र वंशोत्पत्ति-सूचक हैं, अनुयायित्व-सूचक नहीं। श्रंगिरम, वृहस्पति और भरद्वाज तथा भृगु, च्यावन, आप्रवान, कर्व और जमदिगळ एकके पश्चात् एक उत्पन्न हुए हैं।

क्ष भागंवच्यावनाप्तवानौर्वजामदग्न्येति होता। जमद्ग्निवदूव वदाप्तः
 वानवच्यावन वद्दभृगुवदित्यध्वर्युः।

अव प्रश्न यह उठता है कि सूर्य और चन्द्रसे उत्पन्न हुए वंशोंके क्षत्रियोंके पूर्वजोंमें इन्हीं प्रवरऋषियों अथवा वैदिक सूक्त रचनेवाले ऋषियोंके नाम क्यों हैं ? यदि प्रवरऋषियोंकी सूचीका निरीक्षण किया जाय, तो उसमें सूर्य और चन्द्रवंशके अनेक राजाओं के नाम देख पड़ेंगे। कितनोंको ही यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेदके सूक्तकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णोंके थे। उदाहरणार्थं, प्रवरऋषियोंकी सूचीमें आये हुए, मान्धाता, अम्बरीष, युवनाश्व, त्रसदस्यु पुरुकुत्स, ये नाम सूर्यवंशके प्रसिद्ध राजाओंके और शुनहोन्न, अजमीद आदि नाम चन्द्रवंशके हैं। मृगु और श्रीगास गण-प्रवरोंके ऋषियोंमें ही प्रायः क्षत्रिय राजा हैं। इसी प्रकरणमें हम यह बात दिखायँगे, परन्तु इसके पहले यह बतला देना उचित है कि प्रवराध्यायमें उल्लिखित प्रवर्शेका परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि वैदिक कालमें भी बहुतसे क्षत्रिय ब्राह्मण हुए हैं। प्रथम गर्गको लीजिये। यह चन्द्रवशके विख्यात राजा दुष्यन्तके पुत्र भरत, उसके पुत्र वितय, उसके पुत्र भूमन्युका पुत्र था और क्षत्रिय था। वायुपुराणमें भी कहा है कि यह गर्ग और उसके वंशज ब्राह्मण हुए। दायादाश्चापि गर्गस्य शिनिबद्धाद्वभूव ह । स्पृताश्च ते तलो गार्ग्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ १९१ अ. ९९ । प्रवराध्यायमें गर्गका श्रंगिरस गणमें उल्लेख किया गया है। आश्वरायन सूत्रमें लिखा है "गर्गाणामांगिरस वाईस्वत्य भारद्वाज गार्ग्य शैन्येति । आह्निरस शैन्य गर्गेति वा ।" अब चन्द्रवंशीय क्षत्रिय होनेपर भी गर्गका श्रंगिरस वशमें कैसे समावेश हुआ, इसका स्पष्टी-करण करना आवश्यक है। गार्ग्य ब्राह्मण हुए, तब उनके वंशके प्रसिद्ध पुरुष शिनिको आंगिस ब्राह्मणींने अपनेमेंसे ही एक मानकर गोद छे लिया। तबसे सभी गाग्योंका प्रवेश आंगिरसोंमें हो गया। यहाँ अनुया-यित्वकी मोहक कल्पना मान्य नहीं हो सकती। (दत्तक अथवा अनुया-यित्वकी सम्भावना प्रथम पार्गिटरको प्रतीत हुई। पुराणोंकी तथा सूर्य-चन्द्रव'शोको मीमांसा करते हुए उसने अपने लेखमें इस प्रकार अनुमान किया है—"जो क्षत्रिय बाह्यण बन गये, उनका आचार्यके गोत्रमें अथवा किसी प्राचीन ब्राह्मण घरानेमें अन्तर्भाव कर ब्राह्मणोंमें समावेश कर लिया गया। उन्हें विश्वामित्रकी तरह अपनी नयी शाखा अथवा गीत्र स्थापित नहीं करने दिया गया।"—(रा० ए० सो० का १९१९ का जर्नल-पाँचाल वंश।) कारण यह है कि प्रवरोंकी जो मूल करपना है कि यजमान अग्निकी प्रार्थना करें कि वह उसे उसके वैदिक ऋषि पूर्व जोंकी दृष्टिसे देखे, उससे आचार्य-गोत्रकी करपना मेल नहीं खाती। गर्मका समावेश आंगिरस कुलमें हो जाने पर वह यह कार्य कर सकता था; क्योंकि तब वह अग्निसे प्रार्थना कर सकता था कि 'जिन श्रंगिरस नामक मेरे पूर्वजने तेरी अमुक अमुक सूक्तोंमें प्रार्थना की है, उनके स्थानमें कृपाकर मुक्ते समक्ता। इस कथासे एक बात और ध्यानमें आ जाती है। ऐसे ब्राह्मणोंको वायु-पुराणमें 'क्षत्रोपेता द्विजातयः' अर्थात् जिनमें क्षत्रिय आचार शेप हैं, ऐसे ब्राह्मण कहा है। क्षत्रि गोंके कितने ही शिलालेखोंमें 'ब्रह्म-क्षत्र-कुलीन' लिखा है, इसका भी रहस्य यही है। इसका अधिक विचार हम आगे चलकर करेंगे।

कण्वकी वात भी ऐसी ही है। कण्व चन्द्रवंशीय दुप्यन्तका पूर्वज था। उसके आंगिरस, अजमीढ़, काण्व ये प्रवर है। आंगिरस पौरुकुत्सन्नासदस्यव प्रवर्शे विष्णुवृद्धकी कथा भी ऐसी ही है। वायुपुराणमें स्पष्ट कहा है कि विष्णुवृद्ध सूर्यवंशी राजा पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्युके पुत्रका पुत्र था। वह अपना समावेश आंगिरस वंशमें कर, वाह्मण हो गया। मुद्गलका उदाहरण भी इसी प्रकारका है। वह चन्द्रवंशीय सम्प्रथका पुत्र था। उसके वंशज वाह्मण हुए और उन्होंने आंगिरसोंके पक्षका आश्रय लिया ( मुद्गलसापि मोद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः। एते ह्याङ्गिरसः पक्षे संश्रिता कण्व-मुद्गलाः॥ वा० पु०) इसीसे आंगिरस भाम्प्यश्य मौद्गल्य ये उनके प्रतर हुए। आश्रलायनने इन प्रवरोंके वदले विकल्पसे 'तृक्षमुहैकेऽङ्गिरसः स्थाने तार्थ्य भाम्प्यश्य मौद्गल्येति' ये प्रवर वताये हैं। आंगिरसके वदले जिस तृक्षका उद्घेव कित्रा गया है, वह क्षत्रिय राजा भर्ष्यका पूर्वज या और तृक्ष, भर्म्यश्य तथा मुद्गल तीनों चन्द्रवंशी पांचाल क्षत्रिय थे। इस प्रकार इस प्रवर्रमें कोई वाह्मण ऋषि नहीं, सभी क्षत्रिय है। हारीतोंका भी यही हाल है। आश्रलायनने उनका प्रतर 'आङ्गिरसांवरीपयौवनाश्य' और आंगिरसके

बढले मान्धाता ऋषि बताया है। अर्थात् उनका प्रवर मान्धाता-आम्बरीष-यौवनाथ हुआ। प्रवरोक्त ये तीनों नाम सूर्यदंशके प्रमुख राजाओं के हैं, इनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। वायुपुराणमें लिखा है "तस्यामुत्पादया-मास मान्धाता त्रीन्सुतान्त्रभु । पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दंच विश्रुतम् ॥ अम्बरीषस्य दायादः युवनाश्वः परः स्पृतः । हरितो युवनाश्वस्य हरिताः शूरयः स्पृताः ॥ एते ह्याङ्गिरसः पुत्राः क्षत्रोपेता द्विजातयः । इन श्लोकोंसे जाना जाता है कि हारीत गोत्रके बाह्यणोंके प्रवरोंमें सभी क्षत्रिय राजा है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि क्षत्रियों के ब्राह्मणों में जो रूपान्तर हुए, वे वैदिक कालमें हुए हैं। हरीत युवनाश्व (पिता) अम्बरीष (पितामह) और मान्धाता (प्रिवितामह ) की तरह सूर्यवंशमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु उसके वंशज बाह्यण हुए। ऋग्वेदकी ऋष्यनुक्रमणिकाके अनुसार युवनाश्व, अम्बरीष और मान्धाता ये तीनों प्रवरऋषि अर्थात् वैदिक सूत्र-कार थे। क्षत्रिय राजा यदि ब्राह्मणोंके प्रवरऋषि हो सकते है, तो क्षत्रियों-के प्रवरऋपि ब्राह्मणोंके होनेमें आश्चर्य करना व्यर्थ है। वैदिक कालमें यदि क्षत्रिय बाह्मण हो सकते थे (यह प्रतिलोम क्रम है), तो ब्राह्मणींके क्षत्रिय होनेमें कौनसी वाघा थी (यह अनुलोम क्रम है ), उच्च वर्णसे निम्न वर्णमें सिमालित होनेका क्रम सध्ययुगतक प्रचलित था। सिन्ध और काबुलके चच तथा लिख्यवंशके बाह्मण क्षत्रिय हो गये और इसके अनन्तर मही क्षत्रिय भी वैश्य बने थे, यह प्रसिद्ध ही है।

अब प्रतिपाद्य विषयकी और पुनः मुकते हुए हम अपने पूर्वकथनको दोहराते हैं कि क्षत्रिय प्रवरऋषि थे, इसके उदाहरण ऑगिरस और स्मुवंशमें मिलते हैं। स्मुका ही उदाहरण लीजिये। आश्वलायन सूत्रके निम्नलिखित सब प्रवर-ऋषि क्षत्रिय हैं। (१) 'श्येतानां भार्गव-वैन्य-पार्थेति।' इनमें पृथु और वेन क्षत्रिय राजा हैं और श्येत गोत्रवालोंने अपना अन्तर्भाव स्मुके पक्षमें कर लिया (१) 'मित्रयुवां बार्ध्यश्वेति त्रिप्रवरं वा भार्गव देवोदास वार्ध्यश्वेति। इसमें भी दिवोदास और वर्ध्यश्च, इसी तरह मित्रयु भी, क्षत्रिय राजा थे और यह प्रवर स्मुण पक्षके साथ सम्बद्ध है। (३) 'शुनकानां गृत्समदेति त्रिप्रवरं वा भार्गवशौनहोत्र

गार्स्सनदेति ।' इसमें जिस 'गृत्समदृ' का ट्लेख है वह अतिय राजा है, वह ऋरवेदके दूसरे मण्डलके मुकाँका कत्तों है। उसकी कथा महाभारतके अनुशासन पबके ३० में अध्यायमें लिखी है। वह वीतहध्य राजाका पुत्र था। वीतहच्य खुतके कह देनेसे ही बाह्यण चन गया। गृत्समदको शुनहोत्रने गोद लिया। गृत्समदका पुत्र सुहोत्र और सुहोत्रका पुत्र वर्षस था। वर्षसके वंशमें ही शुनकने जन्म प्रहण किया। शुनकके नामसे गोत्र चल पड़ा। इस कारण शुनक गोत्रवालाँका गृत्समद यह एक ही प्रवर अथवा भागव, शोनहोत्र, गर्समद ये तीन प्रवर हैं। इन उत्ताहरणाँसे स्तप्ट होता है कि खुत्रवंशमें भी अतिय हैं। विश्वामित्र और अतिके प्रवर्गणमें भी अतिय हैं। विश्वामित्र और अतिके प्रवर्गणमें भी अतियाँके कुछ उद्दाहरण हैं, परन्तु हमारा स्वयाल है कि केवल विश्वष्ट और अगस्यके प्रवर्गणमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

इस विस्तृत विवेचनसे यह वात सिद्ध होती है कि वैदिक कालमें कितने ही क्षत्रिय त्राह्मण वने और उन्होंने त्राह्मणोंके प्रवरोंमें अयवा ब्राह्मणोंके सूछ वंगमें अपना समावेग करा लिया। ब्राह्मणोंके क्षत्रिय वनने-कं दशहरण बहुत ही थोड़े हैं। हमें एक ही दशहरण मिला है। सारहाजने कहा है कि इत्रहीन सून सरतका में प्रत्र हूं। इसी तरहसे और भी कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय वने होंगे और मध्ययुगतक वनते रहे होगे। तात्मय यह कि आयोंके मूळ चार वंगोंमें जन्मप्रहण करनेके कारण क्षत्रियोंमें गोत्र और प्रवर्शका होना स्वासाविक है। फिर क्षत्रिय मंत्र-क्सोंओंके दंगत होनेके कारण भी दनके गीत्रोंका होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गोत्रों और गोत्रोंके प्रवर्शके संस्कारके लिए किसी न किसी प्रवर अथवा गोत्रमें क्षत्रियोंको अपना समावेश कर लेना आवश्यक था। इससे भी सिद्ध होना है कि उनके अपने गोत्र और प्रवर्श है।

श्रित्रोंके ऋषिगोत्र क्योंकर हुए, इस प्रश्नका रक्त कुछ भी हो; किन्तु एक बात तो निर्विवाद है, और वह अनेक श्रोत सूत्रोंसे भी प्रकट होत्री है, कि प्राचीन कालमे श्रित्रोंके गोत्र और प्रवर ये तथा उनके और ब्राह्मर्णीके गोत्र और प्रवर समान ही थे। प्रवराध्यायमें कहीं नहीं लिखा है कि वर केनल बाह्यणोंके ही हैं। उदाहरणार्थ, आपस्तम्ब—प्रयम सूत्रमें प्रवर तथा उनके उच्चारणके नियम लिखे हैं। दूसरे सूत्रमें लिखा है,—"पुरोहितस्य प्रवरेण राजा वृणीते इति विज्ञायते।" यहां राजा शब्द प्रयुक्त हुआ है। टीकाकारने लिखा है—"अत्र च वचनात् बाह्यणोऽिप राज्यं प्राप्तः पुरोहितस्य प्रवरेण प्रवृणीते।" अर्थात् यदि बाह्यण राजा हो, तो वह भी पुरोहितका प्रवर प्रहण करे। राजाको कितने ही महत्वके राजकार्य करने पड़ते हैं। अतः यज्ञ-प्रसङ्गमें वह निरन्तर उपस्थित रह नहीं सकता। वह अपना प्रतिनिधि पुरोहितको बनाता है और यज्ञकार्यमें बाधा न पड़े, इसलिए उसे होता, अध्वर्यु तथा अन्य याज्ञिक अपने पुरोहितके गोत्रके चुनने पड़ते हैं।

इस सूत्रका, कालान्तरमें, लोग विपरीत अर्थ करने लगे। परन्तु इतना तो स्वष्ट है कि यह सूत्र राजाओं के लिए ही है, अन्य क्षत्रियों से इसका सम्बन्ध नहीं है । आपस्तम्ब सूत्रमें भृगुसे लेकर सब प्रवर कहे हैं, परन्तु उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें भेद नहीं किया गया है। अन्तमें क्षत्रियोंके लिए कुछ स्वतन्त्र नियम लिखे हैं और वे महत्वके हैं। "अथ क्षत्रिपाणां यद्याह सार्षं प्रवृणीरन् एक एवेषां प्रवरः । मानवेरु पौरूरवसेति होता।" सार्षे शब्दका ठीक अर्थ ससकर्मे नहीं आता। आश्वलायन सूत्रमें साष्ट्रं पाठ है। यहाँ क्षत्रिगेंकी पौराणिक वंशावली जोड़ देनेका यत किया गया है। ई० स० पूर्व पाँचवीं सदीसे लेकर पहिली सदी (वि० पू० ४४३ 'से वि॰ १५७) तक लिखे सूत्रोंमें पुराणोंके जो उल्लेख है, वे उन पुराणोंके होने चाहिये जो उस समय मौजूद थे। वे इस समयके पुराणोंके नहीं हो सकते। प्रवर एक गोरखधन्धा है। बहुतेरे वैदि ह बाह्यणोंसे पूछने पर भी उसे हम सुलका न सके। इह अथवा इल मनुका पुत्र था। परन्तु पुरुरवा इडाका पुत्र नहीं। अवधिन पुराणोंमें इलका स्त्रीलिंग रूपान्तर इला हुआ, पुरूरवा उसीका पुत्र माना गया है। इसके अतिरिक्त पुरूरवा सूर्यवंशी क्षत्रियोंका पुत्र नहीं है। अतः यह प्रवर सूर्यवंशियोंको लागू नहीं हो सकता। मनु मंत्रकृत् हो सकता है, पुरूरवा तो था ही; किन्तु इलाने कोई ऋग्वेदका मंत्र नहीं बनाया। अतः वह प्रवर ऋषि भी नहीं है।

जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि इस सूत्रमें क्षत्रियोंके लिए जो प्रवर कहा गया है, वह वैकल्पिक है। इसकी उत्पत्ति सम्भवतः पुराणोंसे हुई है। क्षत्रिय यदि चाहें, तो इसे बरत सकते हैं।

अन्य साधारण प्रवरोंके सम्बन्धमें आगेके सूत्रमें यह अर्थ स्रष्ट किया गया है- "अथ येषां मन्त्रकृतो न स्युः सपुरोहितप्रवरास्ते प्रवृणीरन्।" ऐसा प्रतोत होता है कि ईसाके पूर्वकालमें ही क्षत्रिय अपने गोत्र और प्रवरोंको भूळने छगे थे। इसके तीन कारण हो सकते हैं। १-६नपर बौद्ध धर्मका प्रभाव पड़ा हो, २-वे विदेशियोंके आक्रतणोंसे ब्रस्त हए हों, अथवा ३-दिनरात छड़ते भगड़ते रहनेसे त्रासदायक वैदिक संस्का-रोंके सम्बन्धमें उनमें उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न हो गयी हो। ऐसे क्षत्रियोंके लिए इस सूत्रने यह सुभीता कर दिया है कि जिनका पूर्वज मन्त्रकृत् न हो वे अपने पुरोहितोंके प्रवरोंका स्वीकार करें। परन्तु आगेके ही सूत्रमें कहा है-"अथ येषां स्युरपुरोहितप्रवरास्ते।" जिनके पूर्वजोंमें मन्त्रकृत् हो, वे पुरोहितके प्रवरको ब्रहण न करें, अपने ही प्रवरका उपयोग करें। टीकाकारने लिखा है-"आत्मीयानेत्र प्रवरान् प्रवृणीरश्चिखर्थः ।" चौथे सूत्रमें यह भी कह दिया है कि वे भी यदि सुभीते हे छिए (न्यायेन) चाहें, तो पुरोहितोंके प्रवर प्रइण कर सकते है। (यहाँ ध्यानमें रखना चाहिये कि यह नियम गोत्रके लिए नहीं, प्रवरके लिए है।) इन सूत्रोंसे यह निश्चित हो जाता है कि अति प्राचीन कालसे क्षत्रियों के अपने गोत्र-प्रवर थे और ईसवी सन्से पहिलेके शिलालेखोंसे स्पष्ट होता है कि क्षत्रि-योंने अपने लेखोंमें अपने उन्हीं गोत्रोंका प्रत्यक्ष उल्लेख किया है। श्रौतसूत्र ही नहीं, स्मृतियाँ भी स्वीकार करती है कि क्षत्रियों के अपने गोत्र प्रवर हैं। 'असमानार्षगोत्रजाम्' यह नियम क्षत्रियों हो भी लागू है। वर अपने गोत्र अथवा ऋषि ( प्रवर ) की वधूसे विवाह न करे, यह नियम बाह्मण क्षत्रिय दोनोंके लिए होनेके कारण क्षत्रियों के भी गोत्र-प्रवर होने ही चाहिये । विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरामें सुकाया गया मार्ग ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बार बार प्रवर बदलेगा और अड्चन आ पड़ने पर जान बूक कर बदल भी दिया जायगा। परिणाम यह होगा कि जिन दो वंशोंमें पर-

स्पर विवाह-सम्बन्ध करनेकी शाखाज्ञा नहीं है, उन वंशोंमें पुरोहित बदल कर विवाह-सम्बन्ध होने लगेंगे। अर्वाचीन क्षत्रिय और वैश्य भी जाति और कुल अथवा नुख पद्धतिका अवलम्बन कर व्यवहारमें इस नियमका पालन करते हैं, यह भूल न जाना चाहिये।

अन्तमें कात्यायन लोगाक्षि सूत्रोमेंसे एक महत्वके सूत्रकी ओर हम पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ''अथ हैके मानवेत्येक मार्षेयं सार्ववर्णिकं प्रतृणीते । कस्य हेतोरिति । मानव्यो हि प्रजा इति । तदेतन्नो-पपद्यते न देवैर्न मनुष्यैरापेंयं प्रवृणीते । तदेतदन्यत्र बाह्मण क्षत्रियाभ्या-मितरासां प्रजानामुक्तं भवतीति ।' इसका यह अर्थ है कि 'कुछ छोग कहते हैं कि सब वर्णों अथवा जातियों के लोग एक मात्र 'मानव' प्रवरका ही स्वीकार कर लें, क्योंकि सभी वर्ण मनुसे उत्पन्न हुए हैं। परन्तु यह उचित नहीं है। कारण यह है कि हर एकको अपने प्रवरका उच्चारण देवों अथ जा मानवोके नामसे नहीं, (आपस्तम्ब सूत्र) किन्तु वैदिक ऋषि अथवा मन्त्रकारके नामसे करना चाहिये। मनु मनुष्य था, इस कारण वह प्रवर नहीं हो सकता। यह वचन बाह्यण-क्षत्रियोंको छोड़, उनसे भिन्न लोगों के लिए कहा गया है।" इस सूत्रमें बाह्मण-श्रतियों के लिए एक ही नियम बताते हुए कहा गया है कि अन्य वर्ण चाहें तो मानव प्रवरका प्रहण कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सूत्र-निर्माण-काल तक क्षत्रियोंको भी वाह्मणोंकी तरह अपने गोत्र और प्रवरोंका साधारणतया सारण था भीर बाह्यणोंका ही नियम उन्हें भी लागू था। पुराणोंके मतानुसार भी देव, ऋषि और मानवोंके भिन्न भिन्न वर्ग हैं। जिन क्षत्रियोंको अपने प्रवर-ऋषियोंका सारण था, उन्होंको आगे चलकर ब्रह्मक्षत्रिय कहने लगे। ब्रह्मक्षत्रियका अर्थ ऐसे क्षत्रिय 'जिन्हें ब्रह्मका साक्षात्कार हुआ हो, अथवा 'जिनका वैदिक ऋषियोंके साथ सम्बन्ध बना हो,' दोनों तरहसे हो सकता है।

एक शिलालेखमें परमारोंको 'ब्रह्मश्रत्रक्रलीन' कहा है। हमारी समभमें इसका यही अर्थ है कि जिन क्षत्रिय वंशोंके पूर्वत मन्त्रकृत थे, उन वंशोंमें से यह एक वश है। लोगोंकी धारणा है कि परमार वासिष्ठ हैं और उनका जन्म विस्रुसे ही हुआ है। इसीसे वे 'ब्रह्मोंपेतक्षत्रेण कुलीनाः' हैं। कुछ

लोग ब्रह्म श्रत्रका अर्थ करते हैं, 'आदौ ब्राह्मणाः पश्चात् क्षत्रियाः'; इस अर्थ-को मान लेनेमें भी कोई हानि नहीं । क्योंकि गोत्रप्रवरोंवाले क्षत्रिय वंश, प्रसक्षतः अथवा समावेश कर लेनेके कारण, ब्राह्मणोंसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी लोगोंकी घारणा थी। सम्भव है कि वैदिक कालमें ही क्षत्रियोंका ब्राह्मणोंसे समावेश कर लिया गया हो। गोत्र और प्रवरोंके सम्बन्धके सूत्रोंपर सूक्ष्म विचार करनेसे यही सिद्धान्त निकलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंके गोत्र-प्रवर एक ही हैं और प्रवर ऋषियोंमें बहुतेरे क्षत्रिय राजाओंके नाम हैं। तात्पर्य यह कि महाभारतमें स्पष्टतः कहे गये अनुमार एक समय ऐसा था, जब वर्णभेद आजकी तरह अनुलंबनीय नहीं थे और वास्तविक रूपसे भारतीय आर्यः एक यही वर्ण था।

## टिप्पणी—छत्तीस राजकुल श्रथवा राजपूर्तोके वंश।

यह तो निर्विवाद ही है कि परस्पर शरीर-सम्बन्ध करने योग्य ३६ कुळ अथवा घराने ही राजपूत लोग बहुत वर्षोंसे मानते आये हैं। ३६ कुळों- की सूची हिन्दू मध्ययुगके दूसरे उपिवभागके अन्त अथवा तीसरे उपिवभागके आरम्भमें बनी है। क्योंकि पिंढले उपिवभागमें उच्च वर्णोंके आयों- में परस्पर शरीर-सम्बन्ध होते ही थे। ३६ कुलोंकी सूची भी चन्दके पूर्वके किसी प्रन्थमें नहीं मिलती। केवल सन् ११४८ (सं० १२०५) में लिखे करुहणके 'राजतरंगिणी' नामक प्रन्थमें ३६ कुलोंका उल्लेख है। (भाग ७ श्लोक १६०० में लिखा है—३६ कुलोंमें उत्पन्न हुए राजपूतोंको इतना आस्माभिमान था कि साक्षात् सूर्यको भी वे अपनेसे अधिक श्रेष्ठ माननेको तैयार न थे। प्रक्यापयन्तः संभूति पट्तिशत्सु कुलेख थे। तेजस्विनो भास्ततो-ऽपि सहन्ते नोचकैः स्थितिम्॥ तेव्यन्तेऽनद्गपालाद्या राजपुत्रास्त्रस्यजन्ऽ॥ चन्दकी सूची प्रश्वीराजके समयकी है, वह पीछेसे नहीं जोड़ी गयी है, यह हम इस प्रकरणमें सिद्ध करेंगे टाडने पांच सूचियां प्रकाशित की हैं। उनका मत है कि इनमेंसे एक रासोसे पहिलेकी है। परन्तु उन्हेंनि यह नहीं बताया कि वह सूची कितनी प्राचीन है। वह मारवाड़के नाडोल नामक प्राचीन

नगरमें एक जतीके पास मिली, परन्तु उसमें 'काला' जैसे अर्वाचीन नामोंका उल्लेख होने के कारण उपलब्ध सूचियों मेंसे रासोकी ही सूची सबसे पाचीन मानी जानी चाहिये। तीसरी सूची चन्दके समकालीन प्रन्थ कुमारपालचरित्रमें है, परन्तु उसमें ३६ संख्या नहीं है। सारांश, ३६ की संख्या प्रथम चन्दने ही बतायी और प्रीक लोगोंको जिस प्रकार इल्टियड काव्य प्रिय था, उसी प्रकार राजपूतोंको रासो प्रिय होनेके कारण परम्परासे ३६ की संख्याका राजपूत घरानोंकी हर एक बातमें उल्लेख होने लगा।

आश्चर्य तो यह है कि रासोकी कविताका यथार्थ अर्थ किसीकी समक्तमें नहीं आता। अन्तिम सस्करणके सम्पादक भी अर्थके सम्बन्धमें—हमारी समक्तमें—गड़बड़ा गये हैं। विचक्षण पाठकों के विचारार्थ उसके कुछ पद हम यहां बद्धत करते हैं। हमारी समक्तमें उनका जो अर्थ होता है, वह भी हम नीचे देते हैं। रासोंकी कुछ पिक्तमाँ ये है—

रिव सिस जादव वंस ककुत्स्य परमार सदावर ।
चाहुवान चालुक छद सिलार अभीयर ॥
दोयमत ( दोयमत ) मकवान गरुअ गोहिल गोहिलपुत ।
चापोत्त्रद परिहार राव राठोर रोसजुत ॥
देवरा टांक सैंधव अनिग (अनंग) यौतिक प्रतिहार दिधषद् ।
कारहपाल कोटपाल हुल हरितद गोर कला (मा) ष मद ॥
धन्य (धान्य) पालक निकुंभवर राजपाल कविनीस ।
कालच्छुरकै सादि दे वस्ने बंस छतीस ॥

—( भाग १, पृष्ठ ५४ )

किवतामें कोष्ठकके भीतर जो पाठभेद दिये है, वे हमने उदयपुर संप्र-हालयके पुस्तकालयकी रासोकी प्रतिसे िलये हैं। प्रायः सभी लोग रिव, शिश और यादवकी गणना ३६ कुलोंमें करते हैं। टाड और नये संस्करणके सम्पादक श्रीमोहनलाल पंड्याने भी यही भूल की है। तीनोंकी गणना ३६ में करनेसे संख्या ३६ से अधिक हो जाती है। इस सूचीके नामोंको नीचेकी ओरसे गिने तो यह सहज ही ध्यानमें आ जायगा कि रिव,

```
श्राचि, और यादव, इन तीनोंका ३६ नामों में समावेश नहीं हो सकता।
सूचीके नाम ये हैं--
  १ कालच्छुरक (कलचूरी हैइय)
                               २० रोसजुत (टाड और मोहनलाल-
  २ किवनीय
                                     ने छोडा )
                               २१ राठोर
  ३ राजपाछ
  ४ निकुम्मवर
                                         "'राव (?)
 अ धान्यपालक ( टाहने छोड़ा
                               २२ परिहार
       मोहनछालने गिना )
                               २३ चापोत्कट
  ६ मट ( टाढने छोड़ा )
                               २४ गुहिलोत [गोहिलपुत्र] (राडने
 ७ कमाप (कञाप)
                                     गोहिल लिखा है)
 ८ गौर
                               २५ गोहिल
                              २६ गरुअ (टाड और मोहनलाल,
 ९ हरितट (टाडने छोडा )
१० हुल (मोहनलालने अपसे
                                    दोनोने छोडा )
      हुण माना है )
                               २७ मकवान
                               २८ दोयमत
११ कोटपाल
                              २९ अमीयर
१२ कारहपाछ
प३ दिधिपट् (टाडने 'दिदिओट'
                              ३० सिलार
      िखा है )
                              ३१ छन्द
१४ प्रतिहार
                              ३२ चालुङ
१५ यौतिक (टाडने 'पाट' लिखा है)
                              ३३ चाहुबान
१६ अनिग (टाइने 'अनंग' लिखा है)
                              ३४ सदावर
१७ सेन्धव
                              इं परमार
१८ टांक
                              ३६ काकुत्स्य
१९ देवरा
```

यहुतसे नाम छोड़कर और रिव, शिश, यादवका अमसे समावेश कर राड साहव ३० नामोंकी ही सूची बना सके। अतः उनकी भूछके सम्बन्धमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। मोहनछाछने उक्त तीन नामोंका सूचीमें समावेश कर ३६ की संख्या पूरी करनेमें कैसी भूछ की है, इसका विचार होना आवश्यक है। प्रथम तो टाडके छोड़े हुए (२) कविनीस, (२०) रोसजुत और (२६) गरुअ, ये नाम मोहनलालने भी छोड़ दिये हैं। 'रोसजुत' राटौरोंका उपपद हो नहीं सकता। 'राटौर' का 'राव' उपपद है और उसे स्वतन्त्र नाम मान लेनेमें कोई हानि नहीं है। 'गरुअ' गोहिलों-का विशेषण हो नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि गुहिलोत प्रसिद्ध थे, तो भी गोहिल प्रसिद्ध नहीं थे। (भावनगरके गोहिल भिन्न हैं) इसीसे मोहन-लालको सूचीमें रिव, शिश और यादवका समावेश करनेकी बुद्धि सूभी।

परन्तु उक्त तीन नाम ३६ कुर्लोमें गिने न जाने चाहिये, इसका दुढ़तर प्रमाण यह है कि जैसे अन्य नाम घरानों के सूचक हैं, वैसे ये नहीं हैं। घरानोंके नामोंका विशेष महत्व यह है कि विवाह संबन्धमें ब्राह्मणोंमें जिस प्रकार गोत्रोंका, उसी प्रकार राजपूर्तोंमें कुलनामों (धरानेके नामों ) का उपयोग होता है। ३६ कुलोंमेंसे कोई कुल आपसमें विवाह-सम्बन्ध नहीं कर सकता । चालुक्योंका चालुक्योंके साथ अथवा चौहानोंका चौहानोंके साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं होगा। रवि, शशि और यादव, विशेषतया इनमेंसे पहिले दो, घरानोंके नाम नहीं हैं। वे मानव-वंश-सूचक नाम हैं और उनके अन्तर्गत ३६ घरानोंका अन्तर्भाव होता है। सूर्यवंश, चन्द्रवंश और यादववंश, ये पुराणोक्त प्राचीन प्रसिद्ध वंश है, विवाहके सम्ब-न्धका विचार करने योग्य घराने नहीं हैं। एक सूर्यवंशी घराना दूसरे सूर्यवंशी घरानेसे विवाह-सम्बन्ध कर सकता है। उदयपुरके गुहिलोत और जयपुरके कच्छत्राह दोनों सूर्यव'शी हैं, परन्तु उनमें विवाह-सम्बन्ध होता है। पुराणोंके देखनेसे भी यही ज्ञात होता है कि सूर्यविशयोंका सूर्यवशियोंके साथ और चन्द्रवंशियोंका चन्द्रवंशियोंके साथ विवाह-सम्बन्ध होनेमे पौराणिक समयमें कोई आपत्ति नहीं थी। श्रीरासचन्द्र और सीताजी दोनों सूर्यव'शी और अर्जुन तथा द्रौपदी दोनों चन्द्रव'शी थे। पौराणिक कालमें क्षत्रियोंके कुल-नाम (अछ) प्रचलित नहीं थे। गोत्र ही देखे जाते थे। इसीसे विसष्ठ गोत्रके श्री रामचन्द्रका गौतम गोत्र-की सीताजीसे विवाह हो सका। किसका किसके साथ विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता, इसका निश्चय करनेके विचारसे आधुनिक क्षत्रियोंने

कुलपद्धतिका अवलम्बन किया है। हम पहिले कह भी चुके हैं कि
समृतियों के गोत्रशास्त्रका स्थान व्यवहारमें कुल-पद्धतिने ले लिया। इससे
स्पष्ट होता है कि रिव, शिश और यादव ये नाम अन्य नामों की तरह
कुलदर्शक नहीं हैं। चन्दने इन नामों का उल्लेख किया है, इसलिये कि
इन्हीं तीन व'शों में ३६ घरानों का समावेश होता है। इन्हीं तीन नामोंके आगे प्रयुक्त 'वंश' शब्द महत्वका है और अन्तके 'वरने वंस छतीस'
शब्द से इसका कर्थ भिन्न है।

यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित हो सकता है कि चन्द्रवंशके अन्तर्गत होते हुए यदुवंशका स्वतन्त्र व्हेख क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि यादव पहिलेसे चन्द्रवंशियोंसे प्रथक् विद्धिखत होते आये हैं। ऋग्वेदमें भी यदु-तुर्वशोंका स्वतन्त्र उहलेख है। कालान्तरसे तुर्वश छुप्त होगये। पुराणोंमें याद्वोंका स्वतन्त्र उहलेख इस कारण किया गया है कि यदुके शापसे याद्वोंका राज्यपदाधिकार नष्ट हो गया था। इसके अति-रिक्त उनकी गोपालन-वृत्ति बनी हुई थी। यदुवंशियोंका चन्द्रविश्योंसे पृथक् उहलेख किया गया, इसमें अनुचित क्या है ? हम यह यता चुके हैं कि यदुवंशके भाटी, जाडेजा आदि घरानोंमें परस्र वैवाहिक सम्बन्ध होते हैं। इससे स्पष्ट है कि ३६ बरानोंकी तरह 'यादव' किसी घरानेका नाम नहीं है।

इस प्रकार रिव, शिंदा और यादवका समावेश ३६ घरानोंमें न करने पर ३६ घरानोंकी संख्या-पूर्तिके लिए गरुअ, रोसजुत और किंव-नीसके तीन स्वतन्त्र घराने मानने होंगे। 'व'श भास्कर' के कर्ता सूरजमल-ने भी रिव और शिंश वश माने हैं, घराने नहीं। उसने तीनके वदले पाँच वंश माने हैं। यथा भुजभव, मनुभव, अर्कभव, शिंशभव और शुचि (अग्नि) भव। भुजभव=ब्रह्माकी भुजाओंसे उत्पन्न, मनुभव=मनु भग-वान्से उत्पन्न, अर्कभव=सूर्यसे उत्पन्न, शिंशभव=चन्द्रसे उत्पन्न और शुचि भव= अग्निसे उत्पन्न उक्त पाँच वश हैं। सूरजमलकी किंवता हम पहिले उद्भत कर चुके है। हमारी समक्तमें चन्द्रने रिव, शिंश और यादव, इन तीनोंको वश माना है, ३६ घरानोंकी तरह घराने नहीं। पृथ्वीराजरासोमें सोलहवीं शताब्दी (वि० सं० १५५८-१६५७)
में नयी सामग्रीका मिलाया जाना संभव है; परन्तु ३६ घरानोंकी सूची
सोलहवीं सदीकी नहीं हो सकती। वह पृथ्वीराजके दरवारी किव चन्दके
समयकी ही है। १६वीं सदीमें जिनका अस्तित्व ही नहीं रह गया था, ऐसे
बहुतसे घरानोंके नाम उस सूचीमें हैं। टाडको भी उन नामोंके घरानोंकी
खोज करनेमें कठिनाईका सामना करना पड़ा। इतके अतिरिक्त सोलहवीं
सदीमें प्रसिद्ध हुए अनेक घरानोंका उसमें उल्लेख नहीं है। रोसजुत,
अनिग, यौतिक, दिवपट्, कारप्टपाल, कोटपाल, हरितट, कमाप, मट,
धान्यपाल, राजपाल और कविनीस घरानोंका पता लगाना कठिन है।
मद्दी, काला, वैश्य आदि आधुनिक घरानोंका भी सूचीमें समावेश नहीं
हुआ है। कुछ नाम ऐसे है जो निश्चित अवश्य हैं, किन्तु दुर्बोध हो
गये हैं। सोहनलाल पण्ड्याने वकुत्स्थको कच्छवाह और सदावरको तुअर
सिद्ध किया है और यह ठीक भी है। परन्तु इन नामोंका व्यवहारमें कभी
उपयोग होता था या नहीं, इसमें सन्देह है। इससे ज्ञात होता है कि
रासोकी सूची बहुत प्राचीन अर्थान् ईसाकी वारहवीं सदीकी है।

मोहनलालने अपने राखों के संस्करणमें हर एक घरानेका जिस युक्तिसे निश्चय किया है, वह कहाँतक ठीक है, इसका यहाँ निचार करना असंगत न होगा। उनके मतसे 'छन्द' 'रांदेल' हैं, परन्तु हमारी समफमें 'छन्द' से 'चन्देल' घरानेका अभिप्राय है। रासोमें कहीं कहीं 'चन्द' शब्द जपरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 'दोयमत' और 'दाहिम' के एक होनेमें भी सन्देह है। 'अनिग' को 'अनङ्ग' कहा है, पर इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। सूचीमें 'परिहार' और 'प्रतिहार' दोनों नाम होनेसे दोनों कुल स्वतन्त्र हैं। दोनोंमें माण्डोरके लेखके परिहार कीन है, इसका निर्णय नहीं हुआ है; परन्तु सम्भवतः वे प्रतिहार हैं। कारष्ट्रपाल काठी (काठियावाडी) नहीं हैं, क्योंकि काठीका छत्तोस घरानोंमें समावेश नहीं हुआ है। कोटपाल कीन हैं, यह नहीं बताया गया है। 'मट' जाट नहीं हैं; क्योंकि जाटोका राजयूत होना अन्य राजयूत घरानोंको मान्य नहीं हैं। अन्तमें धान्यपाल और राजपालका भी निर्णय नहीं किया गया है। मोहन-

लासने 'गरुअ' को छोड़ दिया है, किंतु हमारे मतसे वे गूजर हैं। गूजरका प्राकृत रूप गूअर होगा और अक्षरोंके व्यतिक्रमसे गरुअ शब्द वन सकता है। वीर गूजरोंका एक प्रसिद्ध राजपूत घराना है। गूजर और आभीर (अहीर) ये शूद्ध और वैश्योंके नाम है। गूजरों और आभीरोंपर शासन करनेके कारण शासकोंके घराने भी उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुए परन्तु वास्तवमें वे वैश्य अथवा शूद्ध नहीं, क्षत्रिय घराने ही थे।

कुछ लोगोंने प्रतिपादन किया है कि हू गोंका ३६ राजकुलोंमें समा-वेश किया गया था और इसी तरह विदेशी वंशोंका क्षत्रियोमें समावेश किया जाता था, यह उस नाम (हूण) से ही सिद्ध होता है। यह टिप्पणी समाप्त करनेसे पहिले इस मतपर भी विचार कर लेना उचित होगा। इस सम्बन्धमें हमें यही बताना है कि रासोकी सूचीके ३६ घरानोंमें हू खोका नाम नहीं आया है। 'हुल नाम है, परन्तु हुल हू या नहीं हो सकते। प्राकृत या अन्य किसी भाषाके अवश्रंशोंके नियमानुसार 'हू ए' से 'हुल' बनाया नहीं जा सकता। क्षत्रिय राजाओंने हूर्गोंकी कन्याओंसे विवाह किये थे और हूर्णोंके राज्य भी थे, ऐसे उल्लेख प्राचीन शिलालेखोंमें मिलते हैं, परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हूण क्षत्रिय थे। उस समय और वर्तमान समयके भी राजन्यगण वैश्यों, शूदों और म्लेच्छोंतककी कन्याएँ व्याह छेते हैं। इससे उन कन्याओं के कुछ क्षत्रिय नहीं हो जाते। उदाहर-णार्थ, वर्तमान समयके कुछ क्षत्रिय राजाओंने हूण भयवा श्रंथ्रेज, फ्रेंब या स्पेनिश खियोंसे विवाह किये है। परनतु वे कन्याएँ, उनकी सन्तान या जिनकी वे कन्याएँ हैं, वे लोग क्षत्रिय नहीं माने जाते। सुसलमानोंके राजन्वकालमें राजपूत राजकन्याएँ मोगल भथवा अन्य मुसलमान बादशाहीं या राजाओंसे व्याह दी जाती थीं। परन्तु इससे मोगल अथवा अन्य सुसलमान क्षत्रिय नहीं मान लिये जाते थे। अतः इस प्रकारके विवाहोंके आधारपर यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि हूण क्षत्रिय थे।

छत्तीस घरानोंमें उछिखित 'हुल' कौन है, यह वतानेका दायित्व हमपर नहीं है; क्योंकि चन्दकी सूचीमें ऐसे बहुतसे घरानोंके नाम हैं जिनका पता नहीं चलता। मारवाड़की मनुष्य-गणनाकी हिन्दी रिपोर्टमें सीसोदिया राजपूर्तों को एक शाखाका नाम 'हुल' लिखा गया है। इससे इतना अवश्य सिद्ध होता है कि यह नाम पहिले प्रचलित था और इस् समय भी प्रचलित है (१८९१ और १८९५ का हिन्दो निवरण, भाग ३ पृष्ठ ६ देखिये)। यद्यपि यह गुहिलोतों की एक शाखाका नाम कहा गया है, किन्तु यह एक स्वतन्त्र घराना भी हो सकता है। कुछ भी हो, चन्दकी सूचीमें 'हुल' है, 'हूण' नहीं और उदयपुरके पुस्तकालयकी रासोकी प्रतिमें यह पाठ हमने स्वयं देखा है। मुसलमानों से युद्ध करते समय वाप्पारावल अथवा खोम्मालणको जिन घरानों के लोगोंने सहायता दी थी, दनमे हुल और हूण दोनों का उल्लेख है। इससे अधिक स्पष्ट रूपसे सिद्ध होता है कि हुल हूण नहीं है (टाइ-राजस्थान, कुक-संस्करण भाग १ पृष्ठ ९०)। मेवाइके गुहिलोतों को सहायता पहुंचानेवाले दलों की सूचियां यद्यि बहुत वर्षों के पृष्ठात् तैयार की गयी हैं, फिर भी उनसे यह निश्चित हो जाता है कि हुल और हूण दोनों भिन्न है।

## दिप्पणी-राजपूत शब्दका अर्थ।

वैदिक वार्यवंशोद्धव कुलीन क्षत्रिय होनेका राज्यूतोंको अभिनान है। आर्य-त्रौद्ध समयमें वहुतसे क्षत्रियोंने आर्यधर्म और आचारोंको छोड़कर बौद्ध धर्मका स्वीकार कर लिया था। इस कारण दुर्माग्यसे हिन्दू लेखकोने भी कुछ तो दुराप्रह और कुछ अज्ञानसे अपना यह मत प्रकट करनेमें कसर नहीं रखी कि राजयूत शुद्ध क्षत्रिय नहीं है। यही नहीं, कल्यियमें बाह्यण और शुद्रोंका हो अस्तित्व रहेगा तथा क्षत्रिय और वैश्योंका लोप हो जायगा, इस आश्यके वचन पुराणोमें मिला देनेसे भी वे नहीं हिचके। (क्षत्रियोंकी अपेक्षा वैश्य अधिक बौद्धधर्मावलम्बी हुए थे।) इस सम्बन्धमें पाश्चाव्य विद्वानोंके जो विरुद्ध मत है, उनका खण्डन कर देनेके अनन्तर हिन्दुओंके धार्मिक प्रन्थोमे वादमें जोड़े गये वचनोंका महत्व कितना है और राजयूत शब्दका सच्चा अर्थ क्या है, इसका विचार करना भी भावश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि पुराणोंके उक्त वचनोंका महत्व कीड़ी वरावर भी

नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिसे देखने पर तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि वे जपरसे किसीने मिला दिये है। यह प्रक्षिस भाग क्षत्रियोंसे मत्सर होनेके कारण नहीं, किन्तु दुरायह अर्थात् वौद्धधर्मसे वैर होनेके कारण लिखा गया है। पुराने अनेक उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि 'राजपूत' शब्द नया नहीं है। वह नवीं शताब्दी (वि० ८५८-९५७) में ही पहिले पहिले प्रयुक्त नहीं हुआ, किन्तु बहुत प्राचीन समयसे प्रचित है और अच्छे अर्थमें ही प्रयुक्त होता आया है। शब्दोंके कभी कभी दो अर्थ होते हैं, एक भला और दूसरा बुरा। सारण रहे कि बुरा अर्थ पीछेसे किया जाता है। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ब्राह्मण शब्दको ही लीजिये। प्रथम यह उस उच्चवर्णका निदर्शक था, जो ब्रह्म अथवा वेदोंका परिपालन करता था, किन्तु आजकल पानीपांड़े या रसोइयेका निदर्शक हो रहा है। एक हिन्दी कहावत (१) में ब्राह्मणके पर्याय शब्द बावरची, मिश्ती, भिखारी और भांड, इस प्रकार कहे गये हैं। इसी तरह 'राजपूत' शब्द क्षत्रियोंकी अनौरस सन्तान-अथवा निम्न वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तानके लिए कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका मूल अथवा सामान्य अर्थ यह नहीं है।

अलवरमें हमसे कहा गया कि पराशरस्पृतिमें कहे अनुसार (वैश्या-दम्बष्ट कन्यायां राजपुत्रः प्रजायते ) असवर्ण विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तान 'राजपूत' कहाती है। आरम्भमें ही यह कह देना आवश्यक है कि उक्त पंक्ति पराशरस्पृतिमें कहीं नहीं है। यदि किसी प्रतिमें वह पायी गयी हो, तो उसे प्रक्षिप्त जानना चाहिये। पराशरस्पृतिका यह वचन नहीं है, इसके अनेक प्रमाण है। शूद्रकमलाकरके रचयिताके मतसे शूद्रासे उत्पन्न हुई श्रित्रय सन्तान 'उप्र' कहाती है और उसीको भाषामें राजपूत कहते हैं (अयंच राजपूत इति भाषायां प्रसिद्धः )। यह मत अमात्मक है, परन्तुः इससे सिद्ध होता है कि पराशरस्पृतिका उक्त वचन प्रक्षित्त है। 8

<sup>&</sup>amp; पराशररमृति कलियुगके लिए लिखी गयी है। यदि कलियुगमें प्र क्षत्रियोंका अस्तित्व नहीं है, यह प्रतिपादन करनेका उसका उद्देश्य होता, तो उसमें क्षत्रियोंके लिए स्वतन्त्र नियम न लिखे जाते।

हिन्दी भाषा जहाँ प्रचलित है, वहाँके लोग जानते हैं कि राजपूत शब्द कभी कभी राजाओं अथवा सरदारोंके अनौरस पुत्रोंके छिए प्रयुक्त होता है, परन्तु यह उसका सामान्य अर्थ नहीं है। महाभारतके समयमें वह अच्छे अर्थमें प्रयुक्त होता था। महामारतमें वह साधारणतया क्षत्रिय वाचक है † और कहीं कहीं साधारण क्षत्रियोंके लिए नहीं, किन्तु राज-कुलके क्षत्रियोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी इस वातपर ज़ोर दिया जाता है कि अमरकोशमें क्षित्रियवाचक राजपुत्र शब्द ही नहीं है, परन्तु अमरकोशमें समस्त शब्दोंका संग्रह ही कहाँ हुआ है ? इसके अतिरिक्त किसी कोशमें कोई शब्द न लिखा हो तो क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि उस शब्दका अस्तित्व ही नहीं है अथवा वह विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त ही नहीं होता है ? सृत भाषाओं के शब्दों के अर्थ साहित्यके प्रयोगोंसे ही निश्चित किये जाते हैं। महाभारतमें सैकड़ों जगह राजपूत शब्द क्षत्रि-योंके लिए प्रयुक्त हुआ है। कुछ ऐसे भी श्लोक उद्द धत किये जा सकते हैं, जिनमें राजपूत शब्दका प्रयोग सच्चे क्षत्रियोंके लिए ही नहीं, बहुत कँचे अर्थमें किया गया है। उदाहरणार्थ, शान्तिपर्वके ६४ वे अध्यायका यह श्लोक देखिये---

> मैक्यचर्या ततः प्राहुस्तस्य (शूद्रस्य) सद्धर्मचारिणः। तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव हि॥

विराट् पर्वमें द्रौपदीको कई स्थानों में 'राजपुत्री' कह कर सम्बोधन किया है। यहाँ यह शब्द राजकन्यावाचक नहीं, किन्तु अभिजात क्षत्रिया- सचक है। सातवीं शताब्दीके मवभूति कविने कौशल्याके लिए इसी शब्दका प्रयोग, केवल राजकन्याके अर्थमें नहीं, किन्तु कुलीन क्षत्रियाके अर्थमें किया है। वाण कविने हर्षचरितमें राजपूत शब्दका प्रयोग क्षत्रिय जातिके सैनिकके लिए किया है।

यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि पाणिनिने 'राजपुत्र' शब्दका

<sup>ां</sup> एते स्कारथा नाम राजपुत्रा महारथाः। रथेष्वस्त्रेषु निपुणा नागेषु च विशांपते॥ २०॥ द्रोणप , अ० ११२.

प्रयोग किया है, परनतु उसका अर्थ 'राजन्य' शब्दसे भिन्न है। पाणिनि-का वह सूत्र महत्वका है और उससे सिद्ध होता है कि उनके समयमें 'राजपुत्र' शब्द प्रचलित था । सूत्रमें वह मूल अर्थमे प्रयुक्त नहीं हुआ है । विशेष अर्थमें वह रूढ़ था, ऐसा जान पड़ता है। सूत्र इस प्रकार है— <sup>4</sup>गोत्रोक्षोष्ट्रोरअराजराजन्यराजपुत्र—वन्समनुष्याजाद्वुज् ।" (४-२-४१) यह सूत्र "तस्य समूहः " (४-२-३७) इस सूत्रके बादका है। इसका अर्थ है- जव समूह व्यक्त करना हो, तव सूत्रके शब्दोंके साथ बुज् अथवा क प्रत्यय जोड़ा जाय । यथा-राजक अर्थात् राजमण्डल अथवा राजाओंका समूह, राजन्यक अर्थात् राजन्य अथवा क्षत्रियोंका समूह और राजपुत्रक अर्थात् राजपूर्तीका समूह । यहाँ 'राजन्य' और 'राजपुत्र' के भिन्न अर्थीमें ही प्रयुक्त होनेकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाणिनिको झर्व्यांसे प्रयोजन है, उनके अर्थींसे नहीं । यहाँपर 'राजपुत्र' शब्द राजाका पुत्र इस अथमें नहीं वरता गया है, क्योंकि 'रांजाके पुत्रोका समूह' इसका कोई अर्थ नहीं होता है। 'राजाओं मात्रके पुत्र' यह अर्थ हो सकता है और फिर 'अनेक राजपुत्रो अथवा विभिन्न राजपुत्रोंका समूह' इस प्रकार शब्द-प्रयोग किया जा सकता है। सारांश, राजपुत्र शब्द मूलार्थ अथवा बुरे अर्थमें ही प्रयुक्त होता है, यह इस सूत्रसे सिद्ध नहीं होता । किंबहुना, यह शब्द राजन्य अथवा क्षत्रिपके ही नहीं, किन्तु इससे भी उच्च, अभिजात क्षत्रिय,—केत्रल राजाके वर्ण या जातिके ही नहीं, साक्षात् राजकुलोत्पन्न पुरुष,—के अर्थका निदर्शक है। महाभारतमें राजन्य अथवा सामान्य क्षत्रियके अर्थमें, और कई स्थानोंमें जपर बताये हुए अर्थमें भी, यह प्रयुक्त हुआ है।

पाणिनिके व्याकरण और महाभारतसे यह तो अवश्य ही प्रमाणित हो जाता है कि यह शब्द पुरातन है और हज़ारों वर्णीसे प्रचलित है। (अतः यह कहना ठीक नहीं, जैसा कि कुछ छोग कहते हैं, कि पहिले पहिल यह नवीं शताब्दीमें प्रचलित हुआ।) इसका अर्थ भी अनौरस अथवा सङ्कर-से उत्पन्न हुआ पुत्र हो नहीं सकता। वाणके हर्षचरितमें यह क्षत्रिय-(कुछीन) अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है। वाणके वरतनेसे ही इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इस शब्दका महत्व ईसाकी नवीं, दसवीं अथवा ग्यारहवीं सदीमें इतना क्यों बढ़ा, यह बात निम्नलिखित वियेचनसे ध्यानमें आ जायगी। भारतसे बौद्धधर्मके उठ जानेपर क्रमशः जाति-वन्धन दृढ़ होते गये। इस पुस्तकके तीसरे भागमें दिखाया जायगा कि मध्ययुगीन भार-तीय इतिहासके तीसरे काल-विभागमें विभिन्न जातियोंके प्रस्पर सम्बन्ध विच्छित्न हो गये थे। यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस ससय हर एक जातिके लोगोंने अपना क्षेत्र इतना सर्यादित कर लिया था कि वे विशुद्ध और सांकर्यहीन घरानोंसे ही विवाह-सम्बन्ध करते थे। इस पुस्तकके पहिले भागमें हुएनसंगके ग्रन्थके जो भवतरण दिये हैं. उनसे यह निश्चित हो जाता है कि सातवीं सदीमें क्षत्रिय दर्शके अनेक राज-घराने विद्यमान थे, परन्तु सैंकड़ों क्षत्रियोंने बौद्धधर्मका स्वीकार कर लिया था और वे क्षत्रियोंके आर्यसंस्कारोंको भूल गये थे। ऐसे लोगोंका वस समय कड़ा वहिष्कार किया या। सुदूर प्रान्तोंके विभिन्न घरानोंके विशुद्ध होनेमें सन ह होने लगा; इस कारण क्षत्रियों में ही नहीं, ब्राह्मणों भौर वैश्योंमें भी प्रान्त-भेदसे उपजातियाँ निर्माण करनेकी प्रवृत्ति बढ्ने लगी। ग्यारहवीं सदीमें जितने भूभाग प्रधानतया क्षत्रिय बसे थे, उसी में 'राजपूत' शब्द बरता जाने लगा। उस समयके लोगोंकी रमृति द्वारा जो लोग किसी क्षत्रिय राजासे हुआ अपना सम्बन्ध सिद्ध कर सके और वौद्ध अथवा अन्य विदेशी सत्ताके पाले पड़नेसे पूर्व परंपरा नष्ट हो जानेके कारण भाटोंकी आख्यायिकाओंपर ही जो निर्भर नहीं थे, उन्होंको क्षत्रि-यत्वका मान मिला। इसीसे राजपुत्र शब्दका भी महत्व वढ़ा। फिर छत्तीस क्षत्रिय राजवरानोंकी सूची प्रचलित हुई और उन्हीं घरानोंमें परस्पर-विवाह सम्बन्ध करना प्रशस्त समका जाने लगा। वे घराने प्रधा-नतया वर्तमान राजप्रताना और मध्यमारतमें जुट गये थे, इसमे आश्चर्य-की कोई वात नहीं है, क्योंकि हुएनसंगके समयमें भी उक्त प्रान्तमें हिन्दूधर्मका प्रावल्य था और बौद्ध धर्मका विशेष प्रचार नहीं हो सका था। धर्मिस्थिति वताने वाले उस मानचित्रको देखनेसे, जो इस पुस्तक्के पहिले भागके साथ जोड़ा गया है, यह बात अधिक अच्छी तरह समफर्में आ जायगी । उनत प्रान्तके वाहर जो क्षत्रिय अथवा सराठे थे, उनके क्षत्रि-

यत्वमें लोगोंको सन्देह था, इस कारण बंगाल और दक्षिणके क्षत्रियोंसे मध्यभारत के क्षत्रियोंका सम्बन्ध दूटता ही गया। जिन राजपूतोंके कारण मध्यभारत राजपूताना कहा जाने लगा, उनकी परम्परा ईसाकी सातवीं या बाठवीं सदीसे लेकर भाजतक सुखंखल है। यद्यपि यह बात कुछ विचित्र-सी प्रतीत होती है पर है यह सत्य कि नवीं सदीके अथवा बारहवीं सदीके एक ही मूल पुरुषके ऐसे हज़ारों वंशज आज विद्यमान हैं। राजपूतोंने अपने वंशोंकी निशुद्धताकी रक्षाके लिए जितना प्रयत्न किया, खतना भारतकी किसी भी जाति, यहाँतक कि बाह्यणोंतकने या संसारके किसी भी देशके लोगोंने नहीं किया है।

यद्यपि राजपूर्तोंने लगमग एक सहस्न वर्षतक अपने वंशोंकी पूर्ण विशुद्धताकी रक्षा बड़ी सावधानीसे की थी, िकर भी पुराणोंमें जो यह लिखा गया कि कलियुगमें बाह्यण और शूद्ध इन दोही वर्णोंका अस्तित्व है, इसका रहत्य समक्रमें नहीं आता। इसका बुरा प्रभाव स्मृतिवचनोंके टीकाकारोंपर भी पड़ा। इस पुस्तकके पिहले भागमें धर्म-स्थितिदर्शक जो मानचित्र दिया गया है, उससे यह उलक्षन सुलक्ष जाती है। धर्मशास्तके टीकाकार और निवन्ध-लेखक दक्षिण और पूर्वके थे और दक्षिण, पूर्व तथा उत्तर भारतमें बौद्धधर्मकी प्रवलता थी। इस कारण जातियोंको जब निश्चित और कठोर स्वरूप प्राप्त हुआ, तब दक्षिणके क्षत्रियों (मराठों) और पूर्व तथा उत्तरके क्षत्रियोंका मध्यभारतके क्षत्रियोंसे सम्बन्ध-विच्लेद हो गया। वंगाल और अवधके 'खस' क्षत्रियोंके साथ उत्तरकी 'मंगोलि-यन' जातिके और महाराष्ट्र तथा मद्रासके क्षत्रियोंके साथ द्वाविद्धी राजकलोंके विवाह-सम्बन्ध हुए थे, इस कारण राजपूताना और मध्यभारतके क्षत्रियोंने उन्हें अपनेसे पृथक् कर दिया। वर्तमान समयमें भी दिक्षण और पूर्वके क्षत्रियोंके साथ विवाह-सम्बन्ध करनेमें वे सहमत नहीं हैं।

अधिकांश ब्राह्मण बौद्धधर्मावलम्बी नहीं हुए थे। वेद, वैदिक संस्कारों और आचारोंको वे भूले नहीं थे। किन्तु क्षत्रियों और वैश्योंने हजारोंकी संख्यामें बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया था और वैदिकधर्मसे उनका सम्बन्ध दूट गया था। बौद्धधर्मका हास होनेपर जब वे हिन्दूधर्ममें च्होट आये, तब वे अपने गोत्र तक भूल गये थे। गायत्री तकका ज्ञान उन्हें नहीं रह गया था। इसीसे वे शूद्रोंके समान माने जाने छगे। परन्तु क्षत्रियोंके कुछ आचार उनमें बच रहें थे और क्षत्रियों तथा वैश्योंकी विशि-ष्टता भी उनमें विद्यमान थी। बौद्धधर्मका उच्छेद होनेपर दुराप्रही ब्राह्म-थोंने प्राचीन समयमें वैदिक यज्ञ करनेवाले पुलकेशी आदिके वंशजोंको भी क्षत्रिय नहीं माना । समय पाकर यह धारणा दुढ़ हो गयी कि कलियुगर्में ब्राह्मण और शूद्र ही बच रहे हैं। वह पुराणोके 'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' इस वचनके रूपमें प्रकट हुई। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह कबसे चल पड़ी, किन्तु अनुमानतः इसका भारम्मकाल दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) और उत्पत्ति-स्थान पूर्व अथवा दक्षिण देश है। गौतमी प्रतके ईसाकी पहली शताब्दी (वि॰ ५८-१५७) के नासिकवाले एक शिळालेखमें लिखा है-"खतिय द्वमान दमनस्त" अर्थात् जिसने क्षत्रियोंका गर्व खर्व किया था।' इससे स्पष्ट है कि ईसाकी पहिली शताब्दीतक क्षत्रियोके अस्तित्वमें किसीको सन्देह नहीं था ( इ० ए० पृष्ठ ३७)। किनगहमने कहा है कि इस लेखमें उछि खित क्षत्रिय राज-पूताना, गुजरात और मध्यभारत के राजा थे। परन्तु यह अम है, क्योंकि वक्त प्रान्तोंपर गौतमीपुत्रने कमी चड़ाई नहीं की। इस विशेपणका अर्थ यह है कि गौतमीपुत्र शातकणींने, जो शूद्र था और धनकटकमें रहता था, दक्षिणके ही क्षत्रियोंका मदमद्देन किया। उस समय दक्षिणमें राष्ट्र-क्ट भादि क्षत्रिय थे। ईसाकी पहिली शताब्दी (वि० ५८-१५७) में क्षत्रियोंको खोजनेके लिए वर्तमान राजपूतानेमें दौड़ जानेकी आवश्यकता नहीं थी। केवल हुएनसंगने ही नहीं लिखा है कि उस समय काँचीके पछत्र और बादामीके चालुक्य विद्यमान थे जो क्षत्रिय थे, वरन् उन क्षत्रि-यों के शिलाले खों और ताम्र पत्रों में भी उनके अश्वमेधादि वैदिक यहाँ के करनेका उल्लेख है और उनमें उन्होंने अपने आपको क्षत्रिय कहा है। षदाहरणार्थ, मदुराके देवालयकी दीवारपर जो लेख खुदा है उसमें 'श्री क्षत्रचूडामिणः यह विशेषण आया है। अतः श्रत्रियोंका अस्तित्व किल--युगमें नहीं है, यह करपना सातवीं सदीतक रदित नहीं हुई थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारिल महके समय (ई॰ स॰ ६००-७००, वि० ६५७-७५७ ) में 'जलावाद्यन्तयोः स्थितिः' इस वाक्य या कल्पनाका-अस्तित्व नहीं था। 'राजा' शब्दका अर्थे क्षत्रिय ही लिया जाय या और कुछ, इस विवादमें 'जो राज्य करे, वही राजा' ऐसा 'राजा' शब्दका अर्थ कर कुमारिलने अपने वार्तिकर्में लिखा है—"तच राज्यमविशेषेण चत्वारोऽपि वर्णाः क्वर्ताणा दृश्यन्ते"। इससे स्पष्ट है कि कुमारिलके समयमें चारों वर्णोंके राजा राज्य करते थे ओर कल्यियमें क्षत्रिय-वैश्योंका अस्तित्व नहीं है, यह मत अचलित नही था। दिवादके निर्णयमें भी 'राजा' शब्दसे क्षत्रिय राजा ही स्वीकार किया गया है। अतः कुमारिलके समयमें क्षत्रिय राजाओंका अस्तित्व सान्य था। निम्नलिखित भाष्यकार शवरके लेखसे ज्ञात होता है किं तव महाराष्ट्रमें भी मराठा क्षत्रिय थे। वह लेख इस प्रकार है-- "नतु जनपद-पुररक्षणवृत्तिमनुपत्रीवत्यपि क्षत्रिथे राज शब्दमान्धाः प्रयुक्तनते।" अर्थात् यदि यह कहा जाय कि जो राज्य करे, वही राजा है, तो प्रान्त और नगरका रक्षण करना जिनका व्यवसाय नहीं है, उन क्षत्रियोंके लिए भी आन्ध्र लोग राजा शब्दका व्यवहार करते हैं। सामान्य क्षत्रिय भी राजा कहे जाते हैं, शवरके इस वचनपर कुमारिलने है-"दाक्षिणात्यसामान्येनान्याणामिति भाष्यकारेणोक्तम् ," सर्वसाधारण टाक्षिणात्योंको माप्यकारने आन्ध्र कहा है। शवरका समय लगभग ई॰ स॰ ४०० (वि॰ ४५७) और कुमारिलका ७०० (वि॰ ७५७ ) है। कुमारिलके समयमें भान्त्रोंकी रीति-नीति दाक्षिणात्योंमें प्रचलित थी। कुमारिलने जहाँ तहाँ 'दाक्षिणान्य' शब्दका उपयोग महा-राष्ट्रियों के लिए किया है। कुमारिलके समयमें 'महाराष्ट्र' यह देशका और 'मराठा' यह वहाँके निवासियोंका नाम प्रचलित नहीं था। (पहिले भागमें हम लिख चुके हैं कि वराहमिहरकी बनायी देशोंकी सूचीमें महा-राष्ट्रका टक्लेख नहीं है।) फिर कुमारिलके समयमें आन्ध्रसत्ता महाराष्ट्र-में नहीं थी, शवरके समयमें थी, ऐसा अनुमान होता है। अस्तु, दक्षिण और आन्ध्र-महाराष्ट्रमें उस समय क्षत्रिय थे और राज्याधिकारी न होनेपर भी वे राजा कहें जाते थे, यह रक्त वचनोंसे सिद्ध होता है। सारांश, कल्फि

युगमें क्षत्रिय नहीं हैं, यह मत धर्मशास्त्रज्ञ कुमारिलको ज्ञात नहीं था। इसकी उत्पत्ति कुमारिलके पश्चात् (ई० स० ७०० = वि० ७५७ के पश्चात्) हुई है, यह निश्चित है।

इक्त वचनका खण्डन किल्युगके ही लिए बनी हुई पराशरस्मृतिमें हो-गया है। इस स्मृतिमें क्षत्रियों और वैश्योंके लिए कुछ नियम लिखे हैं। यदि किल्युगमें क्षत्रियों और वैश्योंका अस्तित्व ही न होता, तो उनके लिए स्वतन्त्र नियम क्यों बनाये जाते ? इस स्मृतिमें क्षत्रिय-वैश्योंके लोपकी कल्पना नहीं है। इसका समय ईसाकी सातर्जी अथवा आठवीं शताब्दीके आसपास है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि आठवीं शताब्दीतक इस कल्पनाका उदय नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि पराशरस्मृति दक्षिणमें लिखी गयी थी, क्योंकि उसमें सेतु-तीर्थकी पवित्रताका विशेष वर्णन है। चाहे वह दक्षिणमें लिखी गयी हो या इत्तरमें, कल्युगमें क्षत्रियोंके लोप होनेकी कल्पना उसमें नहीं है।

'शूद्रकमलाकर' की रचना एक दक्षिणी ब्राह्मणने काशीमें की है। अतः वसके अभिप्रायोंका पूर्व और दक्षिण भारतकी कल्पनाओंके अनुसार होना स्वाभाविक है। जहाँ राजपूत शब्द विशेष प्रचलित हुआ, उस मध्यभारतके क्षत्रिय दक्षिण और पूर्वके क्षत्रियोंको नतीं और दसवीं सदी ई० तक हीन नहीं समभते थे, इसके पश्चात वे ऐसा समकने लगे। नवीं और दसवीं शताब्दीमें दक्षिण-पूर्वके क्षत्रियोंसे उनके विवाह-सम्बन्ध होते थे, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। अतः क्षत्रिय-वैश्योंके लोपकी कल्पना दसवीं शताब्दीके पश्चात् दक्षिण या पूर्वमें उदित हुई थी। धर्मशाखके लेखकोंने उसका अङ्गीकार किया और व्यवहारमें भी वह प्रचलित हो गयी। जिन राजपूर्तोंको अपनी विशुद्धताके सम्बन्धमें अभिमान था और श्रवतक है, उन्हें भी उक्त लेखकोंने 'इय' कह डाला और आगे चलकर यह मत भी प्रचलित हो गया कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र नहीं, उन्हें पुरोहितोंके गोत्र स्वीकार करने चाहिये। इस सम्बन्धमें अधिक विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है। अन्तमें हमें यही कहना है कि क्षत्रिव उग्र है, यह वचन ठीक नहीं है। कलियुगमें क्षत्रिय नहीं रहेंगे, इस कल्पनाके आधार-

पर इस वचनकी रचना हुई है। ऐतिहासिक दृष्टिसे 'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' यह वचन प्रक्षिप्त है। यदि प्रक्षिप्त न हो, तो उसका यह अर्थ किया जा सकता है कि कलिका अन्त होते होते क्षत्रियोंका लोप हो जायगा। इस समय इस वचनकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं। हमें मानना ही पड़ता है कि अभी क्षत्रियोंका अस्तित्व है, उनमें राजपूत अत्यन्त विशुद्ध हैं श्रीर राजपूत ही कुलीन क्षत्रिय हैं।

काशीके सुप्रसिद्ध भट्टकुलोत्पन्न कमलाकरभट्टने अपने बनाये 'शूद्र-कमलाकर' में 'कलानाचन्तयोः स्थितिः' इस वचनको 'पुराणान्तरेष्विपः' कहकर उद्भृत किया है। किस पुराणका यह वचन है, इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया। कमलाकरभट्ट और उनके पिता के कियुगमें क्षत्रिय-वैश्योंका अस्तित्व मानते हैं। 'शूद्रकमलाकर' के अन्तमें निम्नलिखित वाक्य हैं—

"ननु कलो क्षत्रियवैश्यामावः उक्तो भागवते एकादशस्कन्धे— इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलो ॥ देवापियोंगमास्थाय कलापप्राममाश्रितः । सोमवंशे कलो नष्टे कृतादौ स्थापिय्यति ॥ इति ॥ द्वादशस्कन्धेऽपि— देवापिः शन्तनोश्रीता मस्श्रेक्ष्वाकुवशजः । कलापग्राममासाते महायोग-बलान्वितौ ॥ ताविहेस्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ । वर्णाश्रमयुतं धर्मे पूर्ववन्प्रथिष्यतः ॥ "विष्णुपुराणेऽपि—महापद्मपतिनैन्दः क्षत्रविनाश-कृत् ।" नन्दश्च कलेरादौ परीक्षितोरनन्तरं जातः । × × पुराणान्तरे प्वपि—"ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रावर्णास्त्रयोः द्विजाः । युगे युगे स्थिताः सर्वे कलावाद्यन्तयोः स्थितिः ॥" अतः कथं द्विज संकरजाः उक्ताः । मैवम् । "कलोच बीजमूतास्तु केचित्तिष्ठन्ति भूतले ।" इति विष्णुपुराणात् । "ब्रह्म क्षत्रं विशः शूद्रा बोजार्थे य इहस्थिताः । कृते युगे तु तैः सार्ध

क्ष ये पिता-पुत्र उन्हीं गागामष्टके वंशज थे जिन्होंने छत्रपति श्रीशिन वाजी महाराजका राज्याभिषेक किया था। ये स्वयं परम विद्वान् थे -श्रीर इनका घराना विद्वत्ताके कारण अत्यन्तप्रसिद्ध है।

रिनर्विशेषसादाभवन् ॥" इति मान्स्योक्तेश्च प्रच्छन्नरूपाः स्वकर्मश्रष्टाः क्षित्रयवैश्याः किष्युगे सन्त्येव कचिदित्यस्मित्पतृचरणाः ।"

इस अवतरणसे गागामहने श्री शिवाजी महाराजका राज्याभिषेक कैसे किया, यह प्रश्न हल हो जाता है। बीज रूपसे क्षित्रिय-वैश्य वर्त्तमान हैं, तभी सत्ययुगके आरम्भमें वे फिर उदित होंगे। बीजके नष्ट होने पर उनका अस्तित्व कैसे रहेगा ? गहरा विचार करनेपर यह भी देख पड़ेगा कि वर्त-मान समयमें बाह्मण भी प्रच्छत्ररूप स्वकर्मश्रष्ट बीज रूप ही है। बीजकी विद्युद्धताकी रक्षा करना ही महत्वकी बात है। अस्तु।

पुनश्र—'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' इस वाक्यकी उत्यक्ति कहाँ हुई, और किस प्रन्थका यह वाक्य है, इसका हमने बहुत पता लगाया, पर अवतक हम अपने प्रयक्षमें सफल नहीं हो सके है। पूनाके सुप्रसिद्ध मीमांसाशास्त्र-पारङ्गत श्री किंजबड़ेकर शास्त्रीने इसकी उत्पक्तिका स्थान इस प्रकार बताया है—पतञ्जलिके महाभाष्यमें—'ब्राह्मणेन निष्कारणो वेदो पडड्गोऽध्येयोक्षेयश्र यह वाक्य है। भाष्यके टीकाकार कैंस्यटने इसपर कुछ नहीं लिखा है, किन्तु कैंद्यटकी टीकापर नागोजी भट्टने जो टीका की है, उसमें वे लिखते हैं—'ब्राह्मणेनेत्युक्तरन्यस्यैत्रमध्ययनं काम्यमेवेति सूचयतीति कश्चित्' यहाँ भी भट्टजीने अपना नहीं, 'कश्चित्' का मत दिया है। इसपर वाईके श्री वैद्यनाथ महादेव पायगुण्डेको छाया इस अकार है 'अन्नाकिचबीजम् । तयोर्नित्याध्ययनविधायकस्मृत्यन्तरादि विरोधापित्तिति । तस्ताह्राह्मणपदं जैवर्णिकोपलक्षण्यिति बोध्यम् । श्रीति-यस्यच वेश्यस्यच साङ्गवेदाध्ययनं ज्ञानं चेत्यर्थः । वस्तुतस्तु कलौ क्षत्रियस्यच साङ्गवेदाध्ययनं ज्ञानं चेत्यर्थः । वस्तुतस्तु कलौ

कलौ न क्षत्रियाः सन्ति कलौ नौ वैश्यजातयः।

ब्राह्मणश्चैन शूद्ध कली वर्णद्वयं स्मृतव् ॥ इति स्मृतिरितितत्वम् ।' अर्थात् 'कश्चित्' शब्दसे यही स्पष्ट होता है कि ग्रन्थकारको उस मतसे अरुचि है। अथवा वह मत उसे ग्राह्म नहीं है। कारण भी स्पष्ट है। स्मृतिशास्त्रने क्षत्रिय वैश्यों सिहत त्रैविणिकोंको वेदाध्ययनका अधिकार दे रखा है। उससे इस मतका मेल नहीं वैठता। 'ब्राह्मण' शब्द भाष्य-

कारने त्रैवर्णिकोंके लिए प्रयुक्त किया है और इसीसे क्षत्रियों तथा वैश्यों को भी वेदाध्ययन और वेद-ज्ञानका अधिकार है। (यह नागोजी भट्टका भत है, वास्तवमें कलियुगमें क्षत्रियोंका अस्तित्व नहीं है, यह सूचित करनेके लिए भाष्यकारने ऐसा लिख दिया, जो, जैसा सुना ही जाता है, ठीक है। आधार—"कलो न क्षत्रियाः सन्ति" आदि स्मृतिवचन हैं, यह निश्चित है।

पायगुण्डेकी छाया सहित महाभाष्य प्रकाशित करनेवाले शिवदत्त अपनी टिप्पणीमें लिखते हैं "श्रुतीनां किलयुगपरत्वकरपनं न समञ्जसमिति न्नैवर्णिकानामुपलक्षणमित्येव युक्तम्।"—श्रुति किलयुगसे रह नहीं होती, इसिलये ब्राह्मण शब्दको न्नैवर्णिकोंका ही उपलक्षण मानना उचित है।

अपर दिये हुए अवतरखोंसे पाठकोंको इस बातका अनुमान हो जायगा कि मत किस तरह हळकोरा खाकर एकसे दूसरी दिशामें पहुँचते रहते है। इस विषयपर इतिहासदृष्ट्या हमारा मत इस प्रकार है-प्रारंभसे अशोक-कालतक अर्थात् लगभग ई० प० २५० (वि० पू० १९३) तक-जब आर्यावर्तमें बौद्धधर्मका पूर्ण प्रसार हुआ-तीनो वर्णीको वेदाध्ययनका अधिकार था और वे वेद पढ़ते भी थे। पर इस समय बहुतसे क्षत्रिय वैश्य बौद्धधर्मी हुए और वेदको त्याग कर वेदिवरोधी बन गये। अतः पतञ्जिके समयमें ई॰ पू॰ १५० के रूगमग ऐसी स्थिति थी जिससे वेदोंकी रक्षा करनेका भार अकेले ब्राह्मर्खोपर ही आ पड़ा था। फलतः उन्होने वस्तु-स्थितिके विचारसे, धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे नहीं, "श्राह्मणेन वेदाध्येयः" लिख दिया। कैय्यट ६०० ई० (वि० ६५७) के स्मामग हुए। तबतक स्थिति वही थी, अतः उन्होंने कुछ न लिखा। इसके बाद कुमारिल, शंकराचार्य आदिके प्रयद्भसे बौद्धधर्म भारतवर्षसे नष्ट हुआ, क्षत्रिय विशेषतः राजपूत राजाओंने पूर्ववत् अपना अधिकार चलाया और कितने वेद भी पढ़ने लगे। तब नागोजी भट्टके पूर्व अर्थात् १००० से १४०० ई० (वि० १०५७-१४५७) तक यह मत प्रचलित रहा कि वेदाध्ययन-अन्नियोंका काम्य कर्म है। काशीके नागोजी महने इस विषयपर प्रचलित मत मात्र दे दिया है, खुद कुछ भी नहीं कहा है। इसके बाद सारे हिन्दुस्थानपर मुसलमानोंक

राज्य हो गया, क्षत्रिय फिर वेदोंकी ओर दुर्लक्ष करने लगे, दक्षिणमें मराठे तो नितान्त वेदिवहीन हो गये। तब १६०० ई० (वि० १६५७) के आसपास पायगुण्डेने "किलमें दो ही वर्ण हैं" इस आशयके एक अप्रसिद्ध वचनके आधारपर भाष्यकारके मूल वाक्यको ही ठीक ठहराया। वर्तमान कालमें जब त्रैवणिकोंको वेदधर्ममें श्रद्धा है, तब शिवदत्तका तीनो वर्ण-वालोंको वेदाधिकार बताना उचित ही है। अतः इतिहासहृष्ट्या यह बात मान ली जा सकती है कि कल्युगमें दो ही वर्ण हैं, इस आशयका वाक्य १३०० से १६०० ई० (वि० १३५०-१६५७) के बीच किसी समय दक्षिण पूर्व प्रांतमें रचा गया।

# छठाँ प्रकरण ।

## राजपूतानेमें ज्ञार्योंकी बस्तियाँ।

वैदिक चित्रय पूर्व जोंकी राजपूतानेकी विस्तयाँ श्रिषक प्राचीन नहीं। महाभारत और रामायण इन दोनों भारतीय प्राचीन महाकान्यों में ऐसी विस्तियोंका उल्लेख है। यह प्रान्त जलवायुकी दृष्टिसे आकर्षक न होनेके कारण वस्ती वसानेके लिए उपयुक्त भी नहीं है। जैसा कि पहले भागमें कहा जा चुका है, श्रार्य लोग प्रायः खेतीका धन्धा करते थे; श्रतः उन्हें खमावतः ही जंगली श्रथवा ऐसा प्रदेश प्रिय था जहाँ वर्षा न बहुत श्रधिक होती हो न बहुत कम, सूमि समतल श्रीर उपजाऊ हो। पश्चिमी राजपूतानेका रेतोला मैदान श्रीर पूर्वी राजपूतानेका पहाड़ो प्रदेश उनके बसनेके लिए उपयुक्त न था। ऐसी दशामें इस प्रान्तमें इतिहासपूर्व कालसे बहुत दिनोंतक केवल भिन्न (भोल), श्राभीर (श्रहीर), श्रीर दूसरी

द्रविड़ मुलजातियोंकी ही बस्ती रहना आश्चर्यकी बात नहीं। चंद्रवंशीय अथवा दूसरी आर्य शाखाओं के साथ बाहर निकले हुए जो श्रार्थ मथुरासे द्त्रिएकी ओर बढ़ते गये, उन्होंने इस प्रान्तको वैसा ही छोड़ दिया और इसके नीचे उतर आनर्त एवं सौराष्ट्रके समतल और उपजाऊ प्रदेशोंमें वस्तियाँ बसायीं। महाभारतमें उल्लेख है कि जरासंधसे परेशान होकर स्रतः श्रीकृष्णने चन्द्रवंशीय श्रायौंका प्यारा मध्यदेश त्याग दिया और द्वारका नगर बसाया। श्रानर्त ( उत्तर गुजरात )का राजा बलरामका ससुर था अतः बहुत करके इसी कारण कृष्णकी दृष्टि इस प्रदेशकी श्रोर गयी होगी। इस प्रकार श्रवीचीन काठियावाड़ एवं गुजरातमें द्वारका श्रीर श्रानती श्रार्योंके प्रथम उपनिवेश हैं। श्रवश्य ही यहाँके श्रार्योंको जब जब मध्यदेश जाना पड़ता था, तब तब वे श्रवीचीन राजपूता-नेसे होकर ही जाते थे, पर वे बड़े कष्ट श्रौर श्रनिच्छासे ऐसा करते थे। उदाहरणार्थ, महाभारतमे बलरामके सरस्वती नदीके किनारे किनारे पंजाब जानेका उल्लेख कर कहा गया है कि शूद्र श्राभीरोंके भयसे यह नदी राजपूतानेके रेगिस्तानमें अन्तर्धान होगयी। श्रीदृष्णकी परलोकयात्राके पश्चात् सौरा-ष्ट्रके नये ऋधिवासियोंके कुटुम्यों श्रीर विधवास्रोंको सध्यदेश ले जाते समय श्रर्जुनको इन्हीं श्राभीरोंसे कप्ट पहुँचा था। इन लोगोंका निर्देश दस्यु और म्लेच्छ शब्दोंसे किया गया है। श्रीयुत भांडारकरने भूलसे इन शब्दोंका श्रर्थ क्रमसे लुटेरा श्रीर विदेशी किया है (देखिये भांडारकर लिखित "हिन्दुश्रों-में विदेशियोंका मिश्रण" लेख-इिएडयन ऐंटिकरी ४०)। वेदमें भारतके मूलनिवासियोंके लिए दस्यु संज्ञा काममें लायी गंबी है। म्लेक्य माने केवल विदेशी ही नहीं होता, क्योंकि महाभा-

रतमं दिल्लाको द्रविड़ोंको भी म्लेच्छ कहा है। [म्लेच्छ माने ऐसे लोग जो संस्कृतका ठीक उच्चारण न कर सकते थे; चाहे वे विदेशी त्रानी, सिथिक (सोदियन?) अथवा मूल-द्रविड़, कोई हों। ] अतः आभीर विदेशी नहीं, किन्तु मूलद्रविड़ वंशके थे और महाभारतकालमें, अर्थात् ई० पू०२५० (वि०१६३) के लगभग इस बालुकामय प्रदेशमें बसे हुए थे।

महाभारतमें इस मरुदेशके विषयमें दो उल्लेख मिलते हैं। इस प्रदेशमें आयोंने किस प्रकार बस्ती वसायी, यह वात समभमें थ्रा जानेके लिए उनकी चर्चा कर देना श्रावश्यक है। महाभारतके वाद् श्रीकृष्ण जव द्वारकाको वापस जा रहे थे तो मरुदेशकी सीमापर उत्तंकने उन्हें रोका। संभवतः उत्तंक ही इस प्रदेशमें अपना आश्रम बनानेवाला पहला ब्राह्मण था। उसने श्रीकृष्णसे फरियाद की कि मुक्ते यहाँ वार वार गहरी प्यास लगा करती है और पानी थोड़ा ही मिलता है। श्रीकृष्ण-ने उत्तर दिया कि जब प्यास लगे तब मेरा स्मरण करना, श्रीर उत्तंकने जय जब उनका सारण किया तब तव उन्होंने वहाँ वादल भेजे। उन वादलोंसे प्रचुर वर्षा होती श्रीर इस प्रकार उत्तंककी तृपा शांत हो जाती। उसी समयसे मरुपदेशमें गरमीके दिनोंमें भी मेघ आने लगे। इन मेघोंका नाम उत्तंक मेघ पड़ा ( महाभारत-श्रश्वमेघ पर्व )। दूसरी कथा यह है कि इस प्रदेशके धरातलसे उठनेवाले उक्स वाष्प श्रथवा वायुसे भी उत्तंकको वड़ा कष्ट पहुँचता था। यह वायु इस प्रदेश अथवा स्बे हुए समुद्रकी वालुकाराशिक नीचे छिपे हुए धुंधु नामक राज्ञसका श्वासोच्छ्वास माना जाता था। उत्तंकने अयोध्या-के सूर्यवंशी राजा कुवलयाश्वसे सहायता मांगी श्रीर वह प्राप्त हुई। कुवलयाध्वने वालुको खोदवाकर उस राज्ञसको ढूंढ

निकाला। उस राक्तसने अपने मुंहसे आगकी लपटें निकालीं, उनसे उतने ही कत्रिय जल मरे। पर अंतमें राजाके लाये हुए पानोसे वह आग वुम गयी और उस दैत्यका अंत हुआ। तभीसे कुवलयाध्वका नाम खुंधुमार प्रसिद्ध हुआ (वनपर्व—अध्याय २०४)। यही कथा महाभारतमें एक जगह और लिखी है और रामायणमें भी लिखी है। इससे जान पड़ता है कि यह कथा लोगोंको वहुत प्रिय लग रही थी। इससे यह अनुमान होता है कि मरुप्रदेशमें प्रथम वस्ती सूर्यवंशी क्तियों- के नेतृत्वमें ही वसी होगी।

रामायणमें भी, जो ई० पू० पहली शताब्दीकी रचना है, यही लिखा है कि इस भूभागमें उस समय भयावने ऋहीरोंकी वस्ती थी। युद्धकाएडके बीसवें सर्गमें लिखा है कि जव रामने उद्धत द्विण्लागरपर चलानेके लिए वाण उठाया, तब चह (समुद्र) मनुष्यशरीर धारण कर रामके सामने खड़ा ु हो गया। उसने उनसे समा मांगकर प्रार्थना की कि 'ब्राप यह बाण हुमकुल्य नामक मेरे उत्तर भागपर चलाइये, वहां आभीर प्रभृति बहुतसे लोग रहते हैं जो आकृति और कृति दोनोंसे ही कर दस्यु हैं। वे मेरा पानी पी जाते हैं, उनका सान्निध्य श्रव मुक्ते सहन नहीं होता।' तद्बुसार रामने वह वाण उत्तर भागपर चलाया जिससे वह प्रदेश निर्जल हो गया। वाण जहाँ धँसा वहीं एक कुआँ वन गया। वह व्यक्ष नामसे प्रसिद्ध है। द्वमकुल्य प्रदेश कौनसा है श्रीर यह वर्णकूप कहाँ है, यह वात निश्चयके साथ नहीं कही जा सकती। तथापि हिन्दू कवियोंने जो यह लिखा है कि राजपूताना संभवतः पूर्व समुद्र-का भाग है, जो श्रव स्वकर घरातलमें रूपान्तरित हो गया है, श्रीर थोड़ेसे प्रसिद्ध कुश्रोंको छोड़कर वहाँ जलका अभाव है, वह भूगभंशास्त्रकी दृष्टिसे भी बिलकुल ठीक है। इस प्रांतको अकारण जो दण्ड दिया गया उसका विचार कर रामने इसे श्रत्यन्त उपजाऊ श्रीर श्रारोग्यकारक बना दिया। इस कथासे यह बात रुपष्टतः प्रकट होती है कि कूर श्रीर उजडु मृलनिवासियोंको जीतनेके श्रनन्तर ईसवी सन्के श्रारम्भमें (विक्रम संवत् ५७) के लगभग श्रार्य लोगोंने पहले पहल इस भागमें प्रवेश कर श्रपनी बस्ती कायम की होगी। इस प्रकार श्रियवासका मार्ग उन्मुक्त हुशा। शीश्र ही यह बात मालूम हो गयी कि मरुश्ररण्यकी धरती उर्वरा तथा जलवायु स्वास्थ्यप्रद् है श्रीर वहाँ पश्रपालन तथा हर तरहके श्रक्षकी खेती करनेकी सुविधा है। संस्पेमें यह कहा जा सकता है कि मरुदेशमें श्रायोंकी पहली बस्ती चहुत करके ईसवी सन्के श्रारम्भमें (विक्रम संवत् ५७ के लगभग, कायम हुई होगी।

पूर्वी राजपूतानेके पहाड़ो प्रदेशपर आयोंने इसके पहले भी चढ़ाइयाँ की होंगी। कारण, महाभारतमें अजमेरका समीपवर्ती पुष्कर तोर्थ अखिल भारतमें अत्यन्त पवित्र कहा गया है। आज भी भारतमें जो तीन अत्यन्त पवित्र केत्र हैं—पुष्कर, कुरुक्तेत्र और गंगा—उनमें वह भी है। पर यद्यपि पुष्कर सरोवरका पता बहुत प्राचीन कालमें लग गया था, फिर भी इस केत्रका पुष्करारएयमें होना बताया गया है। इससे यह अनुमान निकलता है कि दण्डकारएयके सहश पुष्करारएय भी बहुत समयतक विना बस्तीके था। यहाँ भी प्रारम्भमें केवल ब्राह्मणोंको बस्ती स्थापित हुई होगी और फिर महाराष्ट्रकी भाँति बहुत कालके बाद क्रियोंकी बस्ती वसी होगी।

यमुनाके प्रदेश श्रीर गुजरातके वीच यातायातका श्राज जो मार्ग-राजपूताना रेलवेका मार्ग-है, वही प्राचीन कालमें भी रहा होगा। पुष्कर सरोवरके श्रनन्तर श्रावृके उत्तंग शिखरने स्वभावतः ही लोगोंका मन अपनी श्रोर श्राकृष्ट किया होगा। चारो श्रोर जहाँ तहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों श्रीर वीचमें इस ऊँचे पर्वतको देखकर प्राचीन श्रायोंके मनमें उसके हिमालयके पुत्र होनेकी कल्पनाका उद्य होना स्वामाविक है। इस नैसर्गिक काव्यकल्पनासे ही चन्द-वर्णित ऋर्बुद पर्वत-की कथाकी उत्पत्ति हुई। वास्तवमें इस कथाका मुख्य भाग भी प्राचीनतामें महाभारतके वरावर है। वनपर्वके = रवें अध्यायमें ं श्रर्वुद् तीर्थका उल्लेख है श्रीर श्रर्वुद् पर्वत हिमालयका बेटा वताया गया है। यह भी लिखा है कि पूर्वकालमें पृथ्वीमें एक बड़ा गहरा विवर था, उसे भरनेके लिए यह पर्वत उत्तरसे लाया गया। इस पर्वतसे वसिष्ठके नामका भी सम्बन्ध वहुत प्राचीन कालसे है। महाभारतमें लिखा है कि इस पर्वत-पर स्थित वसिष्ठका आश्रम पवित्र स्थान है। उत्तंक द्वारा पृथ्वी खोदे जानेकी कथा महाभारतमें दो जगह मिलती है। पहली कथा यों है कि तत्तक नागका पातालतक पीछा करनेके लिए उसने पृथ्वीमें श्रत्यन्त गहरा विवर खोदवाया। उस विवरमें वसिष्ठकी गाय गिर पड़ी। इसपर वसिष्ठको उसे पाटनेके लिए हिमालयके किसी वेटेको लानेकी वात सुभी। इस प्रदेशके अपवित्र होनेके कारण हिमालयने पहले तो सहा-यता करनेसे इनकार कर दिया, पर वसिष्ठने जव उसे पवित्र बना देनेका वचन दिया, तव हिमालयका एक पुत्र वहाँ गया श्रीर वह विल भर गया। इसके वाद स्वतः वसिष्ठ भी वहाँ जाकर रहने लगे और उन्होंने एक शिवमंदिर निर्माण किया।

इस कारण वह शिवम्तिं अचलेश्वर अर्थात् पर्वतके ईश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुई। सम्पूर्ण राजपूत-इतिहासमें अचलेश्वरका मंदिर राजपूतोंका पिवत्र स्थान माना गया है, आज भी माना जाता है। यह कथा संभवतः अति प्राचीन है। पीछे स्कन्द- ' पुराणमें उसका विस्तार होकर वह अर्बुद खएडके तीसरे अध्यायमें दो गयी है। पुराणोंमें इस पर्वतका नाम निद्वर्द्धन और हिमालयसे जिस सर्पकी पीठपर सवार होकर निद्वर्द्धन आया, उसका नाम अर्बुद मिलता है। पर इस (स्कन्द) पुराणमें वसिष्टके यज्ञ करनेका कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्राचीन प्रथोंकी अर्बुद्की उत्पित्त-विषयक कथासे यह निष्कर्ष निकलता है कि ई० पू० २५० (वि० पू० १६३) में भी अर्बुद गिरि पवित्र स्थान माना जाता था और उसपर पहली वस्ती वसिष्ठ-कुलके कुछ आर्थोंकी हुई होगी। वादमें परमार राजपूत भी, जिनका अभ्युद्य इसी प्रदेशमें हुआ, अपनेको वशिष्ठगोत्री कहने लगे होंगे।

इतिहासकी दृष्टिसे यह अनुमान असंगत नहीं ठहरता कि वैदिक चित्रयोंने अधिवासके लिए अनुपयुक्त इस पहाड़ी और रेतीले प्रदेशमें ईसवी सन्के आसपास या उसके आरम्मों जो वस्तियाँ कायम कीं, उसका कारण पंजाब और गंगाके प्रदेशके उनके प्राचीन खानोंपर विदेशियोंके आक्रमण होते रहना था। वास्तवमें शक, कुशान, हुण आदि हों अथवा विलक्कल पीछे आनेवाले मुसलमान, तुर्क या अफगान हों. इनके आक्रमणोंसे जब जब भारतीय आर्थ विपुल-जलयुक्त और धनधान्यसम्पन्न उक्त दोनों प्रदेशोंसे खदेड़े गये हें, तब तय वरावर राजपूतानेने उन्हें आअय दिया है। विश्वसनीय ऐतिहासिक आधारसे हमें यह वात ज्ञात है कि राजस्थान-

की मरुभूमिमें सबसे पीछे श्राश्रय लेनेवाले राजपूत कन्नौज-के राठौर थे। जयचन्दका पराभव तथा अन्त होनेपर राठौर घराने गंगाका प्रदेश छोड़कर मारवाड़की मरुभूमिमें जा बसे। वस्तुतः राजपूतानेको "राजपूतोंकी भूमि" संज्ञा मुसलमानोंके समयमें हो प्राप्त हुई। राठौरोंके पूर्व श्रनेक बार इसी प्रकार राजस्थानमें राजपूतोंके जा बसनेका प्रमाण-यद्यपि यह पूर्ण स्पष्ट नहीं है-इतिहासमें मिलता है। इस प्रकारका पहला उल्लेख मालव लोगोंके विषयमें है, जिन्हें यूनानी ( श्रीक ) इतिहासकारोंने 'मल्लोय" कहा है। राजपूतानेके 'नगर' स्थान-में मिले हुए सिक्कोंके आधारपर कनिंगहमने अनुमान किया है कि ई० प्रथम शतान्दी (वि० ५८-१५७) के श्रासपास मालव लोग पंजाबसे मालव देशको जाते हुए राजपूतानेमें रह गये होंगे, क्योंकि उन सिक्कोंपर "जय मालवानाम्" वस इतना हो श्रंकित है। (किनगहमकृत श्रार्कियालॉजि-कल सर्वे रिपोर्ट, भाग १४) दूसरा उल्लेख माध्यमिकोंके विषयमें है। उनका राज्य जयपुरके निकट कहीं रहा होगा। शक-यवनीने उनपर श्राक्रमण किया था। श्राख्या-यिकासे प्रकट होता है कि गौड़ राजपूत गौड़ देशसे श्रर्थात् थानेश्वरके श्रासपासके प्रदेशसे (बंगालसे नहीं, जिसे लोग भूलसे गौड़ समभते हैं ) श्राकर श्रजमेरमें बस गये होंगे। श्रागे चलकर चाहमानों (चौहानों )।ने वहाँसे उन्हें खदेड़ दिया। सिथ श्रीर भांडारकरने मिनमालके गूजरोंको विदेशीय माना है, पर हम उन्हें वैदिक आर्य मानते हैं। विदेशियोंने जब उन्हें उनके मृतस्थान पंजाबसे निकाल दिया, तब उन्होंने भी मारवाड़की मरुभूमिमें श्राश्रय लेकर श्रपनी स्वतंत्रताकी रचा की। तीसरी श्रीर चौथी शताब्दियों

(वि० २५ = ४५७) में जब कुशान और हुए लोगोंके आक्रमस् हुए, उस समय कितने ही राजपूत घराने राजपूतानेमें जा बसे होंगे, पर इसका उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी यह मान लेनेमें कोई बाधा नहीं कि श्राठवीं शताब्दी (वि० ७५=-=५७) में जिन राजपूर्तोंने श्ररवोंके साथ बहादुरीसे लड़कर प्रसिद्धि प्राप्त की, वे उन वैदिक आयौंके वंशज थे जो विदेशियोंके आक्रमणोंके कारण पंजाब और गंगाके प्रदेशसे निकल कर राजपूतानेमें आ बसे थे। इस पुस्तकके प्रथम भाग-के साथ हमने हिन्दुस्तानका जो धर्म-प्रदर्शक मानचित्र दिया है उससे प्रकट होता है कि राजपूतानेमें बौद्धोंकी प्रधानताका होना तो दूर रहे वे हिन्दुओंकी बराबरीमें भी न थे। यह भाग मुख्यतः हिन्दुओंका देश था। राजपूतानेके जंगलों श्रीर पहा-ड़ियोंमें वैदिक चत्रियोंने अपनी स्वतंत्रता और अपने वैदिक धर्मको रत्ता को थी। श्रीर जब नये विदेशियोंने, जो श्राक्रमण् कारी विदेशियोंके सहज गुण क्रूरताके अतिरिक्त नवीन भूर्ति-ध्वंसक धर्मकी उत्र असहिब्णुता भी अपने साथ लाये थे, उनपर आक्रमण किया, तव अपने धर्म और स्वतंत्रताकी रज्ञा करनेके लिए इन वैदिक चित्रयों अथवा राजपूर्तोंने प्रयत्नको परमावधि कर डाली। यही कारण है कि इस कालमें हमें यह चमत्कार दिखाई देता है कि राजपूतानेमें राजपूतोंके नये नये वंशीका उदय हुआ और उन्होंने न केवल अरवोंको खदेड़ दिया, किन्तु नये उत्साहसे प्रेरित होकर भारतवर्षमें हिन्दू राज्योंकी दूसरी परम्परा स्थापित की और हिन्दू मध्ययुगके दूसरे कालविभागमें हिन्दुस्थानपर राज्य किया। इन राज-पूर्वोमें गुहिलोत; चाहमान, प्रतिहार श्रीर परमार प्रमुख थे। श्रगले खएडमें हम इन्हीं वंशों श्रीर इनके द्वारा स्थापित

राज्योंका इतिहास देनेवाले हैं। श्रतः श्रवीचीन राजपूर्तीने जिन्हें एक मतसे दानिएययुक्त शौर्यमें सर्वश्रेष्ठ श्रौर जिनके रक्तको शुद्ध चित्रय रक्त मान लिया है, उन्हीं गुहिलोतोंसे इस इतिहासका श्रारंभ करना उचित होगा।

# चौथी पुस्तक

श्रन्यान्य हिन्दू राज्य।

( लगभग सन् ७५० से १००० ई० तक )

#### पहला प्रकरण।

### चित्तौड़के गुहिलोत श्रीर बाप्पारावल।

द्विसवी नवीं शताब्दीके प्रारंभमें अथवा उसके थोड़ा पूर्व मुसलमानोंके आक्रमणोंका साहसके साथ सामना करके राजपूतानेके जिन श्रनेक राजकुलोंने प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमें मेवाइका गुहिलोत राजकुल निस्सन्देह प्रमुख था। उसी वंशका इतिहास प्रथम देकर हम श्रीर राजवंशोंका इतिहास देंगे। टाडने श्रपने इतिहासमें लिखा है कि राजपूतोंके जो ३६ कुल इतिहासमें प्रसिद्ध हैं, वे सभी मेवाड़के राजघरानेको रामचन्द्रके वंशका होनेके कारण अप्रपूजाका अधिकारी मानते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि जैसलमेरको छोड़कर मेवाड़ ही पेसा राज्य है जो सबसे अधिक-=०० वर्षीतक-मुसल-मानोंके श्राक्रमणोंके सामने श्रीर चारो श्रोरसे मुसलमान राज्योंके जालमें जकड़ा रहकर भी टिका रहा। चारो श्रोर मुसलमान राज्योंसे घिरा रहकर मेवाड़का राज्य श्राज बारह-सौ वर्षोंसे कायम है पर कदाचित् इस बातमें मेवाड़की उतनी महत्ता नहीं है। मेवाड़की गद्दीके अधिकारियोंका अत्यंत. विकट परिस्थितिमें भी शत्रुसे हार न मानकर कलवलसे उसका सामना करते रहनेके निश्चयपर सदा श्रटल रहना ही मेवाड़ राजकुलकी महत्ताका सञ्चा कारण है। बाप्पा, खुमान, समरसी, भीम, हमीर, सांगा, प्रताप इत्यादिके चरित्र खतंत्रता देवीके विभिन्न तीर्थं खदृश हैं। इन वीर

पुरुषोंसे भारतका इतिहास पवित्र हुत्रा है अर मेवाड़ राज्य भी चिरस्थायी हो गया है।

इस वंशका श्रादि श्रीर श्रत्यन्त प्रसिद्ध पुरुष बाप्पारावल था। यह श्रत्यन्त पराक्रमी श्रौर विख्यात पुरुष हो गया है। सब महान् विभूतियोंकी तरह इसके चरित्रके विषयमें भी अनेक मनोरंजक और आश्चर्यजनक दन्तकथाएँ प्रसिद्ध हैं। टाड साहबने स्वतः राजस्थानमं भ्रमण कर, वहांके ऐतिहासिक स्थानों, उपलब्ध शिलालेखों श्रीर ताम्रपटोंका सुदम रीतिसे निरोच्चण तथा सर्वसाधारणमें प्रचलित दन्तकथा ओंकी भी जांच पड़ताल करके अपना इतिहास लिखा है और वह है भी -बड़े कामकी चीज़। यदि उन्होंने उन दन्तकथाश्रों श्रीर ताम्र-परोंका समीचापूर्वक उपयोग किया होता तो उनके इतिहासको श्रधिक विश्वसनीय रूप प्राप्त हुश्रा होता। पर उन्होंने प्रवीगा इंजीनयरकी तरह इमारतकी मजबूतीकी स्रोर ध्यान न दे कर लोभी मनुष्यकी भांति उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्रीका उपयोग किया है। टाडको सामग्रो एकत्र करनेकी ही धुन थी, वस्तुतः उसकी समीचा करनेका उन्हें श्रवकाश ही न था। इसके श्रतिरिक्त उनका मत श्रंग्रेज दार्शनिक ह्यूमके जैसा ही था।

टिप्पणी—यह बात याद रखनेकी है कि मेवाड़का राजकुल आज भी अपने स्वाभिमानकी रक्षा कर रहा है। मेवाड़के किसी भी राजपुरुषने सुसलमानी राजाके सामने माथा नहीं नवाया। मुगलोंके किसी भी दरबार में उनमेंसे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ब्रिटिश शासनमें भी उनकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रही जो उनके और ब्रिटिश अधिकारी दोनोंके लिए भूषणावह है। अभी १९११ ई० (वि० १९५७) के दिल्ली दरबारमें भी मेवाड़के राणाने अपनी पूर्व परम्पराके अनुसार उपस्थित होनेसे इनकार किया था और ब्रिटिश सरकारने भी उनकी परम्परा मान ली।

ह्यमका कथन है कि कवि श्रपने काव्यको चटकीला वनानेके लिए वस्तुस्थितिका कितना ही विपर्यास कर डाले श्रथवा सत्यान्वेषणको परे रख कर श्रतिशयोक्तिसे कितना ही काम ले, फिर भी उसके मुलमें थोड़ा बहुत सत्यांश रह ही जाता है। यही बात दन्तकथाओं की भी है। विशेषतः जव कि ही राष्ट्रका इतिहासलेखक होता है तब उसके काव्यका कुछ न कुछ अधार श्रवश्य ही होता है।" ह्यूमकी इस उक्तिको मानकर हम भी उन सब दन्तकथाश्रोंका विचार करेंगे। पर समीसाकी छलनीमें छानकर यह देख लेंगे कि उनमें दाना कितना है श्रीर भूसी कितनी है। दन्तकथाकी तरह बहुतसे शिलालेख और ताज्रपट भी छुतनीमें पड़ने पर भूसी हो कर निकर्लेंगे। ताम्र-पटपर खुद जानेसे ही कोई बात प्रामाणिक नहीं हो जाती, क्योंकि श्रविश्वसनीय श्रीर श्रतिरंजित वर्णन भी ताम्रपटपर लिखे जा सकते हैं। सत्यान्वेषण्की ऐसी खरी कसौदीसे टाडके काम न लेनेके कारण उनसे हमारा बहुत कुछ मतभेद होगा। टाडकी इमारतको नींव चौड़ो है, पर गहरी नहीं है, इससे उनके कथन बहुत करके कमज़ोर ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त इतिहासकारके लिए जो गुण सबसे अधिक आवश्यक है वह--पूर्वधारणाका श्रभाव-टाड साहवमें एक प्रकारसे है हो नहीं श्रीर इससे वस्तुस्तिथिका विपर्यास हो जानेकी बहुत संभावना है। इस दोषकी बात जाने दें तो यह बात कोई भो श्राखीकार न कर सकेगा कि टाडने जिस समय श्रपना इतिहास लिखा, उस समय जोजकी सामग्रीका बड़ा ही श्रमाव था श्रीर उसकी उचित दिशा भी निश्चित नहीं हुई थी। ऐसी दशामें भी टाडने सोमग्री एकत्र करनेका जो कार्य किया है वह बड़े महत्वका है श्रीर राजपूर्तोका प्राचीन इतिहास सन्दिग्ध रह जानेपर भी

मुसलमान शासनसे इधरका टाडने जो इतिहास लिखा है वह सदा ही प्रमासभूत रहेगा।

पर इस समय भी ऐसा नहीं है कि सामग्री उपलब्ध हो श्रीर उसको यथास्थान रखना भर बाकी हो। मेवाड़ राजकुलका १२०० ई० (वि०१२५७) तकका विश्वसनीय इतिहास श्राज भी उपलब्ध नहीं है। इस समयके जो कुछ वृत्त मिलते भी हैं वे बहुत बेसिलसिले हैं श्रीर उनका श्रिधकतर भाग दन्तकथाश्रोंके रूपमें ही है। श्रागे उत्तरोत्तर श्रीर भी नयी बात मालूम होती जायँगी श्रीर हम जो बेसिलिसिला वृत्तांत देने जा रहे हैं कदाचित् वह भो ग़लत उहरे। पाठकोंको श्रारंभमें हो यह जता देना उचित है कि इस समयतक जो वृत्तान्त उपलब्ध है उसमेंसे श्रसंत्य श्रीर श्रितशयोकिकी मिलावट निकाल कर बुद्धिश्राद्य इतिहास देनेका हम प्रयत्न कर रहे हैं।

मेवाड़ राजकुलका आदिपुरुष बाण्पारावल मानो हिन्दुस्थानका चार्ल्स मार्टेल था। इन दोनों राजपुत्रोंके चरित्रमें
अत्यधिक समानता है। दोनों ही समसामियक थे। कार्य भी
दोनों का एक ही प्रकारका था। दोनोंने ही अपनी आयु अरबोंके आक्रमणोंका प्रतीकार करने में खपायी। मिन्नता थी तो वोनोंके कार्यक्तेत्रमें। एक फ्रांसमें रहकर पूर्वसे आनेवाले म्र्रोंके आक्रमण विफल करता था, तो दूसरा भारतमें रहकर पश्चिमसे आनेवाले अरबोंके आक्रमणोंको रोकने में व्यस्त था। इसी तरह जैसे आस्ट्रियाका ब्यूक होने से चार्ल्स मार्टेल फ्रांसके सार्वभीम राजाका माण्डलिक था, उसी तरह बाज्यारावल भी चित्तोड़के मोरी राजाका माण्डलिक था। रावल माने छोटा राजा, डो० आर० भाण्डारकरके कथना उसार

एक प्रकारका संन्यासी नहीं। "महाराज" शब्दका प्रयोग श्राज भी ब्राह्मण श्रीर साधु संन्यासी दोनोंके लिए होता है। रावल शब्दका भी इसी प्रकार गौण रूपसे साधु-संन्यासोके लिए प्रयोग होता रहा होगा। पर महाराज शब्द जैसे मूलतः बड़े राजाका वाचक है, उसी तरह रावल शब्दका भी मूल श्रर्थं माएडलिक राजा है। उदयपुरके उत्तरमें नागदा (प्राचीन 'नाग हुद') नामका जो छोटासा गाँव है, वहीं बाप्पारावल राज्य करता था। अरवली पर्वतकी घाटियों और उसमें वसे हुए भीलोंपर उसका शासन था। मृल (वसभी) वंशकी एक शाला प्राचीन कालमें ईडरमें स्थापित हुई थी श्रीर फिर उससे कितनी ही उपशाखाएँ निकर्ली। वाष्पारावलकी उपशाखा भी इसीमें है। मृल वस्नमो वंशकी ईडरवाली शाखा गुहिलसे चली, इसीसे वह गुहिलवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई।

वाप्पारावलकी परिस्थिति शिवाजीसे भी मिलती है। शिवा-जोको तरह ही वाप्पारावल भी अतिशय स्वधर्माभिमानी था श्रौर उसे भी गोहिंसक श्ररबोंपर श्रत्यन्त क्रोध था। शिवाजीने जिस तरह पर्वतवासी मावलोंको ऋपना लिया था, उसी तरह बाप्पारावलने भी घाटो-तराइयोंमें रहनेवाले भीलोंको श्रपना वना लिया था। उन्हींकी सहायतासे उसने पहले पहल श्ररवी-का आक्रमण विफल किया। इस समयके आसपास हिन्दु-स्थानमें अरबोंका खासा दवदबा था। सन् ७१२ ई० (वि० ७६६) में उन्होंने प्रथम बार सिंध प्रान्तमें प्रवेश कर उसे विजय किया और उसीको अपना केन्द्र बना दक्तिण तथा पूर्वकी श्रोर चढ़ाइयाँ करना आरंभ कर दिया। अरवींके चित्तौड़के त्राक्रमण्का एक ताम्रपत्रमें जो उल्लेख मिला है, वह प्रथम ' भागमें दिया जा चुका है। महप्रदेशमें प्रवास करनेका तो अरब

लोगोंको सदासे ही श्रभ्यास था, इसीसे चित्तौड़पर बारम्बार श्राक्रमण करना उनके लिए बड़ा हो सुगम था। श्रतः उन्होंने चित्तौड़को बराबर तंग करना आरंभ कर दिया। उपर्युक्त 'लेख-नवसारी चालुक्य लेख-में बताया गया है कि अरबोने कच्छ चावोटक श्रौर मौयौंपर (श्रवश्य ही ये चिचौड़के ही मौर्य होंगे) श्राक्रमण किया। श्रस्तु, वाप्पारावल कट्टर शिवोपासक श्रीर नागदा प्रांतमें रहनेवाले हारीत नामक शैव साधुका शिष्य था। श्रचलगढ़ श्रीर श्रन्य स्थानोंके शिलालेखोंमें लिखा है कि "वाप्पाकी निस्तीम भक्ति देखकर हारीत स्वामीने भविष्यद्वाणी की थी कि यह अतिशय विख्यात पुरुष होगा। उन्होंने उसे सार्वभौमत्व स्चक होनेके कड़े दिये।" इस लेखसे हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि हारीत ऋषिने शिष्यमें महानताके लच्चण देख उसे चिचौड़ नरेशकी सेनामें भरती होकर सृतिं भञ्जक श्रौर गोहिंसक स्लेच्छोंको कुचलनेका उपदेश दिया होगा। इस उपदेशके ऋतुसार वाष्पा चित्तौड़ गया होगा और वह चित्तौड़का सामन्त तो था ही, खतः मौर्य नरेशने अपनी कुछ सेनाका नायकत्व देकर श्ररबोका श्राक्रमण व्यर्थ करनेका काम उसे सौंप दिया होगा।

जिस तरह पराक्रमी चार्ल मार्टेल श्रागे चलकर पेरिसका मेयर हुश्रा, उसी तरह वाप्पारावलको भी धीरे धीरे सेनापतिके श्रिधकार सौंपे गये होंगे। चार्ल मार्टेलकी तरह ही वाप्पाको भी एक प्रचरा युद्धमें अरबोपर विजय प्राप्त हुई। इस विजय से वाप्पा श्रितशय विख्यात हो गया और फिर कालक्रमसे उसे चित्तोड़का सार्वभौम पद प्राप्त हुश्रा। इस विषयमें कितनी ही श्राख्यायिकाएँ हैं। एक श्राख्यायिका इस तरहकी है कि चित्तोड़के सब सरदारोंने अपने राजाके विरुद्ध विश्वव कर दिया

श्रीर उसे पद्च्युत कर बाष्पाको चित्तौड़के सार्वभौम पद्पर श्रासीन किया। इस कथाका सत्य होना संभव है। चार्ल मार्टेलके पेपिन नामक पुत्रने भी अपने नाममात्रके सार्वभौम राजाको इसी तरह पदच्युत कर उसके सब अधिकार अपने हाथमें कर लिये। संभव है, अरबोंको पछाड़नेके कारण बाप्पाके मनमें भी इसी तरह महत्वाकांचा उत्पन्न हुई हो श्रीर उसने सार्वभौम पद छीन लिया हो। परन्तु बाष्पारावलकी धर्मश्रद्धाका विचार करनेसे इस बातकी बहुत ही कम संभावना दिखाई देती है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि चित्तीड़-राजकी मृत्युके समय उसकी कोई सन्तान या उत्तराधिकारी न रहा होगा और मराठोंके शाहूजीने ऐसी ही स्थितिमें जिस तरह अपना अधिकार पेशवाको सौंप दिया, उसी तरह उसने भी अपना अधिकार बाज्याको दे दिया होगा। जो हो, इतनी वात श्रवश्य निश्चित है कि इसके बाद मौर्यकुलका राज्य लुप्त हो गया और गुहिलोत वंशका राज्य चित्तौड़में स्गापित हुआ, जो श्राजतक श्रव्याहत रूपसे चला श्रा रहा है। फ्रांसमें जिस तरह चार्लके पोते चार्ल दि ग्रेटने मार्टल वंशकी स्थापना की, उसी तरह राजपूतानेमें वाप्पाने चिरन्तन गुहिलोत वंशको खापना की। आगे चलकर इसी वंशकी अनेक शाखा-प्रशालाएँ हो गयीं और श्रोज इस वंशवालींकी संख्या एक लाखसे भी श्रधिक है।

चार्ल्स मार्टेल थोड़े ही दिन जीवित रहा, पर बाणारावलने वड़ी लम्बी आयु पायी थी। उसने अनेक स्त्रियोंसे विवाह किया और उनसे उसे लड़के-बच्चे भी बहुतसे हुए। वह इतने दिन जीवित रहा कि राज्यकार्यसे ऊव गया और अंतको सब अधि-कार युवराजको देकर शिवोपासक संन्यासी हो गया। टाइका -कहना है कि उत्तर-वयमें वह संभवतः ईरान गया श्रोर वहा विवाहादि कर राज्य-स्थापन किया। परन्तु एकलिंग मंदिर--वाले शिलालेखको देखने अ श्रोर बाप्पाकी धर्मनिष्ठापर ध्यान -देनेसे उसका संन्यासग्रहण ही श्रधिक संभव जान पड़ता है।

श्रब बाप्पारावलके जन्म-संवत्का तथा इस बातका विचार -करना चाहिये कि वह कब चिचौड़के सिंहासनपर श्रासीन हुआ और उसने कब राज्य त्याग किया। इन्तकथादिके निचारसे तो =२० वै० अर्थात् ७६३ ई० बापाके अधिकार-त्यागका वर्ष ठहरता है श्रीर यह चित्तौड़के मान मौर्यके शिला-. लेखसे बहुत मेल खाता है (देखिये टांड जिल्द २ मानमीर्यंके लेखमें दिया हुआ संवत् ७७० = ई०७१३)। मान मौर्यकुलका अन्तिम पुरुष समभा जाता है। श्रतः यह कहा जा सकता है कि बाज्पारावलका राज्यकाल ७१३ ई० से ७६३ ई० (वि० ७७०-=३०) के बीच किसी समय श्रारम्भ हुआ। श्रन्दाजन यह समय ७३० ई० (वि० ७६७) होगा। टाडने मेवाड़में प्रचलित दन्तकथाके अनुसार यह काल ७२ ई० (वि० ७६५) लिखा है (टाड-कुकका संस्करण, भाग १. पृष्ठ २८५)। यह निश्चित है कि अरवोंने ७१२ ई० (वि० ७६६) में सिंध प्रान्त स्वाधिकृत किया। इसके वाद ही उन्होंने राजपूतानेपर श्राक्रमण , किया। मीर्य राज्यपर उनके आक्रमणका समय ७३८ ई०

क्ष यह बात हम उस शिलालेखके इन दो श्लोकोंके आधारपर लिख -रहे है--

हारीतराशि-वचनाहरिमन्दुमौले रासाच स द्विजवरो नृपतिर्वभूव। पर्यप्रहीन्नृपसुताः शतशः स्वशत्तया जैषीश्च राजकमलां सकलां वुभोज ॥ दत्वा महीमध्वगुणाय सूनवे नवेन्दुमौलि हृदि भावयन्नृपः। जगाम बाप्पः परमेश्वरं महो महोदयं योगयुजामसंशयम्॥

(वि० ७६५) के पूर्व ही मानना चाहिये, क्यों कि इसी वर्षके नवसारीवाले शिलालेखमें इस आक्रमणका उल्लेख है। सारांश यह कि बाष्पारावलका राज्यारोहण-काल ७३० ई० (वि० ७८७ ) मानना अनुचित नहीं हो सकता। श्रतः मोटे हिसावसें उसका राज्यकाल ३३ वर्ष रहा होगा। राज्यारोहणके समय बाप्पाका वयोमान क्या था, इसका निश्चय करनो थोड़ा कठिन है। राज्याभिषेकके समय उसकी उम्र ३० वर्षसे कम मानना श्रसंभव है श्रीर इस हिसाबसे उसका जन्माब्द ई० स० ७०० (वि॰ ७५७) ठहरता है। पुरानी दन्तकथात्रों और मेवाड़के ग्रहिलोतोंकी दढ़ धारणाके आधारपर बाप्पाका जन्माब्द वि० १८१ कहा जाता है। टाडने भो इसी धारणाका अनुवाद किया है। वे कहते हैं कि मेवाडके भार श्रीर खुद तत्कालीन महाराणा भी इस संवत्को छोड़नेको तैयार नहीं हैं (टाड - क्कका संस्करण भाग १, पृष्ठ २६= )। श्रतः जैसा कि ऊपर बताया गया है, मौर्य श्रादिके लेखोंसे निकलनेवाले ७०० सन् श्रीर दन्तकथामें कहे गये १६१ संवत्, इन दोनोंका मेल कैसे बैठाया जाय, टाडके पूर्ववर्ती इतिहास-लेखकोंके लिए यह एक विकट प्रश्न था और टाडने उसे हल करनेका प्रयत्न भी किया है। टाडके कथनानुसार वलमी राजवंशका उच्छेद ५२४ ई० (वि० ५८१) में हुआ होगा और उसी सालसे नवीन अब्द-गणना प्रारंभ हुई होगी। परन्तु शिलालेखादिसे हमें यह बात निश्चित रूपसे मालूम है कि वलभी वंशका श्रन्तिम पुरुष ७६६ ई० (वि० ८२३) तक जीवित था, क्योंकि उस वर्षकी उसकी दी हुई सनद उपलब्ध है। ऐसी दशामें यही कहना पड़ेगा कि टाडका दिया हुआ संवत् ठोक नहीं है। नवीन संवत् स्थापना-का काल वलभी वंशके उच्छेदके समयसे न मानकर उस वंशकी संखापनाके समयसे माना जाय तो १६१ संवत् श्रीर ७०० ई० की संगित बैठ सकती है। मटार्कने ५०६ ई० (वि० ५६६) में वलमी राजवंशकी स्थापना को (वंशावली माग १, पृष्ठ २५०)। ५०६ में १६१ जोड़नेसे ७०० होता है श्रीर इस प्रकार वाप्पारावलका जन्माव्द ७०० ई० (वि० ७५०) सिद्ध होता है। वलमी वंशकी ईडरको शाखाने मटार्कके स्मरणमें उसके राज्य-संख्यापन-कालसे संवत्-गणना प्रारंभ की होगी श्रीर तभीसे इस संवत्का प्रचार हुआ होगा। प्रसिद्ध पुरुषोंके सम्मानार्थ नया संवत् चलानेकी प्रधा भारतवर्षमें सर्वत्र दिखाई देतो है। इस रीतिसे विचार करनेसे ही दन्तकथा विश्वित श्रीर समीचासे निश्चित संवत्की संगित बैठती है।

श्रव इतना ही श्रीर कहना शेष है कि हमारे मनसे वाल्पा एक ही व्यक्तिका नाम है। बाल्पा शब्दका "बाबा"—साधु-संन्यासी श्रीर पिता दोनों ही अर्थ हो सकते हैं श्रीर इसी दूसरे अर्थसे बाल्पाका मतलव गुहिलोत वंशका मूलपुरुष निकल सकता है, फिर चाहे वह हमारे कथनानुसार बाल्पा नामका व्यक्तिविशेष हो श्रथवा खुमान श्रादि धीर पुरुषों का विशेषण हो क्योंकि नेपाल श्रादिके शिलालेखोंमें बाल्पा शब्दका प्रयोग मूलपुरुषके श्रथमें किया गया है (उदाहरण—"बल्प पादानुष्यात")। फिर भी श्रपने कथनकी यथार्थताका विचार हम एक स्वतंत्र टिल्पणीमें करनेवाले हैं। यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि बाल्पा शब्दका व्यक्तिवाचक प्रयोग पूर्वकालमें प्रचलित था। उदाहरणार्थ—उस समयके एक जैन श्राचार्यका नाम वल्पभट्टी प्रसिद्ध है श्रीर तत्कालीन शिलालेखोंमें 'वल्पार्य' र नामका उल्लेख मिलता है। वगुम्राकी सनदमें (ई० स० ६५५, वि० ७१२) दूतका नाम श्रीवृक्षभ बोल्पा दिया गया है।

### दूसरा प्रकरण।

#### बाप्पाके पीछेके राजा।

पा द्वारा स्थापित चित्तौड़का गुहिलोत राजवंश जग-समय (सन् ७३० या वि० ७=७) से ग्राजतक त्रर्थात् कोई १२०० वर्षसे यह राजवंश वरावर कायम है। इस वंशका स्थान भी आजतक वही है, अन्तर इतना ही हुआ है कि इसकी राजधानी अब चित्तौड़ न होकर उदयपुर है। पर चित्तौड़ आज भो इसीके अधिकारमें है। इससे भी अधिक आश्चर्य ग्रौर कौतुककी बात यह है कि इस वंशके सभी राज-पुरुष एकसे वीर्यशाली, प्रजाहितैषी श्रीर स्वातंत्र्यप्रेमी हुए है। कठिनसे कठिन विपत्तिमें भी इन्होंने एकनिष्ठतासे अपने धर्मका पालन किया है। ये सब राजा अपनेको दशरथात्मज श्रीरामचन्द्रके वंशज कहते कहाते हैं श्रीर रामचन्द्रके चरित्र श्रीर विरुद्का इन्हें बड़ा श्रिममान भी है। इसी प्रकार इस वंशके श्रादिपुरुष वाष्पाके विषयमें भी, जिसने श्रपनी धर्म-शीलता, खातंत्रयियता और शूरताकी बदौलत बङ्ज्पन पाया, सवको भारी श्रमिमान रहता श्राया है। चित्तौड़गढ़ श्रौर श्रवलेश्वरके लेखोंमें अवाष्पाकी जो बड़ाई गायी गयी

क शंकरमे वाप्पाकी एकनिष्ठ मिक देखकर उसे हारीतने सार्वभौम-त्वसूचक सोनेका कड़ा दिया था, इसका उल्लेख नीचे उद्भृत लेखमें पाया जाता है—

संप्राष्ठाद्रभुतमेकलिङ्ग-चरणाम्भोज-प्रसादात्फलम् यस्मै, दिव्य सुवर्णपादकटकं हारीतराशिर्ददौ । ( भागे दे०

है, वह सर्वथा यथार्थ है । इसी प्रकार जगह जगह जो गुहिलोत दंशका प्रशंसापूर्ण उल्लेख† पाया जाता है वह भी उचित ही है।

इस कुलकी परस्पर भिन्न अनेक वंशाविलयाँ मिलती हैं। इससे वाप्पाके वंशजोंका सिलसिला वैठाना कठिन पड़ रहा है। हालमें श्राटपुरामें एक लेख मिला है। उसमें तो यह वंशक्रम श्रोर भी भिन्न रूपमें मिलता है। इस लेखका पता टाडको भी था। परन्तु हालमें मिले हुए लेखकी सूची टाडकी दी हुई सूचोसे वहुत भिन्न है। पुराने लेखमें दिये हुए राजाश्रोंकी संख्या—पृथ्वीराजके समकालिक समरसिंहतक—

> वाष्पाख्यः स पुरा पुराणपुरुषप्रारंभ निर्वाहनात्-तुरुयोन्साह गुर्णो वभूव जगति श्रीमेदपाटाधिपः।

तथा च--

( भा॰ ले॰ पृष्ठ ७५ )

हारीतात्किल वष्पकों ऽविवलयं व्याजेन लेभे महः क्षात्रं धातृ निभाद्वितीर्यं सुनये व्राह्यं स्वसेवाच्छलात् ।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हैं कि वाष्पा ब्राह्मण और हारीत क्षत्रिय थे। कविका आशय यह है कि वाष्पाकी एकलिंग (शिव)-भिक्त ब्राह्मणुके उपयुक्त थी और हारीत सुनिसे उसे जो प्रसाद प्राप्त हुआ वह श्रित्रयके अनुरूप था।

† गुहिलोत वशका बड़प्पन निम्नलिखित श्लोकोंसे प्रकट है—
यहंशो गुहिलस्य राजभगवन्नारायणः कीर्त्यते,
तत्सत्यं कथमन्यथा नृपतयस्तं संश्रयन्तेतराम्।
मुक्तेः किष्पतवेतसः करतल्यासक्तदण्डोळवलाः
प्राणत्राणाधियः श्रियः समुद्रयैन्यंस्तापहस्ताः सदा।
पृतेऽद्यापि महीमुजः क्षितितले तद्वंशसंभूतयः
शोभन्ते सुतरामुपात्तवपुपः क्षात्राहि धर्मा इव।

-- भावनगर हंस्किप्शंस, पृष्ट ८५।

तीस है। इस संख्याकं अनुसार प्रत्येक राजाका औसत राज्य-काल (१२००-७३० = ४९०) १५ वर्ष ठहरता है, और यह श्रीसत बहुत कुछ संभव दिखाई देता है। परन्तु नये श्राटपुरा-लेखके अनुसार बाप्पासे शकिकुमारतक बीस ही राजा होते हैं। ८७७ ई० (वि०१०३४) के एक लेखमें शक्तिकुमारका उल्लेख मिला है। इस हिसाबसे प्रत्येक राजाके राजत्व-कालका श्रीसत ११ वर्ष पड़ता है। वैसे देखनेमें यह श्रीसत तनिक कम संभव जान पड़ता है, पर हमें साथ साथ उस समयकी परिस्थितिका भी विचार करना चाहिये और ऐसा करनेसे आरपुरावाले लेखमें वर्णित अनुक्रम भी ठीक उहर सकता है। वह समय शांतिका न था। अरवींने सिंध प्रान्त स्वाधिकृत कर लिया था और उनके आक्रमणपर आक्रमण हो रहे थे। इस कारण ज्ञिय वीरोंको घरातीर्थमें वारम्वार प्राण विसर्जन करना पड़ताथा। यहांतक कि श्रह्मट, नरवाहन, शालिवाहन और शक्तिकुमार—इन चारोंका सम्मिलित राज्य-काल २६ वर्ष (१००= से १०३४ वै०) बताया गया है। इस रीतिसे विचार करनेसे नवोपलब्ध "ब्राटपुरा-लेख" भी शमाणिक माना जा सकेगा।

इस नवोपलव्य लेखकी 'एक उपपत्ति और भी हो सकती है। वह इस प्रकार होगी—टाडने अपनो सुचीके सम्बन्धमें यह अनुमान वाँधा है कि इस स्वीमें अनुक्रमपूर्वक दिये हुए राजाओं के नाम किसो एक शाखाके नहीं हैं, किन्तु अनेक शाखाओं के समकालिक राजाओं के हैं। गुहिल वंशकी अनेक शाखा-प्रगाखाएँ होनेकी बात हमें चित्ती इगढ़के लेखसे मालूम हो है; उन अनेक शाखाओं में इस स्वीमें दिये हुए नामों को बाँटकर प्रत्येक शाखाके समकालिक राजाका राज्यकाल निकाल सकते हैं। जो हो, तत्काल बाप्पाके वंशजोंका क्रम और उनका राज्यकाल निश्चयपूर्वक स्थिर करना संभव नहीं है। फिर भी हम चित्तौड़गढ़ और अचलेश्वरके लेखोंके अनुसार यह कम स्थिर करते हैं। नवीन आटपुरालेखमें शील और अपराजित नामक राजाओंका उल्लेख मिलता है। पर इन दोनोंके ही सातवीं शताब्दीके लेख पाये गये हैं। इससे अनुमान होता है कि शील और अपराजित बाष्पाके पूर्वज थे। पर उनके भी नाम बाष्पाके अनुचंशजोंमें आ गये हैं।

बाप्पाके बाद मेवाड़की गद्दीपर गुहिल बैठा। इसका सारा समय शत्रुसे लड़नेमें ही बीता। मध्ययुगके सभी राजाश्रोंको अरवोंसे लोहा लेना पड़ता था। इस समय अरवोंके श्राक मणों और राजपूतोंके प्रत्याक्रमणोंका ऐसा ताँता बँधा कि उस प्रदेशकी धरती रक्तमांसमय हो गयी और फलतः उसे मेद-पाट % (प्राकृत मेवाड़) का अन्वर्थक नाम प्राप्त हुआ। मेद-पाट नाम कुछ श्रतिशयोक्ति-सूचक जान पड़ता है सही, पर वह हमें बताता है कि उस समय श्ररबों और राजपूतों में कैसा विकट संप्राम मचा हुआ था। श्रस्तु, गुहिलने बाप्पारावलसे निकली शाखाको श्रपने नामसे चलाया और यह शाखा गुहिलोत नामसे प्रसिद्ध हुई। [गुहिलोत = संस्कृत गुहिलपुत्र; ओत (पुत्त) प्रत्यय राजपूताने में वंशजके श्रथमें प्रचलित है।]

गुहिलके वाद भोज सिंहासनासीन हुआ और इसके वाद शील। इन दोनोंको भी अरबोंसे गहरा युद्ध करना पड़ा। पर इनके वाद चिचौड़की गद्दी प्राप्त करनेवाले कालभोजको उनसे अति कठिन संग्राम करना पड़ा। कालभोजके

<sup>🕸</sup> मेदः क्वेदमरेण दुर्जनजनस्याष्ठावितः संगरे । मेदपाटाभिधः

पश्चात् उसका पुत्र भतृ पष्ट राजा हुआ। भर्तृपद्दके बाद सिंह • राजको गद्दी मिली। इन सबका राज्यकाल भी शत्रुसे युद्ध करनेमें ही वीता श्रीर ये सभी एक सदश रनवांकरे भी निकले। सिंहके बाद उसका पुत्र महायक और महायकके पश्चात् खोम्माण (खुमान) को राजगद्दी मिली। प्राचीन शिलालेखों में खोरमाणके पराक्रमका विशेष वर्णन मिलता है। श्राटपुरावाले लेखमें दो श्रीर खोम्मार्गांका उल्लेख किया गया है। इनमेंसे एक संभवतः कालभोजका पुत्र था, दूसरा सिंहराजका। अब प्रश्न यह है कि किस खोम्माणके राज्यकाल-में अधिक युद्ध होना संभव है। टाडने खोम्माण रासा (खुमान रासो) नामक काव्यग्रंथके श्राधारपर बताया है कि इस युद्धमें कौन कौन राजा चित्तौड़की ओरसे लड़े थे। साथ ही उन्होंने मुसलमानोंके विभिन्न आक्रमणोंका भी हाल दिया है। उनके विचारसे यह श्राक्रमण ईसाकी नवीं शताब्दीके प्रारंभमें ही हुआ जान पड़ता है। बाष्पारावलसं (अर्थात् ७६४ ई० से) लगाकर इस चढ़ाईतक (श्रनुमानतः ६२५ ई० तक) का काल मोटे हिसावसे ६१ वर्ष ठहरता है। इतने समयमें पाँच राजाश्रोंका हो जाना सर्वधा खाभाविक वात है। अचलेश्वर आदिके लेखोंमें बाप्पासे महायकतक जितने राजाश्रोंक नाम दिये हैं, श्राटपुरावाले लेखमें उनसे श्रधिक नाम पाये जाते हैं (देखिये इंडियन ऐंटिक्वेरी भाग ३६, पृष्ठ १६१)। श्रीर इस नवीन लेखके श्रनुसार =२५ ई० (वि० ==२) के लगभग कालभोजका पुत्र खोम्माण ही रोजा था; फलतः उसीका अरवोंके साथ घोर संग्राम होना सिद्ध होता है।

खोम्माण रासाका अवलो कत श्रभीतक हम नहीं कर सके हैं, इस कारण यह निर्णय नहीं कर सकते कि इतिहासको ं दृष्टिसे उसकी प्रामाणिकता श्रौर महत्व कितना है। इस काब्य में बताया गया है कि चिचौड़के रचार्थ कौन कौनसे राजा श्राये थे। परन्तु ऐसे प्रन्थोंके वर्णन कहांतक विश्वसनीय होते हैं, यह सदा हो शंका श्रीर वादका विषय बना रहता है। कवि जिस समय काव्य लिखता है उस समयतक अपनी जानी हुई समस्त जातियोंका वह उसमें समावेश करता है। इसीसे पेतिहासिक दृष्टिसे काव्य-प्रन्थ गौग माने जाते हैं। होमरने भी अपने इलियड नामक काव्यमें श्रनेक स्थानोंमें समस्त ग्रीक जातियों श्रौर वीरोंका उल्लेख किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि होमरके समयमें अमुक अमुक जातिका अस्तित्व था। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि ट्रोजनकी लड़ाईके समय वे सब जातियाँ विद्यमान थी। श्रस्तु, खोम्माण रासासे इतना आभास अवश्य मिलता है कि बहुतसी राजपूत जाति-योंने चित्तौड़की श्रोरसे श्ररवोंके साथ युद्ध किया होगा। महमूद गजनवीके भारतपर चढ़ आने पर तथा पृथ्वीराज श्रीर शहाबुद्दीनके संवाममें भी राजपूर्तीने इसी प्रकार मिलकर मोरचा लिया था।

तीसरे खोम्माण्के अनन्तर अल्लाट नामक अत्यन्त पराक्रमी पुरुष गद्दीपर बैठा। इसकी माताका नाम महालदमी था, जो मूलतः राष्ट्रकूट वंशको थी। अश्राह्मटके पीछे उसका पुत्र नरवाहन राजा हुआ। इसका एक अलग लेख मिला है।

क्ष इस विषयमें ८६६ ई० के निलगुंदवाले लेखमें यह उल्लेख मिलता है कि अमोववर्षने गूजर (कन्नौज) को जीत लिया और चित्रक्र्ट दुर्गके राजाको परास्त किया। इससे जान पड़ता है कि उस समय चित्तौड़-की गणना प्रवल राष्ट्रोंमें होती होगी और दक्षिणके राष्ट्रक्ट राज्यसे उसका युद्ध हुआ होगा।

इसमें इतना हो लिखा है कि अल्लटको माताका नाम महालदमी था, उसके पितृकुलके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है। इससे श्रतमान होता है कि वह खोम्माण अथवा आटपुरावाले लेखके निर्देशानुसार भर्तपद्दका पुत्र होगा । श्रह्मदके पुत्र नरवाहनके पीछे शकिकुमार राजा हुआ। परन्तु आदपुराः लेखमें बताया गया है कि नरवाहन श्रीर शक्तिकुमारके बीच शालिवाहनने राज्य किया था। प्रस्तुत आरपुरालेख शक्ति कुमारके समयका है और इसमें लेखका काल वि० १०३४ श्रर्थात् ६७७ ई० दिया हु आ है। शक्तिकुमारके अनन्तर शुचि-वर्मा राजा हुआ। इसका वि० १०३= का शिलालेख मिला है। चित्तौड़के लेखमें नरवाहन तकके राजाओं के नाम दिये हुए हैं। श्रचलेश्वरवाले लेखमें समरसिंह (१३३= वै०) तकके राजाः श्रोंकी हो वंशावली दो हुई है। अस्तु, इस भागमें हम शुचिवमीतकका इतिहास देते हैं। शुचिवमीके बादके राजाओं के तथा राजपूतानेपर महमूद गजनवीकी चढ़ाईके समय चित्तौड़को गद्दीपर कौन राजा था, इस विषयमें हम आगे चलकर लिखेंगे।

गुहिलोत वशकी वाष्पारावलसे शक्तिकुमार तककी वंशावली देकर और तुलनाके लिए मेवाड़ गजेटियरमें दी हुई राजाओं की क्रमिक नामावलो उद्धृत कर तथा अपने कथनके स्पष्टीकरणके लिए कुछ टिप्पणियाँ देकर हम इस प्रकरणको समाप्त करते हैं।

दिप्पणो-१. गुहिलोतोंकी वंशावली।

ही शार भांडारकर लिखित ''इंडियन एँ टिक्केरी'' जिल्द ३९, प्रष्ठ ८८ और मेवाड़ गजेटियरमें भिन्न भिन्न लेखों मे वर्षित गुहिलोत वशावली इस महार दी हुई है—

|                            | - 00                                   |                             |             |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| आटपुराका लेख<br>(सं० १०३४) | अचलगढ़का लेख<br>(सं० १३४२)             | बाखपुराका लेख<br>(सं० १४०९) | ईसवी<br>सन् |
| गुहादिस्य                  | बाप्पा-राजसं-<br>न्यास सं० ८२ <i>०</i> | बाप्पा                      | ७६३         |
| १ गुहिल                    | गुहिल                                  | गुहिल                       |             |
| २ भोज                      | भोज                                    | भोज                         |             |
| ३ /महेन्द्र                | •••                                    | •••                         |             |
| ४ नाग                      | ***                                    | •••                         |             |
| अं⊁ शील                    | शील                                    | शील                         |             |
| <b>क</b> ६ अपराजित         | •••                                    | •••                         |             |
| ७ महेन्द्र (दूसरा)         |                                        | •••                         |             |
| †८ कालभोज                  | कालभोज                                 | कालभोज                      |             |
| †९ खोम्माण                 | •••                                    | •••                         | ८३६         |
|                            |                                        |                             |             |

क्ष वि० ७०३ का एक लेख मिला है जिसमें उक्त नाम आया है। पर गरा खयाल है कि उक्त लेखमें उल्लिखित राजा यह नहीं है।

† भांडारकर आदिका यह मत है कि कालमोज अथवा खोम्माण इम्हीमेंसे कोई बाप्पा था और कालमोजसे ही यह व'श चला। ऐसा माननेका कारण वे यह बताते हैं कि गुहादित्यसे इस व'शका आरंभ माननेसे सं० ८१० से १०३४ वि० तक कुल बीत राजा हो जाते हैं, इस प्रकार प्रत्येकका औसत राज्यकाल अधिकसे अधिक दस वर्ष ही पड़ता है। और खोम्माणको ही वाप्पा मान लेनेसे प्रत्येक राजाका राज्यकाल २० वर्ष निकलता है (वि० १०३४ — ८१० = २२४ = २० वर्ष), परन्तु यह औसत ठहरानेमें कितने ही पूर्व जोंको छाँट देना पड़ता है; गुहिल, भोज, शील और कालमोजका लोप कर देना पड़ता है। अचलगढ़वाले लेखमें वाप्पाके पश्चात् इन राजाओंके नाम मिलते हैं। इससे इन राजाओंका होना ही अधिक संभव है। नरवाहनका लेख तो इससे भी अधिक प्राचीन है। उसमें भी बाष्पाका नाम पाया जाता है। ऐसी दशामें कुल

#### बाप्पाके पीछेके राजा।

| ९० महायक               | ***              | ***                 |            |
|------------------------|------------------|---------------------|------------|
| ११ मर्हपष्ट            | •••              | •••                 |            |
| १२ सिंह                | सिंह             | सिंह                |            |
| १३ खोम्माय (दूसरा)     | •••              | •••                 |            |
| १४ महायक               | <b>महायक</b>     | महायक               |            |
| १५ खोम्माण (तीसरा)     | खो <b>म्मा</b> य | खोम्याण             |            |
| १६ भर्तृपष्ट (इसरा) (इ | सकी रानी महाल    | क्षी राष्ट्रकूट वंश | की थी) ९३६ |
| १७ अल्लुट वि० १००८     | अलुट             | अलुट                | ९५१        |
| -                      |                  | नरवाहन              | ० ७ १      |
| १८ नरवाहन              | नरवाहन           | -icaie-i            | •          |
| (सं० १०२८)             |                  |                     |            |
| १९ शालिवाहन            | •••              | •••                 | - 15       |
| २० शक्तिकुमार          | शक्तिकुमार       | शक्तिकुमार          | <i>९७७</i> |
| (सं० १०३४)             |                  |                     |            |
| २१ शुचिवर्मन           |                  |                     | ९८१ से     |
| (सं० १०३८)             |                  |                     | १००० तक    |
| (40 1060)              |                  |                     |            |

राजाओं के नाम बाद कर और राजाओं का कार्यकाल बढ़ाना अनुचित है।
सब राजाओं का कार्यकाल अल्प होना भी संभव है। यह भी हो सकता है
कि आटपुरावाले लेखमें तत्कालींन भिन्न-भिन्न शाखाओं की वंशावली एक
ही जगह दी गयी हो। दोनों ही बातें संभव हैं। पहलीका कारण उस
समय राजपूतानेपर बारंबार अरबों का आक्रमण होते रहना है। दूसरे
अनुमानका आधार आटपुरावाले लेखमें शालिवाहनका नाम पाया जाना
है, क्यों कि चित्तों इकी वंशावली में शालिवाहनका नाम आना संभव नहीं
है। शालिवाहनकी राजधानी आटपुरा थी। आटपुराके राजा चित्तों इकी ही
शाखाके होंगे और इस कारण उनके नाम भी चित्तों इकी वंशावली में दिये
गये होंगे। केवल अचलगढ़वाले लेखको ही आधारभूत मानें तो ८१०
वै० से १०३४ तक अर्थात् बापासे लगाकर शक्तिक मार तक ११ ही

टिप्पणी-२. च्या गुहिलोत मुलतः विदेशी अनार्य थे ?

श्रीयुत डी० आर० भाण्डारकरने गुहिलोत वंशके पूर्वेतिहासपर एक निबंध लिखा है (बंगाल रायल एशियाटिक सोसायटी-न्यूसिरीज, जिल्द १, पृष्ठ १६७ से १८७ तक)। उसमें उन्होंने कहा है कि मेवाड़के गुहिलोत राजवंशका मूलपुरुष गुहदत्त नामका नागर ब्राह्मण था। वह मूलतः बड़तगरका निवासी और मेर जातिका था। 'वास्तवमें देखा जाय तो वलभीके मैत्रक और नागर लोगोंका मूल निवासस्थान भारतवर्ष था। छठी शताब्दी (वि० ५५८-६५७) के आरंभमें, गुर्जर लोगोंनी तरह, उन्होंने हूणोंके साथ भारतमें प्रवेश किया।" इस अमोक्ति द्वारा श्री भाण्डारकरने तीन उच्चतम जातियोंको नीचे गिरानेकी बड़ाई प्राप्त की है। जो गुहिलोत वंश समस्त भारतमें विशुद्ध क्षत्रिय कहाकर सम्मानित हो रहा है, उसको उन्होंने जातिमें हीन ठहरा दिया, उसके पूर्वजों अर्थात् वलभी वंशको विदेशी करार दे दिया और ब्राह्मणोकी एक श्रेष्ठ उपजाति-नागर ब्राह्मणोंको मेर अर्थात् अनार्य बना दिया। इस प्रकार इस उक्तिसे एक साथ तीन शाखाओंपर आक्रमण होनेके कारण उसके शीचित्यका विचार करना आवश्यक हो रहा है।

पहले यह देखना है कि भाण्डारकर महोदयकी दलील क्या है। फिर इसका विचार किया जायगा कि वह कहाँतक साधार और तर्कसिद्ध है। भाण्डारकरकी करपनाका आधार इस प्रकार है—"अलीनाके लेखमें कुछ प्रतिगृहीता (दान लेनेवाले) नागर ब्राह्मणोंके नाम दिये हैं। इन नामोंके अन्तमें 'मित्र' अल लगा हुआ है।" बस यही देखकर आपने मान

राजाओं के नाम मिलते है। इस प्रकार प्रत्येकका राज्यकाल मोटे हिसाबसे

सार यह कि 'बाप्पा' खोम्माणका उपनाम होना संभव नहीं, हाँ वह पहले ही लेखमें उल्लिखित गुहादित्यका उपनाम हो सकता है। श्राटपुरा वाले लेखमें उपशाखाका नाम भी दिया जाना संभव है, अतः साधारण अकारसे अचलगढ़वाले लेखका क्रम ही अधिक विश्वसनीय सिद्ध होता है। लिया कि 'मित्र' अलुवाले नाम नागर बाह्यणोंके ही होते हैं और इस आधारपर यह अनुमान कर लिया कि चूँकि वलभीके राजा मैत्रक कहाते हैं इसिलये वे नागर ही होंगे, नहीं तो एक ही ''मित्र'' शाखाके विभाग तो अवश्य ही होंगे (पृष्ठ १८३)। उन्होंने फिर इस अनुमानके सहारे यह तर्क भिड़ाया है कि ''चूंकि मित्र और मिहिर दोनों ही सूर्यके पर्याय है इसिलये मैत्रक और मिहिर एकही होंगे अर्थात् मैत्रक और मिहिरका मेर अथवा 'मह' ( महं:) लोगोंकी ही एक उपजाति होना सिद्ध होता है। मैत्रक ( अर्थात् वलभी ) वशका अभ्युद्य सन् ५०० ई० (वि०५५७) के छगभग-अर्थात् जिस समय हुण छोग भारतमें प्रवेश कर उसे जीत रहे थे उस समय—हुआ, इससे प्रतीत होता है (निश्चय नहीं) कि गुजरोंकी तरह मैत्रक लोग भी एक विशिष्ट विदेशी जाति होगे और उन्होंने हुणोंके साथ ही भारतवर्षमे प्रवेश किया।" "पहले यह तरीका था कि जो विदेशी लोग भारतमें बस जाते थे उनके पुरोहित ब्राह्मण और क्षात्रवृत्ति-वाले लोग 'क्षत्रिय मान लिये जाते थे। इसी प्रथाके अनुसार गुहिलोत लोगोंको, जो मूलतः विदेशीय मेर थे, इस देशमें बसने पर इस देशके लोग क्षत्रिय मानने लगे।" संक्षेपमें भाण्डारकरका आशय इस प्रकार है-नागर ब्राह्मण मूलतः मित्र अर्थात् मेर जातिके विदेशीय लोग थे। गुहि-छोत वंशका मूलपुरुष नागर था अतः यह वंश विदेशीय सिद्ध होता है। गुहिलोत वंशको वलभी वंशकी शाखा मानें तो भी वह विदेशी ही सिद्ध होता है, क्योंकि वलभी वंशके राजा अपनेको मैत्रक कहते हैं और इससे उनका सम्बन्ध मेर लोगोंसे सिद्ध हो ही गया। इस प्रकार चाहे गुहिलोत वंशका आदिपुरुष नागर ब्राह्मण माना जाय, और चाहे गुहिलोत वंशकी उत्पत्ति वरुभीके मैत्र वंशसे मानी जाय, दोनों ही अवस्थाओं में गुहि-छोतोंके पूर्वज मेर नामके विदेशी छोग ही सिद्ध होते हैं।

श्रंग्रेजी तर्कशास्त्रमें जिसे डायलेमा कहते है, उसी तरहका तर्क उप-स्थित कर भाण्डारकरने अपने मतका समर्थन करनेका यत्न किया है। इस तर्कमें दो पक्ष अथवा विकल्प हैं। पर चाहे जिस पक्षका अवलम्बन किया जाय सिद्धान्त एक ही निकलेगा। ऐसी तर्कप्रणाली सदा ही सदोष नहीं हुआ करती, दोष बहुधा प्रमाणमें ही मिलेगा। विकल्पकी किसी एक प्रतिज्ञाको सदोष ठहराना है, अतः पहले अनुमानके एक हा प्रमेयपर विचार करते हैं। अनुमानका प्रथम प्रमेय तो सदोष है ही। गुहिलोत वंशके मूलपुरुषको नागर ब्राह्मण मान लें ( यद्यपि वास्तवमें यह बात शंकास्पद ही है) तो भी इतनेसे ही गुहिलोतोंका विदेशी होना सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जिस दलीलसे इस बातको सिद्ध करना है वह खुद ही गलत है। 'मित्र' और 'मिहिर' शब्दोंका आपसमें कोई सम्बंध नहीं। अतः मित्र शब्दका काठियावाड़की एक नीच जातिके वाचक 'मेहर' शब्दसे किसी प्रकारका संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता। यह पहले प्रमेयका संक्षेपमें निराकरण हुआ। दूसरा प्रमेय अधिक कठिन, जटिल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे मेवाड़के राजकुलकी परम्परापर मारी आघात पहुँचा है। मेवाड़के राजपूर्तोंकी दृढ़ धारणा है कि मेवाड़ हा गुहिर्लोत वंश भटाक द्वारा संस्थापित वलमी राजवंशकी शाखा है, मटाक हा वंश-सम्बंध कनकसेनसे था और कनकसेन सूर्यवंशी श्रीरामचन्द्रके वंशमें उत्पन्न हुआ था।

इसमें सन्देह नहीं कि भाण्डारकरने अपने उक्त मतकी पुष्टिमें बहुतसे शिलालेखोंका प्रमाण दिया है। पर इसके साथ ही उन्हें उन लेखोंको समीक्षा करना और उन्हें परम्पराकी कसौटीपर कसना चाहिये था। शिलाखण्ड अथवा ताम्रपटपर खोद दी जानेसे ही कोई बात सच्ची नहीं हो जाती। बाष्पारावल नागर ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय था, इसका पक्का निश्चय करनेके लिए बाष्पाने समयका कोई लेख आज उपलब्ध नहीं है। बाष्पारावलका काल साधारण रीतिसे ७०० ई० से ७६४ ई० (वि०७५७ से ८२१) सिद्ध होता है। पर इस कालका ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता जिससे बाष्पाके चरित्र के विषयमें संशयरिहत जानकारी प्राप्त हो। दूसरे, बाष्पा जैसे विख्यात वंशसंस्थापकके विषयमें विस्मयकारक दंतकथाओंका रचा जाना स्वामाविक बात है। अधिकतर दन्तकथाएँ अतिरंजित होती हैं और इसलिये सदा विश्वसनीय नहीं होतीं। बाष्पारावलके विषयमें एक दंतकथा आज भी मेवाइमें प्रचलित है। वह यह है कि वाष्पा (अथवा उसके

किसी पूर्वंज ) की माता पदाभिषिक्त रानी थी। असके पितपर विदेशियोंने चढ़ाई कर उसे राज्यच्युत और उसके समस्त कुळ तथा राज्यका नाश कर दिया। रानी वनमार्गंसे भागती जा रही थी कि जंगलमें ही उसके पेटसे बाप्पाका जन्म हुआ। पर यह कथा मनगढ़न्त हो सकती है। कितने ही राज्यसंस्थापकोंके विषयमें इसी प्रकारकी कथाएँ प्रसिद्ध है। पाटणके वनराजका जन्म-श्र्तान्त भी ऐसा ही है। दक्षिणके वंशसंस्थापकोंके विषयमें केवल ऐसी जनश्रुतियाँ ही नहीं हैं, किन्तु शिलालेख भी सिले हैं। जो हो, बाप्पाकी जन्म-सम्बंधिनी यह कथा विश्वसनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त निश्चित प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका है कि वलभीका अन्तिम राजा ७६६ ई० (वि०८२३) तक जीवित और राज्य करता था। अर्थात् वाष्पाका राज्यकाल समाप्त होने (७६३ ई०) के चार वर्ष बादतक बलभीका अन्तिम राजा वहाँकी गद्दीपर विराजमान था। इसलिये पहले तो यह देखना चाहिये कि किसी विशेष दन्तकथाकी उत्पत्ति स्वाभाविक है या नहीं और उसके विषयमें त-कालीन लेखोका प्रमाण कितना मिलता है।

अतः अव हम वाष्पाके विषयमें उपलब्ध आख्यायिकाओको तत्कालीन लेखोंकी कसौटीपर कसकर यह देखेंगे कि उनमें तथ्यांश कितना है। बाष्पाके ब्राह्मण होनेका पहला स्पष्ट उल्लेख चित्तौड़ और अचलगढ़वाले लेखोंमें पाया जाता है। ये दोनों ही लेख एक ही मनुष्यके लिखे हुए हैं और क्रमसे १२७४ ई० (वि० ५ ३३१) और १२८५ ई० (वि० १३४२) में, अर्थात् बाष्पाके ५०० वर्ष वाद लिखे गये हैं। इनमें स्पष्ट लिखा है कि बाष्पा ब्राह्मण था और उसका आदि वासस्थान आंनदपुर था।

जीयादानन्दपूर्वे तिदृहपुरं "यस्मादागत्य विप्रः " बाप्पाख्यो। अचलेश्वरवाले लेखके बादके लेखों इसी परम्पराका अनुवाद मात्र किया गया है। उदाहरणार्थ एंकलिंगमाहात्म्य और एकलिंग लेखों में यही बात लिखी है। एकलिंग लेखमें तो साफ ही लिख दिया गया है कि हम पूर्व किवयों के कथनको ही दुहरारहे है। इन पूर्ववर्ती किवयों की उक्ति यों में से आटपुरावाले लेखकी बातों का विचार हमें अवश्य करना चाहिये। क्यों कि वह यद्यपि वाप्याके ३०० साल बाद लिखा गया है, फिर भी अचलेश्वरवाले

लेखसे वह २०० वर्ष पहलेका है। उसमें अचलेश्वरवाले लेखके पूर्वोक्त कथनका कुछ कुछ समर्थन करनेवाला जो श्लोक मिलता है वह यह है—

> आनन्दपुरविनिर्गत विष्रकुलानन्दनो महीदेवः। जयति श्री गुहदत्तः प्रभव. श्रीगुहिलवंशस्य।

संभवतः इस श्लोकका अर्थ ठीक न समक्तनेसे ही पीछेके लेखकोंको श्रम हुआ। पृथ्वीराजरासोकी पंक्तियोंका ठीक अर्थ न मालूम होनेसे अप्ति-कलकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कैसी असंगत कल्पना कर ली गयी, यह हम दिखा चुके हैं। प्रस्तुत श्लोकका प्रथम पद "आनन्दपुर विनिर्गत" है। यह ''आनन्दपुर' नागर ब्राह्मणोंके रूर्व निवासस्थान बढ़नगरका ही दूसरा नाम है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं। यह बात भांडारकर महाशयको भी स्वीकार है। इधर गुहिलोत राजपूर्तोंके पूर्व वासस्थान आटपुराका नाम भी आनन्दपुर था। यही नहीं, आनन्दपुर नाम कितने ही गांवोंने पाया है। ऐसी स्थितिमें आनन्दपुर शब्द निश्चित रूपसे बड़नगरका ही वाचक नहीं हो सकता। दूसरे, चित्तौड़के जिस लेखका जपर उल्लेख हुआ है उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि यहां आनन्दपुर नागहृदके लिए ही रखा गया है, क्योंकि प्रथम श्लोकमें नागहदका वर्णन कर "जीयादान न्दु पूर्व तदिहपुरं ....." से उसका ही निर्देश किया गया है। इस श्लोकसे यह भी नहीं सिद्ध होता कि गुहिलोत वशका संस्थापक ब्राह्मण जातिका पुरुष था । बिक उसका नागर ब्राह्मण न होना ही आंधक संभव दिखाई देता है। वह नागर ब्राह्मण होता तो अचलेश्वर और चित्तौड़के लेख लिखनेवालेने बड़े अभिमानते इस बातका उल्लेख किया होता, क्योंकि इन कवित्वमय लम्बी-बौड़ी प्रशस्तियोंका लेखक स्वतः नागर ब्राह्मण था, इम्पका प्रमाण हमें उसके कान्यमें ही मिलता है।

तेनैषापि व्यधायि स्फुटगुणिवशदा नागरज्ञातिभाजा विष्रेणाशेष विद्वजनहृदयहरा चित्रक्र्यस्थितेन । एकलिंगमाहात्म्य तो बहुत ही इधरकी रचना है अतः इतिहासकी दृष्टिसे उसका कुछ भी महत्व नहीं है । उक्त श्लोकका सबसे महत्वपूर्ण शब्द महीदेव है। उसका अर्थ राजा और ब्राह्मण दोनों ही हो सकता है। यहाँ इस शब्दका भाण्डारकरकृत अर्थ ब्राह्मण न होकर, उनके उत्तरमें मोहनलाल पण्ड्याका बताया हुआ "राजा" ही होना संभव है। कारण यह कि "विश्रकुलानन्दनो महीदेवः" लिखकर यहाँ विश्व और महोदेवमें स्पष्ट विरोध-माव दिखाया गया है और इससे काव्यका रसमंग नहीं होता। महीदेवका अर्थ ब्राह्मण करनेसे कविपर पुनरुक्तिका दोष लगता है। अतः इस श्लोकसे ही गुहदत्तके क्षत्रिय होने और उसीका नाम बाप्पा होनेकी संभावना प्रकट हो रही है। परन्तु भाण्डारकरको यह मत स्वीकार नहीं है। उनके मतसे महेन्द्रजित अथवा कालभोज इन्हीं दोमेंसे किसीका पुकारनेका नाम बाप्पा था। (मेवाड़ गजेटियरके लेखक अर्सकनका भी यही मत है।)

माण्डारकरके मतसे & गुहदत्त गुहिलका नाम होगा। पर यह अनुमान ठीक नहीं है। गुहिल वाष्पाके वाद राज्याकृ होनेवाले उसके बेटेका
नाम था, यह माननेके लिए अनेक लेखोंका आधार प्राप्त है। वैसे ही गुहदत्तका ही बाप्पा होना भी प्राचीन लेखोंसे लिख होता है। इन लेखोंके
अपेक्षाकृत अधिक अर्वाचीन होनेके कारण आंडारकरने इनकी विश्वसनीयताको शंकासद माना है। पर कदाचित उन्होंने नरवाहनके अत्यन्त
प्राचीन लेखका विचार नहीं किया है। यह लेख सं० १०२८ (९७१ ई०)
का है, अर्थात वह अचलेश्वर, चित्ती इगढ़ और आटपुरा इन तीनों स्थानोंके
लेखोंसे अधिक प्राचीन है। अचलेश्वर और चित्ती इगढ़के लेखोंमें स्पष्ट
लिखा है कि वाप्पा ही मेनाड़ राजवंशका संस्थापक था। नरवाहनके लेखमें भी वाप्पाके राजसंस्थापक होनेकी बात इतनी ही स्पष्टतासे लिखी हुई
है। यह लेख बहुत ह्रटी-फूटी दशामें है, कहीं कहीं मिट भी गया है। पर
इसके प्रारम्भमें ही बाप्पाका नाम विलकुल साफ पढ़ा जाता है। बाप्पाके
लिए ही इसमें "गुहिल-गोत्र-नरेन्द्रचंद्र" विशेषण आया है। इसके सिन्ना

क्ष अचलेश्वरवाले लेखसे इस कल्पनाकी संगति लगाना प्रायः असंभव है। वाष्पा यदि ब्राह्मण था तो क्या कालभोज भी क्षत्रिय न होकर नागर ब्राह्मण था ?

वाष्पाके पहले और कोई नाम नहीं दिया गया है (देखिए भावन० इं०, पृष्ठ ५९)। इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि वाष्पारावल ही गुहिल राजवंशका मूलपुरुष था और वह क्षत्रिय था। और जब हमारे कथना- जुसार गुहदत्तका ही वाष्पारावल होना सावित हो गया तव "महीदेव" शब्दका अर्थ "राजा (क्षत्रिय)" ही करना उचित है।

नरवाहनके लेखसे, जो सब लेखोंमें अधिक प्राचीन है, वाप्तारानलका मुहिलोत वंशसंस्थापक तथा राजा (क्षित्रिय) होना प्रकट होता है। अर्थात ९७१ ई० तकके किसी भी लेखमें वाष्पारावलका ब्राह्मण होना नहीं पाया जाता। आटपुरावाल लेखके 'महीदेव' शब्दका अर्थ परवर्ती लेखोंमें अमसे ब्राह्मण मान लिया गया होगा और चित्तोड़गढ़ तथा अवलेश्वर वाले लेखोंके समय (१२७४ ई०) ब्राह्मण अर्थ ही विशेष रूपसे रूढ़ रहा होगा। ''महीदेव' शब्दका बस्तुस्थितिसे मिन्न यह अर्थ आगे चलकर क्यों रूढ़ हो गया, यह वात तत्कालीन अन्य राजव शोंके इतिहासोंसे दिखाई जा सकती है।

विख्यात वंशों के सस्यापकों के विषयमें किल्पत कथाएँ सदा ही कहीं जाती है। बात यह है कि असाधारण पुरुषकी सभी वातें — उसके जनमकी, उसके पराक्रमकी, उसको प्राप्त हुए यशकी — असाधारण ही न होनी चाहिये ? पुरुषार्थकी अपेक्षा अद्भुत बातोंपर साधारण मजुष्यका विश्वास तो शीघ्र हो ही जाता है, विभूतियों के पराक्रमके साथ स्वाभाविक वर्णनकी अपेक्षा काल्पनिक एवम् अलौकिकता-सूचक वर्णन ही लोगोंको अधिक रुचिकर जान पड़ते हैं। इस मनोवृत्तिके कारण वशसंस्थापकों के चित्रमें सदा ही अद्भुत रसकी मिलावट पायी जाती है, पर इतिहामकारको चाहिये कि उसके कवित्यांशको अलग कर केवल सन्य भागको प्रहण करे। चालुक्य वंशके संस्थापक विषयमें शिलालेखों ऐसीही अद्भुत वातं मिलती हैं। कहा गया है कि इस वंशका मूलपुरुष भारद्वाज दोणाचार्यके दिये हुए अर्व्यंसे (अर्थात् चुलुकसे) उत्पन्न हुआ। तिनक विचार करनेसे ही यह वात समकमें का सकती है कि यह कथा चालुक्य शब्दपर कविकी श्लेपोक्ति मात्र है। प्रतिहारोंके विषयमें भी ऐसी ही दन्तकथा उपलब्ध

है। भगवान् रामचन्द्रके द्वारपाल ( प्रतिहार ) का काम सदैव लक्ष्मणकी किया करते थे. इसलिये प्रतिहार लोग अपने वंशकी उत्पत्ति लक्ष्मणसे मानते हैं। 'प्रतिहार' शब्दका यह श्लेप सहज ही समका जा सकता है। पौराणिक ऋषिकुर्लोके मूलपुरुषोंके सम्बन्धमें भी अत्यन्त विलक्षण और बहत कुछ जटपटांग कथाएँ प्रसिद्ध है। वेदोंके कथानकोंकी भी यही दशा है। पर इन बातोंको विशेष महत्व देनेका प्रयोजन नहीं। वेदमें एक स्थान-पर लिखा है कि वसिष्ठ ऋषिकी रत्पति उर्वशी अप्सरासे हुई। इसी उर्वशीको पुराणोंमें साधारण गणिकाका रूप दे दिया गया है, फलतः विसष्ट गणिका-पुत्र हो गये। अगस्त्य ऋषिकी उत्पत्ति-कथा भी ऐसी ही जटपटाँग है। डर्वशीको देखकर मित्रावरुण अस्यन्त कामासक्त हो गये और उनका रेत स्विलत हो गया जिसे उन्होंने एक घड़ेमें डाल दिया । उसी घड़ेसे अगस्त्य उत्पन्न हुए। इसीसे अगस्त्य ऋषि कुंभयोनि नाससे प्रसिद्ध हैं। भृगुऋषि-का जन्मवृत्तान्त भी इसी तरहका है। पुराणोंकी इन कथाओंका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं । सभी प्रसिद्ध पुरुषोंकी उत्पत्ति विस्मयजनक और बहुतोंकी तो खेदपूर्ण तथा आश्चर्यमय है। यूनानी छोगोंमें भी उनके वंश-संस्थापकों के विषयमें ऐसे ही चमत्कारिक वृत्तान्त प्रसिद्ध हैं। पर उनमेंसे सभी सच नहीं हैं। ये कथाएँ कालान्तरमें इस दृष्टिसे रची जाती हैं जिससे जनसाधारणको सुनकर भाश्चर्य हो। उनके मूलमें थोड़ा बहुत सन्य रहता है, कमसे कम वे सदुबुद्धिसे रची गयी हों तो प्रयत करनेसे उनका हेतु भी पकट किया जा सकता है।

बाष्पारावलको ब्राह्मण क्यों मान लिया गया, इसकी उपपत्ति दी जा सकती है। सभी क्षत्रिय-कुल किस तरह अत्यन्त धर्मशीलतासे अपने अपने गोत्रका पालन करते थे, इस विषयमें हम अन्यत्र विस्तारसे विवेचन कर चुके हैं। उदयपुरके राजकुलका गोत्र वैजवाय है। कितने ही क्षत्रियों और ब्राह्मणोंके गोत्र एक ही हैं और इस प्रकार विभिन्न वर्णोंमें एक ही गोत्रका प्रचलित होना बहुतोंके लिए एक समस्या ही है। एक टिष्पणीमें हमने इस समस्याका समाधान करनेका यह किया है और उसीके सहारे हम प्रस्तुत प्रश्नको हल करनेका यह करेंगे। तेरहवीं ज्ञाताब्दीमें विज्ञा- नेश्वरका मत प्रचिलत था। इस मतके अनुसार क्षत्रिय-कुलोंने अपने अपने पुरोहितोंके ही गोत्र प्रहण कर लिये, और इसी कारण ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंके गोत्र एक ही है। अपनी गोत्र-सम्बंधिनी टिप्पणीमें हमने सिद्ध कर दिया है कि यह मत ठीक नहीं है।

विज्ञानेश्वरके पहले एक और मत प्रचिलत था और इसारा विचार है कि उसीके आधारपर बाप्पारावलको बाह्मण मान लिया गया होगा। इस सतके अनुसार गोत्रोक ऋषि इस विशेष कुल-शाखाका केवल संस्था-पक ही नहीं होता, किन्तु उसका अलन्त पुरातन पूर्वज भी होता है। परमारकुलका वसिष्ठ गोत्र क्यों है ? इसीलिए कि परमारोंके लेखोंमें इस कुलके पुरातन पूर्वज परमारकी उत्पत्ति वसिष्ठ ऋषिके (यज्ञ ) कुण्डसे वतायी गयी है। चेदीके लेखमें चालुक्य वंशकी उत्पत्ति इसी प्रकारकी वतायी गयी है, जिसके विषयमें हम पहले लिख आये हैं। भारद्वाजके चुल्रू ( चुल्लूक ) से चालुक्य वंशके मूलपुरुषका जनम हुआ, इसलिए इस वंशका गोत्र भारद्वाज हुआ। चाहमान (चौहान) कुलके उदाहरण-से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। चाहमान कुलका गोत्र वत्स है। इस कुछकी उत्पत्ति भी अनेक प्रकारसे बतायी गयी है। विज्ञोलियाके लेखमें कहा गया है कि चाहमान वंशमे लामन्त नामका जो पहला राजा हुआ दसका जन्म अहिच्छत्र-निवासी एक वत्सगोत्रीय ब्राह्मणसे हुआ था, इसीसे चाहमान कुलका गोत्र प्राचीन कालसे वतस है। भागे चलकर चाहमानोंके गोत्रकी दुत्तरी ही उपपत्ति निकाली गयी। १३१९ (वि० १३७६) के अर्थात् चित्तौड़गढ़ और अचलेश्वरके लेख लिखे जानेके समयके छाछिगदेव राजाके संडावाले लेखमें यह उपपत्ति मिलती है। इसके सहारे चाहमानोंका सम्बन्ध ठीक वत्स ऋषितक पहुँचा दिया जाता है। इस आशयका लेख मिलता है कि वत्स ऋषिके आनन्दाश्रसे चाहमानकी उत्पत्ति होनेके कारण चाह-मानोका गोत्र वरस माना जाने लगा। गोत्रोत्पत्ति ठहरानेके ये सब विविध प्रयक्त मात्र हैं। इसी रीतिसे गुहिलोत वंशके गोत्रकी उपपत्ति बाष्पारावल-को त्राह्मण मानकर दी गयी है। अर्थात् जिस प्रकार चाहमान राजपूर्तोका गोत्र वत्स होनेसे उनके मूलपुरुषकी उत्पत्ति ब्राह्मणसे हुई मानी जाती

थी उसी प्रकार गुहिल कुलका गोत्र वैजवाय होनेसे इस वंशके भादिपुरुष बाप्पारावलका उस (वैजवाय) गोत्रका ब्राह्मण होना तेरहवीं शताब्दीमें माना जाने लगा। सार यह कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के गोत्र एक ही होने-सें यह मान लिया गया कि उनके मूलपुरुष ब्राह्मण रहे होंगे। और इसी रूढ़िका अनुसरण कर आटपुरा-लेखके 'महीदेव' शब्दका अर्थ क्षत्रिय न करके ब्राह्मण किया जाने लगा। पूर्व विवेचनानुसार राजपूत और ब्राह्मण दोनोंकी उत्पत्तिकी कथा काल्यनिक और फलतः सदैव त्याज्य है। ऐसी जनश्रुतियोंका जितना श्रंश संभव जैंचे उतना ही ग्राह्म होता है।

हमारे मतसे बाप्पारावल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय था। वह उस समयकी गोत्र-विषयक भ्रान्त कल्पनाके कारण ब्राह्मण मान लिया गया होगा। परन्तु वादका दूसरा विषय इससे भी अधिक विवारणीय है। माना कि जैसा कि डा॰ भागडारकर कहते हैं बाप्पारावल आनन्दपुर अथवा वड़नगरनिवासी नागर ब्राह्मण था और उसीसे गुहिलोत वंशकी उत्पत्ति हुई। पर इतनेसे ही, अर्थात् इस वंशके संस्थापक बाप्पाके बाह्यण होनेसे ही, समस्त गुहिलोत वंशका विदेशीय होता कैसे सिद्ध होता है ? पहले भागमें और इस भागमें भी हम दिखा चुके है कि उस समय बाह्य एके क्षत्रिय-कन्याका पाणिप्रहण करनेसे उस दम्पतीकी सन्तति क्षत्रिय मानी जाती थी और इस प्रकारके विवाह उस समय प्रचलित थे। हिन्दू धर्म-शास्त्र ऐसे विवाहकी सन्ततिको क्षत्रिय मानता है और पुत्रिकापुत्रकी करपना उसको स्वीकार है। बाप्पाका विवाह यदि किसी क्षत्रिय-कन्यासे हुआ हो तो उससे उत्पन्न सन्तति माताकी समकक्ष मानी जानेसे बाप्पा-रावलकी सन्तित जातिसे क्षत्रिय सिद्ध होती है। इसके सिवा शिला-लेखोंसे प्रकट होता है कि बाप्पाके बादकी पीढियाँ क्षत्रिय थीं और क्षत्रिय चियोंसे ही उनके विवाह हुए, फिर बीचमें एक आदमीके बाह्यण हो जानेसे ही समस्त गुहिलोत वंश किस प्रकार ब्राह्मण हो गया ? अतः बाप्पारावलको ब्राह्मण मान लेनेपर भी गुहिलोत वंश किसी प्रकार विदेशीय नहीं सिद्ध होता। बाप्पाके बादके गुहिलोत राजाओं का सम्बन्ध क्षत्रिय कुर्लोसे ही हुआ दिखाई देना है। इन सब बातोंका विचार करते

हुए केवल एक वाप्ताको ब्राह्मण मान लेने पर भी सम्पूर्ण गुहिलोत वंशको ब्राह्मण स्थिर करना अनैतिहासिक है।

वाप्रारावल के नागर ब्राह्मण होनेकी बात हमें तो साफ गलत मालूम होती है। पर वह ठीक हो तो भी उस समय बाह्य एका क्षत्रिय-कन्यासे विवाह होना प्रचलित था। संभा है, इसी प्रथाके अनुसार बाप्पाने ईंडरके गुहिल (गुहिलोत) कुलको क्षत्रिय-कन्यासे विवाह किया हो, उस कन्यासे उत्पन्न पुत्र अपने ननिहालका पुत्रिकापुत्र मान लिया गया हो और इस रूपसे वसने पूर्व वंशको कायम रखा हो, उसके पुत्रका नाम गुहिछ ( निनहालका ही ) पड़ा हो और इससे चले हुए नये वंशको गुहिलोत (गुहिलपुत्र) नाम प्राप्त हुआ हो। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। काश्मीरका गोनदीयदशी राजा वालादिश्य अवुत्रक मरा, और बसका कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी न होनेसे वंश-छोपकी आशंका थी। अतः राजाने इस अब-स्थामें कन्या द्वारा ही वंशरक्षा करवेके उद्देश्यसे अपनी एकछौती कन्या सनातन प्रथाके अनुसार किसी राजाको न देकर दुर्लभवर्द्धन नामक अपने एक कर्म चारीसे उसका ज्याह कर दिया। पूर्व निश्चयके अनुसार यह दुर्छमवर्द्धन ६०२ ई० (वि०६५९) में सिंहासनासीन हुआ, और उसके पुत्रने नानाका ही नास प्रहण किया, यह हम पहले भागमें लिख चुके हैं। इसी प्रकार वाप्याने बाह्मण होकर भी क्षत्रिय कुलकी एकलौती कन्याका पाणिप्रहण किया होगा और इस कन्यासे उत्पन्न पुत्रसे पुनः गुहिल व'श चला होगा। याप्पाके देटेका नाम गुहिल था और असके नामानुसार ही व'शका नाम पड़ा, यह वात अचलेश्वरके लेखमें स्रष्ट लिखी है। क तात्मर्य यह है कि उस समय बाह्यण और क्षत्रियका परस्वर विवाह प्रचलित था भीर वाप्पा बाह्मण रहा हो तो भी उसने क्षत्रिय-कन्यासे विवाह किया होगा। सिंघके छछ और काबुलके शाही ( लोगों ? ) का पृत्तान्त पहले दिया जा चुका है (भाग १)। पुत्रिकापुत्र-धर्मके अनुसार इन क्षत्रिय-कन्याओंसे उत्पन्न लड़की-लड़के क्षत्रिय ही माने जाते थे और उनका

<sup>🕸</sup> वप्पकस्य तनयो नयनेता संबभूव नृपितर्गुहिलाख्यः। यस्य नामक-लितां किल जाति भूभुजो दधित तत्कुलजाताः॥

विवाह-सम्बन्ध सन्य क्षत्रिय कुलोंसे होता था। गुहिलोत कुलवालोंका विवाह-सम्बन्ध एतहेशीय क्षत्रियोंसे हुआ है, इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें भी गुहिलोत वंशवालोंकी गणना एत्हेशीय खरे क्षत्रियोंमें होती थी।

भस्तु, वाप्पारावल और उसके वंशके विषयमें हमारा मत संक्षेपमें इस प्रकार है —सम्पूर्ण उपजव्य लेखोंमें नरवाहनका लेख अलम्त प्राचीन है (६७१ ई.)। उससे बाप्पाका बाह्मण न हो कर क्षत्रिय होना स्पष्ट प्रकट होता है। आदपुराका लेख बादका है और उसमें आये हुए "महीदेव" शब्दका अर्थ बाह्मण क्यों किया गया, यह हम गोत्र-विवेचन द्वारा बता चुके हैं। बाप्पारावलका मूलवंश गुहिल ही होगा। बाप्पा क्षितिपति (क्षत्रिय) गुहिल वंशका मानो चन्द्रमा था, 🥸 नरवाहनके लेख हे इस वाक्यसे जान पड़ता है कि मूल वलभी वंशकी एक शाखा नागड़ा (नागहद) में रहती थी जो गुहिल वंश कहलाती थी। संभवतः यह गुहादिल द्वारा स्थापित ईंडर शाखाकी उपशाखा रही होगी। इसी कुलमें अपराजित और शील नामके पराक्रमी राजा हुए होंगे, न्योंकि उनके पहलेका लेख उपलब्ध है। इसी राजवंशमें (द्विज कुलमें नहीं ) बाप्पाने जन्म छिया होगा। वह भत्यन्त विख्यात पुरुष हुआ। कुलदीपक पराक्रमी पुरुषोंसे नया वंश चला ही करता है, अतः बाप्पा गुहिल वंशका मूलपुरुष मान लिया गया। बाप्पा-के पूर्व वंशजोंको गुहिल और उसके पीछेत्रालोंको गुहिलोत अथवा गुहिलपुत्र ये दो भिन्न वंशसंज्ञाएँ दी गयी होंगी। बाप्सका मूल नाम यही रहा होगा, कुल-संस्थापक होनेके कारण पीछेसे लोग उसे इस नामसे (बाप्रा =वावा ) सारण करने लगे होंगे; क्योंकि उस समय राजकुलमें भी यह नाम प्रचित्त या (देखिये एपिप्राफिका इंडिका जिल्द ९ 'बप्प महारक पाद भद्दरसः)। वाष्या अत्यन्त धर्मशील और शिवोपासक था, उसके गुरु हारीत मुनि थे। अपने ही पराक्रमसे उसने उच्चपद प्राप्त किया और चित्तौड़का राजा हुआ। हिन्दू राजाओं के प्रधानुसार उसके अनेक स्विपोंसे

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> यस्मित्रभूद्ध गुहिल गोत्रनरेन्द्रचन्द्रः श्रीवप्यकः क्षितिपतिः क्षिति-यीठरत्नम् ।

विवाह करनेकी वान शिलालेखमें ही लिखी हैं। उसके सन्तित भी बहुत हुई। वाष्पाके बंगजोंकी संख्या मान कई सहस्र है और वे सारे राज-पूतानेमें फैले हुए हैं। उसका राज्यकाल उथलपुथल कर देनेवाली घटनाओं मे भरा था। उसे समाप्त कर बुढ़ौती में उसने संभवतः संन्यास ले लिया और शेप आयु ईग-चिन्तनमें वितायी। †

अव भाण्डारञ्हका मन क्यों टिकने छायक नहीं है यह भी संक्षेपमें
सुन लीनिये। भारत्राके छेखमें आये हुए "महीदेव" शब्दका अर्थ ब्राह्मण
न करके अत्रिय करना ही सर्वथा युक्त है। और ब्राह्मण अर्थ करनेसे भी
वाष्पाका नागर ब्राह्मण होना किसी प्रकार नहीं सिद्ध होता। क्योंकि
आनन्द्रपुर अर्थात् बढ़नगरका सूल निवासी मान छेनेसे ही उसका नागर
बाह्मण होना कैसे सिद्ध होगा ? क्या बढ़नगरमें और जातिके ब्राह्मण
नहीं थे ? इसके सिवा आनन्द्रपुर बढ़नगरके अतिरिक्त और कई नगरोंका
भी बाचक है। चित्तीढ़गढ़के छेखमें तो नागदाको ही स्पष्टतः आनन्द्रपुर 1
वताया गया है। फिर नागर ब्राह्मण मूलतः मेर जातिके भी नहीं हैं। तव
इन दलीलोंके सहारे जिनमेंसे एक भी दिक्तनेवाली नहीं, वाष्पा और
उनके बंगन राजाओंका विदेशी होना किस तरह सावित होगा ?

#### परिशिष्ट ।

शक्तिकुमारका श्राटपुरावाला लेख। इंडियन ऍटिकरी १९१० जिल्द ३९ प्रष्ट १९१

संवरसरगतेषु दशम् चनुर्धिशत्यधिकेषु वैशाख शुक्क प्रतिपदि संवत् १०३४ वैशाख शुक्क प्रतिपदातियों श्रीनानिगस्त्रामि देवायतनं कारापितं॥ आनन्द्रपुर्विनिर्गत विश्कुलानन्द्रनो महीदेवः। जयित श्रीगुहृदत्तः प्रभवः

<sup>ा</sup> देखिये एक्टिंग जीका लेख—दस्या महीमच्छगुणाय सूनवे नवेन्दु मोलि हृदि भावयन्तृपः । जनाम वप्पः परमैश्वरं महो महोदयं योग युजाम-संशयम् ॥

I यसिक्षागहराव्हयं पुरमिळाखण्डावनीभूपणम् । जीयारानन्दर्श्वं तिहह पुरमिळाखण्डसौन्दर्यशोभि ॥

श्रीगुहिल वंशस्य। यस्यान्वये जगित भोजमहेन्द्रनागः शीलापराजित महेन्द्रजायतैकवीरः॥ जातैर्यथार्कसमशोभितकालभोजखोग्मापैः भर्तृपृष्टेः। सिंहोऽभवत् तद्नु तद्द्रभृतीपि जज्ञे खोम्माण इस्रय सुतोस्य महायकोऽभूत। खोम्माणमात्मजमवाप सचाय तस्यात् लोकत्रयैकतिलकोजिन भर्तृपृष्टः॥ ३॥ राष्ट्रकूटकुलोदुभूता महालक्ष्मीरिति प्रिया। अभूदुयस्या भवत् तस्यां तनयः श्रीमद्छटः॥ ४॥ स भूपितः प्रिया यस्य हूणक्षोणीशवंशजा दरीयदेवी यशो यस्या माति हर्षपुराब्हयम्॥ अविकलकलाधारो धीरः स्कुरहिलसन्करो विजयवसितः क्षत्रक्षेत्रंखतादितंहंतिः। सन्जनिजना—प्रतापतरुद्वभूतो विभवभवनंविधादेवी नृपो नरवाहनः॥ ६॥ चाहमानान्वयोदुभूता श्रीजेजय नृपात्मजा, राजा जयित शालिवाहनः इति ख्यातः प्रतापः ततः॥ ८॥ ततः शक्तिकुमारोऽभूत सुतः शक्तित्रयोजितः। भर्तृपृहाभिधाश्रीश्च प्राप राष्ट्रमधा-पयत् ×॥ ९॥ श्रीमदाटपुर—युतालयं यस्य वास इति संपदां पदं यत्र सन्ति नृपपुंगवा समं कद्मपाद्मपदात्मामिनः॥ १०॥

# तीसरा प्रकरण ।

## सांभरके चाहमान।

विश्वात वंशके साथ साथ जिन कितपय अन्य राज-वंशोंने ख्याति प्राप्त की उनमें सांभरके चाहमान अर्थात् चौहान वंशका आसल अत्युच्च है। टाडका तो कहना है कि वोर वृत्तिमें अन्य कोई भी चित्रय कुल इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पराक्रमके विषयमें मारचाड़के राठौर वंशा और मेवाड़के गुहिलोत वंशकी चौहान वंशसे तुलना की जा सकती है। पर कुल मिलाकर चौहान वंश ही अअस्थानका अधिकारी होगा। इस वंशका आज तकका (१२०० वर्षका) इतिहास भी लगातार इस वातका पोषण करता है। गुहिलोत चंशकी तरह इस चंशकी मृल राजधानी स्थिर नहीं रही, फिर भी बृंदी, कोटा तथा लिरोही - राजपूतानेकी ये प्रमुख रियासर्ते इस वंशवालोंके ही श्रधिकारमें हैं श्रीर यहांके राजाश्रोंके पराक्रमका यशोगान मुसलमानांके समयसे वरावर होता आ रहा है। अधिक क्या, पृथ्वीराज और उसके दादा विशाल-देवके समयमें तो सावभौमत्वका सम्मान भी इसी कुलको प्राप्त था। पानीपतके संत्रामके अनन्तर इस वंशका प्रताप-सूर्य सहसा श्रस्त हो गया श्रौर उसके साथ हिन्दू साम्राज्यका भी श्रन्त होकर हिन्दुस्यान सदाके लिए दासताकी श्रव्ह-लामें वँघ गया। तथापि पृथ्वीराजके अतुल तेज तथा परा-क्रमकी यभा सर्वत्र व्यात है। प्रत्येक राजपूत कुल वड़े श्रमि-मानके साथ कहता है कि पानीपतके युद्धमें हमारा कोई न कोई पूर्वज पृथ्वीराजकी श्रोरसे श्रवश्य लड़ा होगा-यही पृथ्वीराजके पराक्रमकी महत्ताका पर्याप्त प्रमाण है। श्रतुलनीय पराक्रमके कारण राजपूर्वांके ३६ कुलों में चौहान कुलको ही अग्रस्थान प्राप्त होता परन्तु पराक्रमके साथ जो आन तथा श्रमिमान श्रावस्यक होता है वह इस कुलमें कुल मिलाकर कम दिखाई दिया, इसीसे इसे सर्वप्रमुख स्थान नहीं दिया जा लकता। गुहिलोत कुल और चौहान कुलमें बहुत समा-नता है। दोनोंके ही राज्य श्रद्यापि स्थिर हैं, दोनों ही समान प्रतापशाली भो हैं परन्तु गुहिलोत वंश ग्रिष्ठिक आनदार तथा दृद्वत रहा श्रीर मुसलमान ही नहीं, दूसरोंके सामने भी उलने सिर न भुकाया। पर चौहान घरानीका अमिमान मुललमानोंके राज्यका हमें स्थिर न रहा। उन्होंने दिस्लीके मुसलमान वाद्शाहको सम्राट् मान लिया और इस वंशके अनेक सरदारोंने अपनी जागीरको जन्त होनेसे वचानेके

लिए मुसलमानी धर्म भी खीकार कर लिया। श्रतः इस वंशमें चात्र तेजके साथ साथ श्रानपर मर मिटनेका खभाव भी उतनी ही प्रखरतासे न दिखाई पड़ने के कारण गुहिलोत वंश ही राजपूरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पानेका श्रिकारी है।

श्रस्तुं, गुहिलोत वशके संस्थापकका वृत्तान्त थोड़ा वहुत उपलब्ध है। पर चौहान वंशके संस्थापकके विषयमें ऐसा नहीं कहा जा सकता। पृथ्वीराज चौहानके दरवारी कवि चन्द-वरदाईने इस वंशका सम्बन्ध जो अविसे स्थापित किया है वह तथ्य नहीं, कोरी कवि-कल्पना है, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं। इस वंशका मूलपुरुष चाहमाण अथवा अनहिल माना जाता है। चाहमाणका जो काल वूँदी राज्यके सुरजमल भारने दिया है, वह सन्दिग्य हो है। खरियत वंशभास्कर नामक प्रन्थमें इसने लिखा है कि चाहमाण से लगोकर पृथ्वी राजतक कुल १३६ राजा हुए। इतिहासकी दृष्टिसे यह कथन श्रतिरिक्षत जान पड़ता है, क्योंकि पृथ्वीराजरासोमें यह संख्या ३६ ही बतायी गयो है। पर यह संख्या भी ठीक नहीं है। उपलब्य लेखोंसे इसका मेल नहीं बैठता। पृथ्वीराजका समकालीन (११६७ ई०) चन्द बरदाई जैसा प्रसिद्ध भाट दो सौ वर्ष पहले तककी विश्वसनीय वंशावली न दे सके, यह श्राश्चर्यको बात है। इन सब कारणोंसे यहां हमें जिस कालके विषयमें विचार करना है, उसका — ग्रर्थात् =०० से १००० ई० तकका—इस वंशका बुचान्त अधूरा और असम्बद्ध प्राप्त होता है और हमें लाचार होकर इस कालके इतिहासका आधार हर्ष शिज्ञालेर्जाको ही बनाना पड़ता है (एपित्राफिका इण्डिका जिल्द २ पृष्ठ ११६)। इन सात लेखोका काल कमसे सं० १०१३ और १०३० है (विज्ञोलियाका लेख इनके कोई

२०० वर्ष बाद अर्थात् सं० १२२६ में लिखा गया। इन दोनों लेखोंकी बातोंका श्रापसमें बहुत कुछ मेल है। पाठकोंकी जानकारोंके लिए परिशिष्टमें ये उद्धृत कर दिये गये हैं। इन दो लेखोंके सिवाय इस वंशके श्रीर मी लेख उपलब्ध हैं, पर प्रस्तुत कालसे उनका सम्बन्ध नहीं है। या तो इनमें ८७२ ई० (वि० ६२६) से पहलेके वृत्तान्त हैं ही नहीं या वंशावली न देकर किसी एक ही राजाके पराक्रमका विशेष वर्णन किया गया है। [नाइलके चौहानोंके विषयमें वि० १२१८ के तीन लेख मिलते हैं। (एपि० इंडिका ६, पृष्ठ ६०) कीलहार्नने सुएडाकी गुकाके छाछिगदेव राजाका (वि० १३१६) लेख प्रकाशित किया है। भाएडारकरने भी बहुतसे लेख प्रकाशित कराये हैं।

चीहान कुलके भारोंका कथन है कि इस वंशका खूलस्थान नर्मदाके उत्तरमें स्थित माहिष्मती नामका श्राम था और इस वंशको हिन्दुस्थानके सार्वभीम राजा होनेका सम्मान बारम्बार प्राप्त होता रहा है। यद्यपि महाराष्ट्रसे पंजाबतकके सम्पूर्ण भूभागमें चौहानोंकी बस्ती दिखाई देती है, फिर भी आटोंके उक्त दोनों कथन पूर्णतया सत्य नहीं हैं। इस वंशका ऐतिहासिक मूलस्थान मेवाड़के उत्तरमें स्थित सांभर श्रथवा शाकम्बरी प्रदेश है। श्रजमेरकी गणना इसी प्रदेशमें होती है। ऐसी प्रसिद्धि थी कि यह प्रदेश सवालाख गाँवोंसे मिलकर बना है, इसीसे इसका नाम सपादलच पड़ा।%

श्रव देखना है कि चाहमान वंशके मूलसंखापकोंके सम्बन्धमें लेखोंमें क्या छामश्री मिलती है। हर्षशिलालेखमें

क्ष स्कन्दपुराणके कुमारीखण्डमें राज्यों और तदन्तर्गत ब्रामोंकी जो सूची दी हुई है उसका रहेख हम एक स्थानपर कर चुके है। पृ० ४९,

गूवक राजासे आरम्भ कर वंशावली दी गयी है। उक्त लेखके 'श्राध' शब्दका अर्थ 'पूर्वज' न कर, 'पहिला राजा' ही करना चाहिये। विजोिलयों लेखमें प्रथम पूर्वजोंका उल्लेख किया गया है; परन्तु जिस श्लोकमें उल्लेख है, वह श्लोक बहुत ही सिन्दग्ध है। इसके अतिरिक्त वह सर्वधा विश्वसनीय भी नहीं है। श्लोक इस प्रकार है—

विप्रश्लोवत्सगोत्रेऽभृदहिच्छत्रपुरे पुरा। सानन्तोऽनन्तसामन्त पूर्णतह्नो नृपस्ततः॥

इस श्लोकके दो अर्थ हो सकते हैं। माएडारकरके मतानुसार 'विप्र' के वदले 'विप्रः' पाठ स्त्रीकार करना उचित है।
श्लोकके 'पूर्णतत्त्र' शञ्दका अर्थ समक्षमें नहीं आता। श्लोकका एक अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है—"पूर्वकालमें
अहिच्छत्रपुरमें श्रीवत्सगोत्रोत्पन्न एक ब्राह्मण् था; अनेक
सामन्तीवाला सामन्तराज (सरदार) उसका पुत्र (अथवा
वंशज) है।" दूसरा अर्थ इस प्रकार हो सकता है—"पूर्वसमयमें अहिच्छत्रपुरमें श्रीवत्सगोत्रवाला सामन्त नामक एक
ब्राह्मण् था; अनेक सरदारोंसे युक्त पूर्णतह्न उसी सामन्तका
पुत्र है।"

चाहमान वंशकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें चन्दका जो मत है उसपर इस श्लोकसे आधात पहुँचता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आबू पर्वतपर स्थित वसिष्ठ ऋषिके आश्रमके श्रियक्ति चाहमानोंके पूर्वजके उत्पन्न होनेकी श्रीर इसीसे श्रीयक्तिमान वंशके परिगणित किये जानेकी वात कपोल कल्पित है, क्योंकि उक्त श्लोक चन्दसे दो सी वर्ष पूर्व वना है। फिर भी यह श्लोक सर्वथा आहा नहीं है। इसमें चाहमानोंका पूर्वज वत्सगोत्रवाला

त्रीह्मण कहा गया है, परन्तु यह सम्भव नहीं जान पड़ता। चाहमानोंका वत्सगोत्र ही क्यों है ? (ब्राह्मणोंमें भी वत्स गोत्र प्रचलित है) इसको उत्तर ही संभवतः किसी भाटने इस प्रकार देनेका यल किया हो कि चाहमानोंका पूर्वज ब्राह्मण था, इसीसे उसके वंशजोंका गोत्र वत्स है। परन्तु क्लोकका काल्पनिक श्रंश निकाल देने पर यह श्रनुमान निरुत्ता है कि श्रहिच्छत्रपुर (वर्तमान रामपुर श्रथवा नागोर) में चाहमान वंशका श्रत्यन्त पराक्रमी सामन्त नामक यलाह्य राजप्ताश्रगण्य था। श्रनेक सरदार इसके सहायक थे। इसीने श्रागे चलकर साम्भर प्रान्तपर श्रिधकोर किया श्रीर वहीं श्रपना राज्य सापित किया। उक्त क्लोकमें 'सामन्त' व्यक्तियाचक नाम है, क्योंकि पृथ्वोराजरासोमें भी चाहमानके श्रनन्तर सामन्तदेवका ही नाम लिखा है।

हर्पते जमें गूवक से ही वंशावली आरम्भ की गयी है, इस से विज्ञोतिया के लेख में सामन्त से गूवक तक जो राजा हुए, उनकी सूची दी गयी है। वह सूची इस प्रकार है— र जयराज, र विग्रह, ३ श्रीचन्द्र, ४ गोपेन्द्र और ५ हुर्लभ। इस के प्रश्चात् गूवक से हुर्लभतक का कम दोनों लेखों में समान ही है। केवल एक ही नाम ठीक कर लेना होगा। हर्पलेखकी सूची के पाँचवे नाम (वाक्पतिराज) का विज्ञोलिया के लेखके 'वणयर राज-विन्य्य मुपति' इस नाम से मेल मिलाने से काम बन जायगा। शब्दशास्त्र के नियमानुसार सहजमें ही मेल मिलाया भी जा सकता है छ। विज्ञोलिया के लेख में 'वाक्पित' का गललेख

र्वाक्पिति'का ही प्राकृत अपस्रंग 'वाप्पय' है। कपस्रंगमें 'क्'के स्यानमें 'प्' होकर 'त्'का छोर होता है। वप्तइ, वाप्पय इस्यादि कमसे ही 'वाक्पिति'का अपस्रंश 'वाप्पय' हुआ है।

है। स्चीमें यह दसवाँ नाम है; इससे अनुमान होता है कि पहिला वाक्पित वाप्पय और यह दूसरा वाक्पित होगा। दुर्लभराजके समयमें (विक्रम संवत् १०३०) हर्षलेख लिखाः जानेके कारण उसमें दुर्लभके पोछेके राजाओं के नामोंका उल्लेख न होना सामाविक है।

#### चाहमान घरानेका वंशकम।

हर्षशिखालेख विजोिळयाका लेख वि. सं. १०३० वि. सं. १२२६ सामन्त + जयराज + विप्रह + श्रीचन्द्र गोऐन्द्र, दुर्लभ १ गूवक (अनुमानतः ई. स. ८६८) १ गूवक प्रथम २ चन्द्र (,, ८८३) २ चन्द्र (शिश)

३ गूवक द्वि० ( ,, ८९८ ) ३ गूवक द्वितीय ४ बन्दन ( ,, ९१३ ) ४ चन्दन ५ वाक्पितराज ( ,, ९२८ ) ५ बाप्पयराज— विन्ध्य-नृपति ६ सिंहराज ( ,, ९४३ ) ६ सिंह

७ विग्रहराज ( ,, ९५८ ) ७ विग्रहराज ८ दुर्लभराज ( ,, ९७३ ) ८ दुर्लम

राजपूताना गजेटियरमें उक्त प्रकारसे बिजोलिया लेखानुसार वंशावली दी गयी है (जिहद ३ पृष्ठ ६५), परन्तु उसमें गूवकसे पहिले जो दुर्लंभ हुआ, उसका उल्लेख नहीं है। वास्तवमें उसी दुर्लंभने इस वंशको उन्नत किया - उसका नाम केलों के लेखा अस्तवनी वास है। हर्षलेख

किया; उसका नाम छेखमें न होता अचरजकी बात है। हर्षछेख भीर विजोलियाके छेखमें दुर्छमके नामका स्पष्ट उल्लेख है। गजेटियरमें भी

वसका ब्लेख होना भावश्यक था।

अब यह देखना चाहिये कि स्थूछ रूपसे सामन्तदेव और गूवक-राजका क्या काल निश्चित किया जा सकता है। इप घरानेके प्रत्येक राजाका राजत्वकाल १५ वर्षकं लगभग पड़ता है। विमहराजका समय विक्रम संवत् १०३० (ई० सन् ९७३) निश्चित ही है। विग्रहराजके दादा वाक्पतिराजके किनष्ठ पुत्र लक्ष्मणने 'नाडूल' में इसी घरानेकी दूसरी गद्दी स्थापित की थी। प्राचीन लेखोंमें लक्ष्मणका समय वि० सं० १०३९ (ई० स० ९८२ ) दिया गया है। अतः वाकपतिका समय एक पीढ़ी पूर्व अर्थात् ई॰ स॰ ९३३ के बदले ९४३ मानना ही अधिक युक्तियुक्त है। तबसे पह-लेकी एक एक पीढ़ीका राजत्व काल यदि साधारणतः १५ वर्षका मान किया जाय, तो यह अनुमान निकलता है कि गूवकराज ई॰ स॰ ८६८ (९७३-१०५) और सामन्तराज ई० स० ७७८ ( ति० ८३५ ) में राज्य करता होगा । राजरूताना गजेटियरमें सामन्तराजका समय ई० स० ७५० (वि॰ ८०७) लिखा है, पर उसमें यह नहीं बताया गया कि यह समय किस आधारपर निश्चित किया गया है। लक्ष्मग्राज के लेखों में उल्लिखित समयके आधारपर प्रत्येक राजाका राजत्वकाल ३५ वर्षका मानकर सामन्तका समय इस ई॰ स॰ ७७८ निश्चित करते है और हमारा अनुमान है कि यह, अथवा ई॰ स॰ ७५० ही सही, उसका ठीक ठीक राजत्वकाल होगा। अरबोंके भाक्रमणोका प्रतिकार करनेके कारण गुहिलोत घरानेकी तरह जो घराने विशेष प्रसिद्ध हुए, उन्होंने चाहमानोका समावेश करना चाहिये । सम्भवतः बाप्पारावल और सामन्तराज समकालीन ही रहे होंगे । कदाचित् बाष्पाके पश्चात् कुछ समयके अनन्तर ही सामन्तका स्टकर्ष हुआ और उसने ईसाकी आठवीं सदी (वि० ७५८-८५७) के उत्तरार्धमें सांभरमें अपना राज्य स्थापित किया । उसका वंशज गूवक सम्भवतः उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ और राजपूत राजाओं में प्रसुख रूपसे गिना जाने लगा। हर्षके लेखर्से गूवकके सम्बन्बमें लिखा है-"यिसञ्जागावलोकप्रवरनुपसभा-लब्ध वीरप्रतिष्टः'-सार्वभौम नागभट राजाकी राजसभामें गूवकको, वीरताके कारण, बहुत प्रतिष्ठा प्रासहुई। इसी आधारपर कीलहार्न साहब कहते हैं कि गूवक नागभटकी समाका एक प्रधान सरदार था। बादमें

'वन्होंने अपना मत बदल दिया, किन्तु हन्सोट लेखपर स्टेन कोनाज साहबने जो लेख लिखा है, उससे सिद्ध होता है कि अन्तमं कीलहान साहबका 'फिर वही मत हो गया। परन्तु हमारा अनुमान है कि सामन्त कदाचित् स्वतन्त्र राजा न होकर किसी राजाका सरदार रहा होगा। गूवकके सम्ब-क्समं ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह स्वतन्त्र राजा रहा होगा। संभवतः अपने पराक्रमसे ही वह उन्नत हुआ और अरबोंके विरुद्ध लड़नेवाले राजपूत राजाओंके मण्डलमें प्रमुख रूपसे गिना जाने लगा। हो सकता है कि इस राजमण्डलका आधिपत्य (सार्वभौमत्व) नागमटके हाथमें रहा हो। न्यसभाका अर्थ 'सार्वभौम राजाका दरबार' न कर 'स्वतन्त्र राजाओंका मण्डल' करना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित रूपसे नहीं मान 'लिया जा सकता कि हन्सोट लेखमें चाहमानोंका उल्लेख है ही। लेखमें 'बाहमान' शब्द अस्पष्ट है और लेखका काल वि० स० ८१३ (ई० स० '७५६) है, जो गूवकके कालसे नहीं मिलता। अतः हन्सोट लेखसे यह 'स्थिर करना ठीक नहीं कि गूवक स्वतन्त्र राजा था या सार्वभौम नागमटका सरदार था।

प्रथम गूवकमें और वाप्पारावलमें बहुत कुछ समानता है। दोनों अत्यन्त पराक्रमी वीर थे, दोनों अपनी वीरतासे सुप्रसिद्ध हुए थे और दोनों ही कुलोंके संस्थापक माने गये थे। दोनोंका पराक्रमक्षेत्र एक था। दोनों मुसलमानोंके आक्रमणोंका प्रतिकार करनेमें ही अपनी सब शिक्त लगायी और दोनों एक समान प्रतापी थे। दोनों कहर स्वथमीभिमानी थे। इतना ही क्यों, दोनों एकसे ही दूई शिवोपासक थे। गुहिलोत और चाहमान कुलोंके कुलदेव 'शिव' ही हैं। जैसी गुहिलोतोंकी एकलिंगजी-पर अत्यन्त श्रद्धा थी वैसी ही चाहमानोंकी साँभरके हर्षदेवपर थी। हर्ष-लेखमें तो यही कहा गया है कि गूवकराजने ही हर्षदेवका वित्तोर्ण देवा-लय वनवाया और उसके पश्चात् जो राजा हुए उन्होंने विवुल धन उपय कर उसे मन्य रूप प्रदान किया। लेखमें कहा है—"श्रीहर्ष: कुलदेवोस्पा-स्तसाहित्य: कुलक्रमः"—अर्थात् श्रीहर्ष चाहमानोंके कुलदेव हैं भीर उन्होंके प्रसादसे यह कुल वैभवके शिखरपर आरू इुआ। गुहिलोत

कुळकी भी एकलिंगजीके सम्बन्धमें यही धारणा है। सब वार्तोपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि मुसलमानोंके भाक्रमणोंका प्रतिकार करने और आर्यसंस्कृतिकी सुरक्षा करनेके निमित्त शिवमक्त राजपूर्तोंके कुल भागे बढ़े और सुप्रसिद्ध हुए। धर्म और राजनीतिका किस सीमातक सम्बन्ध है, इसका विवेचन हम तत्कालीन धर्मस्थितिका विचार करते समय करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि मुसलमानोंके आक्रमणोंके प्रतिकारका कठिन कार्य शिवोपासक लक्कलीश सम्प्रदायवालों-ने अगुआ होकर अपने जपर लिया था और चाहमान कुल उसी सम्प्रदायका अनुयायी था।

प्रथम गुवकके अनन्तर उसका पुत्र चन्द्रराज और उसके पश्चात द्वितीय गूवक गद्दीपर वैठा । द्वितीय गूवकके पुत्र चन्दनने दिल्डीके तोमर जातिके रुद्रेण नामक राजाका पराभव कर विशाल कीर्ति सम्यादन की । इस प्रकारके वर्णनसे यह प्रतीत होता है कि उस समय तोमरोंके पैर भारतमें भलीमाँति जम गये थे और उनकी शक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि वे अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापन काने लगे थे। चन्दनका पुत्र महाराज वाक्पति इस समयके राजाओंमें अत्यन्त प्रतापी था। सन् ८०० से १००० ( वि० ८५७ से १०५७ ) के बीच हुए प्रत्येक चाहमान राजासे वह श्रेष्ठ सिद्ध होता है। वाक्यतिके सम्बन्धमें हर्पलेखमें वर्णन है कि उसने तन्त्रपालका परामव किया था । यह पता नहीं चलता कि तंत्रपाक किस देशका राजा था। विजोलियाके लेखमें उल्लेख है कि चाक्पतिको विन्ध्यनुपति कहते थे। इससे जान पढ़ता है कि सांमरसे विन्ध्याचलतक बसने अपना अधिकार जमा लिया था। राजपूताना गजेटियर (जिल्द ३ व ) के मतसे पृथ्वीराजरासीमें बिह्नितित माणिकराय यही था, परन्तु प्रमाणाभावसे इस मत हे सम्बन्धमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि वाक्पतिके किनष्ठ पुत्र छक्ष्मणने ई॰ स॰ ९४३ (वि० सं १०००) में नाढूलमें इसी कुलकी एक स्वतन्त्र शाखा स्थापित की। सिरोही राज्यके वर्तमान राजा अपनेको इसी शाखाके वंशव मानते हैं '

वाक्पतिका ज्येष्ठ पुत्र सिंहराज सांभरका राजा था। उसके सम्बन्धकें वर्णनसे ज्ञात होता है कि वह अत्यन्त दानवीर था। उसने हर्षदेवकें मन्दिरको विपुछ सम्पत्ति दी थी और उसका छत्र तथा गुम्बज सोनेसें मद्द्रवा दिया था। सिंहराजकी दानवीरता, वैभव और पराक्रमकी तुलना-सूर्यवंशी माने गये, चाहमानोंके अत्यन्त पुरातन पूर्वज, राजा हरिश्रन्द्रकें इन्हीं गुर्णोंके साथ की गयी है। उसने तोमरोंका पूर्ण पराभव किया और छहमण्ये अन्य बहुतसे राजाओंपर विजय पायी तथा कितनोंको केंद्र भी कर लिया था। सिंहराजके पश्चात् उसके पुत्र विग्रहराजके हाथमें राज्यस्त्र आया। यह भी सब प्रकारसे पिताकी ही तरह प्रतापी था। इसीकें राजत्वकालमें हर्षछेल लिखा गया, इस कारण उसमें इसकी प्रचुर प्रशंसा की गयी है। हर्षदेत्रस्थानको इसने दो ग्राम प्रदान किये थे। विग्रहके बाद इपका भाई दुर्छम राज्य करने छगा। इस पुस्तकमें दुर्छमकें राज्यकाल तकका ही हम विचार करेंगे। महमूद गजनवीने भारतपर जब चढ़ाई की, तब सांभर किसके अधिकारमें था, इत्यादि वार्तोका विचार पाँचवो प्रस्तकमें किया जायगा।

हर्षशिखालेख दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) में लिखा गया या; इससे विदित होता है कि दसवीं सदीतक चाहमान सूर्यवंशी कहलाते थे। अन्य लेखों में भी इसका उल्लेख है। चौदहवीं शताब्दी (वि०
१३५८-१४५७) तक उनकी यही दृढ़ धारणा थी, हमीरकाव्यमें, चाहमान सूर्यवंशी कैसे हुए, उनकी उत्पत्ति किससे हुई, उन्होंने अपनी गद्दी अजमेरमें क्यों स्थापित की, अजमेरके निकटके सरीवरका नाम 'पुष्कर' क्यों पढ़ा, इत्यादिका विरतृत वर्णन है। वह वड़ा ही मनीरंजक होनेके कारण यहाँ उद्धृत किया जाता है—"एक वार ब्रह्माको यज्ञ करनेकी इच्छा हुई, इस कारण आकाशमार्गसे वे पृथ्वीतलका निरीक्षण करने लगे। जब वे अजमेर प्रान्तका निरीक्षण कर रहे थे, तब उनके हाथका कमल पृथ्वीपर गिर पड़ा। उन्होंने वही स्थान यज्ञके लिए उपयुक्त समका और वहीं यज्ञ किया। यज्ञरक्षाके लिए सूर्यसे उन्होंने चाहमानोंकी उत्पत्ति करायी। जहाँ कमल गिरा और ब्रह्माने यज्ञ किया, वहीं एक सरीवर वन गगा,

इसीसे उसका नाम पुष्कर (कमलसरीवर) पड़ा।" ब्रह्माका यही एक स्थान क्यों है, भारतवर्षमें और कहीं ब्रह्माका मन्दिर क्यों नहीं है, उक्त आख्यायिकासे इसका भो स्वष्टीकरण हो जाता है। साथ ही उससे यह भी मालूम हो जाता है कि सूर्यसे चाहमानोंकी सृष्टि कैसे हुई। यह आख्यायिका चाहे सच हो या भूठ, पर चाहमानोंकी उत्पत्तिको विभिन्न क्याओंसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न कुछोंकी उत्पत्ति-की कथाएँ मनमानी लिख डाली गयी होंगी और निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि उनके लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ही। कहीं शब्दपर खींचतान की गयी है, कहीं कल्पनाकी दौड़पर ही भरोसा रखा गया है और कहीं दन्तकथाओं के आधारपर ऐतिहासिक डलभानों को सुल-कानेका प्रयत्न किया गया है। उक्त आख्यायिकाके आधारपर चन्द्वरदाईने चाहमान कुलका जो अग्निकुलसे सम्बन्ध जोड़ा है, वह बिलकुल नया सिद्ध होता है। सारांश, ऐसा प्रतीत होता है कि चाहमान संभवतः सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और भारतमें उतका प्रवेश बहुत प्राचीन समयमें हुआ होगा। आधुनिक चाहमान अपनेको सूर्यवंशी न समभ कर अग्नि-वंशी समभते हैं, यह वस्तुस्थितिका विषयीस मात्र है।

### हर्षशिलालेख । एपित्राफिका इण्डिका जिल्द २ प्रष्ठ १२१

भाचः श्रीगूनकाख्या प्रथित नरपितश्चाहमानान्वयोभूत् श्रीमन्नागा (दा ?) लोकप्रवरनृपसमाल(इघ) वीरप्रतिष्ठः । यस्य श्रीहर्षदेवे वरभवनमयी भौतली-कीर्ति-सूर्ति लोंकेद्यापि स्थिरैवा प्रतपित परमैः ——— [गैठ ?] ॥१३॥ पुत्रःश्रीचन्द्रराजो भवदमलयशास्तस्य तीवप्रतापः सूजुस्तस्याथ भूपः प्रथम इव पुनर्गूवकाख्यः प्रतापी । तस्माच्छ्रीचन्दनोभूतिक्षतिपितभयदस्तोमरेशं सदपें इत्वा रुद्रेश भूपं समर (सुवि) [बक्ष] लाद्ये [न लव्धा] जयश्रीः ॥१४॥ ततः परमतेजस्वी सदा समरजित्वरः।
श्रीमान्वाक्पतिराजाख्यो महाराजो भवत्सुतः॥१५॥
येनादैन्यं स्वसैन्यं कथमपि द्धता वाजिवख्या मुसुक्षु
प्रागेव त्रासितेभः सरसिक (रि) रटिड्डिडिमौडिं प्रवन्दक्ष्माभर्तुराज्ञां समदमभि (व) हन्नागतोनन्त पार्श्वं क्ष्मापाळस्तन्त्रपालो दिशि दिशि गमितो हीनिषण्णः प्रसण्ण (न)ः श्रूरस्येदं॥१६॥

लोकैयों हि महीतले ननु हरिश्चन्द्रोपमो गीयते
त्यागैश्व (यं) जयैषुकी [तिं ×] (र+) मला धर्मश्च यस्योज्व [ज्ज्व] ल ह
येनादायि हराय मन्दिरकृते भक्त्या प्रभूतं वसु
श्रीमद्राक्पितराज सूनुरसमः श्रीसिंहराजो भवत् ॥१७॥
हैममारोपितं येन शिवस्य भवनोपिर ।
पूर्णचन्द्रोपमं स्वीयं मूर्तं य (श) ~ [पिं?] ईक (म्) ॥१८॥

.....तोमरनायकं सवल्यकं सैन्याधिपत्योद्धतं। युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिशं निर्द्धां (ण्णां) सिता जिष्णुना। कारावेश्मिन भूरयश्च विद्यतास्तावद्धि यावदु गृहे तन्मुक्तपर्थमुपागतो रघुकुले भूचक्रवर्ती स्वयम्॥१९॥

[ निव × ] ग्रहराजो भूत्तत्सुतो वासवोपमः ।
वंशलक्ष्मी जंपश्रीश्च येनैते विधुरोद्धृते ॥२०॥
श्रीसिंहराज— रहिता किल चिंतयन्ती ।
भीतेव संप्रति विभु नंनु को ममेति ।
येनात्मवा (बा) हुयुगले चिरसिंग्नवासं सन्धीरितेति ददता निज [रा × ] जलक्ष्मीः ॥२१॥
येन दुष्टदमनेन सर्वतः साधिताखिलमही स्व वा (बा) हुमिः ।
लीलयेव वशवर्तिनी कृता किंकरीव निज पादयोस्तले ॥२२॥
यस्य चारुचरितं सतां सदा श्रुणवतां जगित कोर्तितं जनैः ।
हृष्टिजात धनरोमकं "जायते तनुरलं मुहुर्मुहुः ॥२३॥

मुक्ताहारै: सुतार्रः प्रतरलतुरगैश्राह्यस्त्रेश्च शस्त्रेः ।

कर्ष्रेः प्रापूर्र मंग्लयतहवरै हें मभारेरपारैः ॥

टयहानैः समानैश्चलकुलगिरिमिहन्तिवारैः सदारे

रिश्चल्याकैः प्रातिर— भिरिति मृतैः प्रामृतैर्यः सिपेने ॥ २४ ॥

ट्यन्नातैः प्रातिर— भिरिति मृतैः प्रामृतैर्यः सिपेने ॥ २४ ॥

ट्यन्नातैः प्रातिर— भिरिति मृतैः प्रामृतैर्यः सिपेने ॥ २४ ॥

ट्यन्नाते वरप्रामो, द्वितीयः शंकराणकः [ । × ]

तेनेमौ हर्पना [ याय ] (भ) क्या दत्तौ सशासनी ॥ २५ ॥

श्रीमदृदुलंगराकेन योजुकेन विभूपितः [ । × ]

ट्यमणेनेव काकुत्स्थो विष्णुनेव हलायुयः ॥ २६ ॥

[ महा ] राजावली चासौ श्रमभुभिक्तिगुणोद्या ।

श्रीहर्पः कुलदेवोस्यास्त्रसाहिन्यः कुलक्रमः ॥ २७ ॥

श्रनंतगोवरे श्रीमान् पण्डित श्रीनरे स्व (श्व ) रः ।

पंचार्य- लाकुलान्नाये विश्वरूपो मबद्गुरः ॥ २८ ॥

### विजालियाका लेख।

जर्नल आफ रायल प्रियाटिक सं।साइटी आफ वंगाल जिल्ह ४ भाग ९ पृष्ठ ४९—

विप्रश्रीवन्स- गोत्रे भृद्हिच्छत्रपुरे पुरा।
नामन्तोनंत नामंत पूर्णतल्लो नृरस्ततः॥ १२॥ तस्माच्छ्री जयराजविष्रहनृषौ श्रीचन्द्र गीपेन्द्रकी तस्माहुर्लभगूर्वको शिशनृषो गूत्राकसञ्चन्द्रनौ। श्रीमद्वष्पयराज विन्ध्यनृरतिः श्रीसिहराह् विष्रहौ श्रीमद्वर्ष्ट्रभगुंदु वाक्षित नृषाः श्रीवीयरामोनुजः॥ १३॥ श्रीचण्डोवनिपेतिराणकथर श्रीसिहलोद्धसल् स्त्रद्वश्राताय ततोषि वीसल् नृषः श्रीराजदेवीिषयः। पृथ्वीराज नृषोय तत्तनुमवो रासल्य देवी विभु-सत्युत्रो जयदेव इत्यवनिषः सौमल्लदेवीपितः॥ १४॥

- इत्वापाधिगर्मिचलाभिधयशो राजादि वीरत्रयं िक्षिप्रं कर कृतांत वक्त्रकृहरे श्रीमार्गं दुर्गान्वितं। दण्डनायकवरः संप्राम रंगांगणे श्रीमत्सोल्लग येनेष्ठिन-सात्॥ १५॥ ्जीवन्नेव नियंत्रितः करभके अणों राजोस्य सूनुदूति हृदयहरिः सत्व वाशिष्टसीमो गांभीयौंदार्यवर्यः समभवद्वरा छव्धमध्यो नदीत्सः। तिचत्रं जंतजाद्यः स्थितिरनृत महापंकहेतुर्क्न मध्यो न श्रीमुक्तो न दोषाकररचितरित ने जिव्हाधि सेव्यः॥ १६॥ यद्राज्यं कुशवारणं प्रतिकृतं राजांकुशेन स्वयं येनात्रैव न वित्र मेतत्पुनर्मन्यामहे तिचत्रं प्रतिमासते सुकृतिना निर्वाण श्रीदेवराजं प्रति॥ १०॥ भंगकरणं -न्यकाराचरणेन -कुवलय विलासकर्ता विग्रहराजो जनिस्ततो चित्रं। सक्लंकः ॥ १८॥ जडश्रीग न्तत्ततयस**ि**त्रं यत्र श्रादानत्वंचकभादानपते परस्य श्रादानः।

श्रादानत्वंचकभादानपते परस्य श्रादानः।

यस्य द्धत्करवालः करालः करतलाकितः॥१९॥

कृतान्तप्यसज्जोभूत्सज्जनो सज्जनो भुवः।

वैद्वंतं कुंतपालागाद्यतो वैकुंतपालकः॥२०॥

जावालिपुरं ज्वालापुरं कृतापिलका पिष्पली।

वाततूलतुल्यं रोषात्तद्वलं न सौर्येण॥२१॥

अतोल्यां च वलम्यां च येन विश्रामितं यशः।

विल्लिकाग्रहणश्रान्त माशिकालामलंभितः॥२२॥

तज्ज्येष्ठश्रातृपुत्रोभूत् पृथ्वीराजः प्रभूपमः।

तस्माद्जितदीनागो हेमपर्वतदानतः॥२३॥

वत्याद्जितदीनागो हेमपर्वतदानतः॥२३॥

वत्याद्जितदीनागो हेमपर्वतदानतः॥२३॥

वत्याद्जितदीनागो हेमपर्वतदानतः॥२३॥

वत्याद्जितदीनागो हेमपर्वतदानतः॥२३॥

वत्यान्तिवहैर्द्वभाग्यस्विद्यन्तेन्द्रान्त्वयैश्च

्वर्णादिदानिवहैर्दशिमांहिद्रिस्तोलानरैर्नर्गरदानचयैश्च विप्राः। यनाचिताश्चतुरभूपति वस्तुपालमाक्रम्य चारु मनसिद्धिकरी गृहीतः॥२ ॥ सोमेश्वरा छुड्धराज्यस्ततः सोमेश्वरो नृपः।
सोमेश्वरनतो यसाज्जन सोमेश्वरो मवत् ॥२६॥
प्रतापलंकेश्वर इत्यभिख्यां यः प्राप्तवान् प्रौढ़प्रभुप्रतापः।
चस्याभिमुख्ये वरवैरिमुख्या केचिन्मृताः केचिद्भिद्धताश्च ॥२७॥
नृतीयायां तिथौ वारे गुरौ तारे च हस्तके
वृद्धिनामनि योगे च करणे तैत्तिले तथा।
संवत् १२२६ फाल्गुन वदि ३॥ तामारेवणा यामयोरंतराले गुहिलपुत्र
सदांवर महंघणसिंहाभ्यां दत्तक्षेत्र होहली १

## चौथा प्रकरण।

# कन्नौजके सम्राट् प्रतिहार।

करनेसे प्रतिहारोंका बराना भी इसी समय सुप्र-सिद्ध होकर गुहिलोत घरानेकी तरह उन्नत हुआ। प्रतिहारोंने उत्तरभारतका प्रदेश धीरे धीरे हस्तगत कर कन्नौजन् के साम्राज्य-पद्पर श्रधिकार कर लिया। टाड साहब गुहि-लोतों या चाहमानोंकी तरह प्रतिहारोंका सम्मान नहीं करते। इसका कारण यह हो सकता है कि मुसलमानी श्रमलदारोंमें यह घराना गिरता जा रहा था श्रीर श्रब तो नामशेष ही हो गया है। परन्तु टाडके पश्चात् इघर जो नये लेख उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें प्रतिहार घरानेकी विशेष उन्नतिके प्रमाण मिलते हैं। स्मिथ श्रीर भोगडारकरने वहुत सावधानीसे इस घरानेके सम्बन्धमें खोज कर इसका सुश्चंखल इतिहास लिखा है। बिल-कुल हालको खोजसे यह निश्चित हुश्रा है कि कन्नौजके 'वर्म' घरानेका सम्राट्पद ईसाकी नवम श्रीर दशम शताब्दीमें प्रतिहारोंके श्रधिकारमें निष्कएटक कपसे था। प्रतिहार घरानेके सम्बन्धको सब उपलब्ध सामग्री सिथ साहबने सन् १६०६ के रायल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नलमें श्रत्यन्त सुन्दर रीतिसे ग्रथित की है। परन्तु सिथके मतसे प्रति हारोंका समावेश गुर्जर जातिमें होता है श्रीर गुर्जर एतहेशोय नहीं हैं। इस मतका खएडन हम पहले कर चुके हैं; उसका सारांश यह है कि एक तो प्रतिहार गुर्जर नहीं हैं श्रीर दूसरे गुर्जर एतहेशीय ही हैं। सिथ साहवका उक भ्रान्त मत छोड़ दिया जाय, तो उनका लिखा प्रतिहारोंका शेष इतिहास मान्य हो सकता है। उसीका आधार लेकर श्रीर नवीन उपलब्ध सामग्रीका उपयोग कर तथा सिथ साहवके उल्लिखित लेखोंका स्वयं परीक्षण कर श्रीर उनका ठीक ठीक श्रर्थ लगाकर यह प्रकरण हम लिख रहे हैं।

रं० सन् १६०३-४ की आर्किआलाजिकल रिपोर्टमें भोज राजका सागरतालका लेख छुपा है। उसकी प्रतिलिपि जिज्ञासु पाठकोंके सुभीतेके लिए आगे प्रकाशित की गयो है। इस लेखसे प्रतिहार घरानेकी उत्पत्ति और इस घरानेके प्राचीन राजाओंका अञ्छा परिचय मिलता है। इस घरानेका प्रथम प्रसिद्ध राजा नागभट है। सिथके मतसे नागभटका समय ई० स० ७२० से ७४० (वि० ७८५-७६७) है। प्रतिहार घरानेके मूलपुरुष श्रीरामचन्द्रके भाई लदमण माने गये हैं; क्योंकि वे रामचन्द्रके द्वारपाल अर्थात् प्रतिहारका काम करते थे। अतः इस घरानेकी गणना सूर्यवंशमें होती थी। उक्त लेखमें नागभट-के सम्बन्धमें निम्नलिखित उल्लेख है—'प्रतिहार (द्वाररक्षक) का चिह्न धारण करनेवाले इस वंशमें नागभटका जन्म हुआः

जो पापरत बलन नामक म्लेख राजाके विरुद्ध निरन्तर शस्त्र खिये रहनेके कारण जन्मसे ही चार हाथींवाला प्रतीत होता -था। इस वर्णनसे पता चलता है कि मृतिंभंजक अरबोंसे लड़कर इसने विजय पायी थी। श्ररबोंने सिन्ध प्रान्तपर श्रिधिकार कर पूर्वकी श्रोरका प्रान्त हस्तगत करना श्रारम्भ कर दिया था। यह सब वृत्तान्त पहिले लिखा जा चुका है। श्चरवापर विजय पाकर जिस प्रकार वाष्पारावलने कीर्ति सम्पादन की, उसी प्रकार नागभटने भी की श्रीर जिस प्रकार -धाप्पाने गुहिलोत घरानेकी श्रथवा सामन्तदेवने चाहमान घरानेकी स्थापना की, उसी प्रकार प्रतिहार घरानेको स्थापना नागमटने को थी। सिथके मतसे 'भिनमाल' नगर नागमटकी राजधानी था, परन्तु लेखोंमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है। क्दाचित् प्राचीन समयमें लेख लिखनेवालोंको सभी स्थलोंके नामका निर्देश करना महत्वका न प्रतीत हुआ हो, क्योंकि वे उनसे भलीभाँति परिचित थे परन्तु हमारे लिए स्थलीं का जान लेना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो गया है। यही नहीं, - स्थलोंको जाने विना इतिहासकी श्रृङ्खला ही नहीं बाँघी जा - सकती। अस्तु, यह निश्चित है कि पृथ्वीराज चौहानके समयमें नाहरराय प्रतिहारकी राजधानी (जोधपुरके निकट) मांडोर थी। इससे श्रनुमान होता है कि नागभटके समयमें भी प्रति-हारोंकी गद्दी मांडोरमें थी। नाहरराय श्रौर पृथ्वीराज चौहान-में जो लड़ाई हुई थी, ।उसका वर्णन श्रागे श्रायगा। मांडोरके उजड़े हुए पुराने राजमहलों श्रीर वहां उपलब्ध हुए पाली भाषाके शिलालेखोंसे जान पड़ता है कि प्राचीन समयमें मांडोर चहुत समृद्ध और महत्वका नगर था (देखो टाड जिल्द १ · भृष्ठ २१०, )। हमारी धारणा है कि नागभटकी गद्दी मांडोरमें

ही थी। पिछले भागमें हम लिख चुके हैं कि आठवीं शताब्दी (वि० ७५ ६-८५७) के पूर्व भिनमालमें व्याव्रमुखके घंशज 'चाप' वंशके राजा राज्य करते थे। श्रतः मिनमालमें नागमर-को राजधानी होना श्रसम्भव जान पड़ता है। हमारे मतपर यह आत्तेप किया जा सकता है कि मिनमाल और मांडोर ये दोनों नगर मारवाड़में थे श्रौर एक ही राजञ्जनके श्रधीन थे। इस प्रान्तको पहिले गुर्जरत्रा कहते थे। गुर्जरत्रा मारवाड़ है, गुजरात नहीं। उस समय गुजरात 'लाट' नामसे प्रसिद्ध था। गुर्जरत्रामें , एक छत्री राज्य था और वह मिनमाल में ही रहा होगा, श्रतः मांडोरमें दूसरे राज्यका होना सम्भव नहीं है। इल प्रकार सब तरहसे विचार करनेपर नागभटके मूलस्थान-का निश्चय करना कुछ कठिन श्रवश्य है, पर यह श्रसन्दिग्य है कि वह मारवाड़में ही कहीं रहा होगा। क्योंकि ईसाकी आठवीं सदीके आरम्भमं अरबोंके जितने आक्रमण मारवाड़-पर होते थे, उतने सांभर या चित्तौड़पर नहीं होते थे। नाग-भटने श्ररवोंसे युद्ध कर श्रौर उन्हें पराजित कर प्रसिद्धि पायी थी। इससे जान पड़ता है कि उसका कार्यक्रेत्र मारवाड़में ही कहीं था। श्ररबोंने सिन्ध प्रान्तपर ई० स० ७१२ (वि० ७६९) में श्रधिकार किया। इससे कुछ ही वर्षोंके पश्चात् वे मारवाड़-की श्रोर मुके होंगे। श्रतः सिथने जो नागमटका समय (ई० स० ७२ म से ७४७) निश्चित किया है वह ठीक प्रतीत होता है। नागभटके पश्चात् उसका भतीजा ककुस्थ (श्रथवा

किनकुक) गद्दीपर वैटा। सिथके मतसे उसका राजत्वकाल किनकुक) गद्दीपर वैटा। सिथके मतसे उसका राजत्वकाल किन्स्य से ७४० से ७५५ (वि० ७६७-६१२) तक था। ककुस्थके अनन्तर देवशिक (देवराज) राज्य करने लगा। उसका राजत्वकाल अनुमानतः ई० स० ७५५ से ७४० (वि० ६१२-

म्२७) तक था। इस वंशमें श्रपने पराक्रमसे जो श्रत्यन्त प्रसिद्ध हुश्रा श्रीर जिसने सम्राट्-पदको प्राप्त किया, वह वत्स-राज इसी देवराजका पुत्र था। वत्सराजने कन्नोजपर चढ़ाई की श्रीर वहांके भंडीकुलके राजाको हराकर साम्राज्यका अधिकार प्राप्त किया। वन्सराजके पराक्रमके सम्बन्धमें भोजके शिला-लेखमें यह लिखा है—ख्याताद् भंडिकुलान्मदोत्कटकरिप्राकार दुलीवतो। यः साम्राज्यमिश्रज्य कार्मुकसखा संख्ये हठाद्र-श्रहीत्। इस श्रोकका श्रर्थ इतिहास-कोविदोंने ठीक नहीं किया, इससे विपर्यास होना सम्मव है; श्रद्धः इसपर थोड़ा श्रिक विचार करना श्रावज्यक है।

स्रोकका सरल अर्थ यह है-"मदोन्मच हाथियोंके विरावसे जहां प्रवेश होना श्रसम्भव था, उस साम्राज्य-पदको प्रसिद्ध भएडोकुलसे युद्धमें धनुपकी सहायतासे पराक्रम कर छीन लिया।" अब यह देखना है कि 'वत्सराजने साम्रा-ज्याधिकार हस्तगत किया,' इसका श्रर्थ क्या है। श्रति प्राचीन समयसे उत्तर भारतके लोग साम्राज्य श्रौर सामन्तका श्चर्य जानते हैं। इस सम्बन्धका पहिला उल्लेख महाभारतके समापर्वमें है। श्रीकृष्ण कहते हैं—"ब्राह्मणोंके भयसे सव चित्रयाने मिलकर राजकृट खापन किया श्रीर मगध देशके जरासन्थको उसका अधिपति बनाया।" जरासन्धको हरानेपर सार्वभौम पदका मान पाएडवींको प्राप्त हुआ या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि महामारतके समयमें ( श्रर्थात् ईसवी सन्के पूर्व लगमग ३०० वर्षों तक ) सम्राट्पद्के अधिकारी मगधर्मे श्रवश्य थे। उस समय मगधमें कदाचित् नन्दवंशका ग्रिघराज्य था। चन्द्रगुप्तने सार्वभौमत्वके अधिकार ग्रिधिक

रदमुल किये और अशोकने अपने पराक्रमसे सम्राट्पद प्राप्त किया। पाटलिपुत्र नगरी सार्वभौम साम्राज्यको राजधानी बनी। श्रागे चलकर वहीं विभिन्न वंशोंके सम्राट् भिन्न भिन्न समयमें हुए। अन्तर्ने पाटलियुत्रमें गुप्त राजाश्रोका साम्राज्य सापित हुआ। गुप्त राजाओं ने समुद्रगुप्त श्रीर चन्द्रगुप्त विशेष विख्यात थे। इसके अनन्तर भारतमें हुगोंने प्रवेश किया। उन्होंने गुप्तोंको हराकर उनकी राजधानी उध्वस्त कर डालो। तबसे पाटलिपुत्रका महत्व घटने लगा। बाद्में ह्रषेने कन्नीजर्मे साम्राज्यपद कैसे स्थापित किया, इसका विव-रण पहिली पुत्तकमें दिया ही जा चुका है। हर्षने अपने उत्तम राज्यभवन्थसे अन्य कई राजाओंको अपने वशमें कर लिया णा। उसके पास साह हजार गजसेना थी और वह खयं पराक्रमी था। कन्नौज नगरका महत्व बहुत बढ़ गया था ः प्रत्येक पराक्रमी राजा चाहता था कि मेरी गही कन्नीजर्मे रहे। मुसलमानोंके राजत्वकालमें भी यही बात थो। हर एक भुसलमान सरदार चाहता था कि दिल्लीके बादशाहको हरा-कर मैं ही तब्तनशीन होऊँ। सभी शूर पुरुष महत्वाकांची होते हैं। महत्वाकांकासे ही प्रेरित होकर माएडोरके वत्स-राजने कन्नौजपर चढ़ाई की श्रोर उसमें वह विजयो भी हुआ। वर्मवंश धीरे धीरे सीए हो ही रहा था, श्रतः वत्सराज जैसे प्रतापी राजाका आक्रमण होनेपर वह कहाँतक उहर सकता था? कन्नौज उसके हायसे निकल गया। इतिहासका यह एक साधारण नियम प्रतीत होता है कि हर किसी राज्यकी श्रमिवृद्धिकी साधारण मर्यादा दो सौ वर्ष होती है। इसके

अनन्तर हासका आरम्भ होने लगता है। कनौजके वर्मवंशकी

भी यही हाजत हुई।

वर्मवंशका श्रन्तिम पुरुष कौन था श्रीर किस शकमें वत्सराजने कन्नौजपर चढ़ाई की, इसका उल्लेख मोजके लेखमें नहीं है। एक जैन ग्रन्थके उल्लेखसे ज्ञात होता है कि वत्सराजने सन् ७=३ (वि =४०) के बाद कन्नौजपर चढ़ाई की थी। एक जैन लेखके श्राधारपर स्मिथका श्रनुमान है कि उस समय कन्नौजकी गदीपर इन्द्रराज विराजमान था। "शक ७०५ में इन्द्रायुध उत्तरका, इन्प्रराजका पुत्र श्रीवह्मम दिल्य देशका, श्रवन्ति नामक राजा (श्रवन्ति नगरीका नहीं) पूर्वदेशका, वत्सराज पश्चिम देशका श्रीर सौर्योंके देशका अधिपित जयवराह था।" इस श्रवतरणसे स्पष्ट है कि शक ७०५ क्ष श्रर्थात् सन् ७=३ में कन्नौजकी गदीपर इन्द्रराज श्रथवा इन्द्रायुध विराजमान था श्रीर मारवाड़में वत्सराज राज्य करता था।

यहाँ श्लोकके 'श्रवन्ति भूपति' शब्दका रूपष्टोकरण श्राव-श्यक है। 'श्रवन्ति भूपति' का श्रर्थ 'श्रवन्ति नगरो श्रथवा मालवेका राजा न कर, 'श्रवन्ति' नामक राजा, ऐसा ही करना श्रिधक उपयुक्त है, क्योंकि श्लोकमें रूपष्ट हो कहा है कि श्रवन्ति भूपतिका राज्य पूर्वमें था किन्तु श्रवन्ति पूर्वमें नहीं है। तात्पर्य यह कि यद्यपि ७८० (वि० ८३७) में इन्द्रायुध राजा वत्सराजके द्वारा पराजित हो गया था, तथापि सन् ७८३ (वि० ८४०) तक वही कन्नोजकी गद्दीपर था। पराजित सम्राट् सिंहासनपर कैसे रह सकता है, इसका उत्तर उत्तर-

शाकेष्वव्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां। पातीन्द्रायुध-नाम्निकृष्ण नृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम्॥ पूर्वा श्रीमदवन्ति-भूमृति नृपे वत्सादि राजेऽपरां। शौर्याणामधिमण्डले जययुते वीरे वराहेऽवात॥

भारतके इतिहासकी नाना प्रकारके उलटफेरीकी घटनाओंका विचार करनेसे मिल जाता है। जो राजवंश चीए हो जाता था, उसके अन्तिम पुरुषकी जीवित अवस्थातक उसीके नामसे राजकाज होतो था और उसके पश्चात् विजयी वंश गदीका मालिक बनता था। यही नहीं, इतिहासमें ऐसे भी प्रमाख-मिलते हैं कि सार्वभौम वंशका उच्छेद हो जानेपर, उस वंश-का दूरका भी कोई पुरुष यदि बच रहा हो, तो उसे बहुतेरे सरदार सहायता देकर बलवा कर देते थे। तात्पर्य, लोगोंमें प्राचीनता श्रौर प्राचीन राजवंशका बड़ा श्रमिमान होता था। जनताका यही आग्रह रहता था कि शासन सूत्र चाहे किसीके हाथमें कों न हो, राज्यशासन प्राचीन राजवंशके नामसे ही होना चाहिये। जनता श्रत्यन्त पुराणिय होती है। जनताका यह मनोभाव देखकर हो विजयी शासक विजितोंके प्राचीन राजवंशोंका एकाएक विष्वंस नहीं करते। इसके विलकुल हालके उदाहरण मराठी तथा अंग्रेजोंके शासन-कालमें ही मिल सकते हैं। यही नहीं, पुराने पराभूत राजांकी श्रोरसे ही राज्यसंचालन हो, इसलिए पुराने राजवंशके पचपातियाँ श्रीर विजयी सैनिकोंमें युद्ध तक छिड़ जाता था। दिल्लीका राज्यपदाधिकारी परंपरागत रूपसे मुगल राजवंश ही रहे, किन्तु कोष, सेना, कर तहसील आदि शासनसूत्र अपने हाथ त्रा जायँ, इसिलये १० वीं सदी (वि० १७५०१०५) में अंग्रेजों, मराठों और पठानों में बड़ी स्पर्धा थी। पूर्वके प्रान्त श्रंप्रेज दवा वैठे थे। दिल्ए श्रीर पश्चिमके प्रान्त मराठों और श्रफ़गानोंने इस्तगत कर लिये थे। तीनों दिह्नीके राजवंशकी रत्नाके वहाने आपसमें जूम रहे थे। ईसाकी आठवीं शताब्दी (वि० ७५ == ५५७) में वत्सराजके समयमें भी यही दशा थी। वत्सराजने पश्चिमकी श्रोरसे चढाई कर कन्नोजका साम्राज्य पादाकान्त किया, तब बंगालके श्रिधिपति गोपालराज (श्रर्थात् श्रवन्ति) श्रौर दिल्लाएकी श्रोरसे राष्ट्र-कूटों (श्रर्थात् मराठों) ने उसपर चढ़ाई को। पालवंश तथा राष्ट्रकूटों के लेखों से ज्ञात होता है कि वत्सराजने गोपालराजको हराकर गौड़-बंगाल (पूर्व श्रौर पश्चिम बंगाल) के श्रिधिपतिके राजचिह्न (दो छत्र) छीन लिये; परन्तु राष्ट्रकूटों के राजा श्रुवने वत्सराजको श्रपना पराक्रम दिखाकर उससे गौड़-बंगालके वे दोनों राजछत्र लिये श्रौर उसे गुर्जर प्रान्त श्रर्थात् मारवाड़तक हटा दिया।

यह वर्णन राष्ट्रकूट-लेखका है। परन्तु इससे वत्सराज श्रीर गोपालकी लड़ाई कहाँ हुई, वत्सराजका पराभव ध्रुवने कब श्रीर कैसे किया, इसका कुछ पता नहीं चलता। युद-समयमें किसकी कितनी सेना थी श्रीर वह किस प्रकारको थी, इसका भी कहीं उत्तेख नहीं है। यह अनुमान किया जा सकता है कि वत्सराजका प्रान्त रुच श्रीर उष्ण होनेसे उसके पास गजसेना श्रधिक न रही होगी, तीरन्दाजों श्रौर घुड़-सवारोंकी ही संख्या अधिक होगी (राजपूत घोड़ेपर चढ़ने-में बड़े कुशल होते हैं )। बंगाल और कन्नीजके राजाओं के पास गजसेना रही होगी। इतिहाससे यह सिद्ध हो है कि हर्षके पास साठ सहस्र गजसेना थी। अतः उसके उत्तराधिकारीके पास भी उसका होना सम्भव है। इसीसे थोजके लेखमें लिखा है कि हाथियोंकी दीवारसे विरा हुआ होनेपर भी कन्नीजका राज्य वत्सराजने इस्तगत कर लिया। मराठौंकी गजसेना ज्ञौर अश्वसेना तो प्राचीनकातसे ही प्रसिद्ध है (देखो हुएनलंग कृत वर्णन और हर्षचरित प्रथम भाग )। इस कारण

वन्सराज यद्यपि कन्नोज श्रीर बंगालपर विजय पा सका, तथापि राष्ट्रकूटोंके सामने उसकी दाल नहीं गली।

इस प्रकार कन्नोज जीतनेका वत्सराजका प्रयत्न विफल हुआ परन्तु वत्सराजके पुत्रने अपने पिताका उद्देश्य, बड़ा परिश्रम दिखला कर, सिद्ध किया। वत्सराजके पुत्रका नाम नागभर था। इसी नागभर (दूसरे) को कन्नीजके साम्राज्य-संस्थापकका मान मिला है। नागमटके दिग्विजय वर्णनके चार श्लोक भोजलेखमें मिलते हैं जिनसे उसके पराक्रमका श्रवु-मान किया जा सकता है। नागभटने प्रथम कन्नोजके सामन्ती-का पराभव कर, फिर कन्नौजपर चढ़ाई की ( आन्ध्र, सैन्धव, कलिंग, विदर्भ श्रादि राजा कन्नीजके सामन्त थे )। नागभटने उनका पराभव कर उन्हें वशमें किया श्रीर उनसे राजस्व लेना आरम्भ किया। हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहासमें एक विशेष वात यह देखी जाती है कि यहाँ युद्धमें जो राजा परा-जित हो जाता था, विजेता उसकी भूमि नहीं हरण करता था, न वहाँ अपना सिका ही जमाता था, केवल उससे कर ले लेता था। दिग्विजयका यह अर्थ नहीं था कि सब राज्योंको उजाड़कर वहाँ श्रपना प्रभुत्व जमाया जाय श्रीर वहाँका क्रासन-सूत्र अपने हाथमें लेलिया जाय। विजित राष्ट्रोंके नजाओं से अपना आधिपत्य स्वीकार करा लेना ही दिग्वि-'क उद्देश्य होता था। सार्वभौमपद्का भी यही श्रर्थ है के सब राजा विजेताका आधिपत्य स्वीकार कर लें। वे राजा सार्वभौम राजाके 'मागडलिक' कहलाते, परन्तु राज्य-शासनमें वे कि शी प्रकार परतंत्र नहीं होते थे। श्रस्तु, इस प्रकार दिग्विजय कर, नागमटने वङ्गाधिपतिका परामव किया। इसी वङ्गाधिपतिने पहिले कन्नौजके इन्द्रराजको

हराकर उसके स्थानमें चकायुधको कन्नीजका राजा वनाया था। सम्राट्चकायुधने फिर वंगाधिपतिका आश्रय ग्रहण किया। इसी निमित्तको & आगे कर नागमटने उसपर चढ़ाई की और वह विजयी भी हुआ। इसी प्रकारके साधा-रता निमित्तोंका श्राधार श्रहण कर विजयेच्छ श्रीर महत्वा-कांची वीर श्रपना काम बना लेते हैं। मुसलमानोंके राजत्व-कालमें ऐसा ही दश्य देख पड़ता है। दिल्लीश्वर शाह आलमने अंग्रेजोंका आश्रय लिया, उसके इसी अपराधपर मराठोंने उस-यर चढ़ाई की और उसे पदच्युत कर वावरके एक वंशजको गद्दीपर बैठाया। नागभटने चक्रायुधका पराभव किया, परन्तु इसे पदच्युत नहीं किया, 'विजय नम्रव पुरुष राजत' — उत्तरे वह उसे यदीपर बैठाकर, स्वयं सामन्तों जैसा विनयपूर्ण बर्ताव उसके साथ करने लगा। इससे वह बहुत ही लोकप्रिय हो -यया। कुछ समय बोतनेपर नागभटने स्वय साम्राज्यपदा-शिषेक करा लिया और वह कन्नीजका शासन करने लगा। जुजकता लेख ( ए० इंडि० पृ० १६= ) में नागभर और वत्स राज, दोनोंके लिए सार्वभौमत्वसूचक विशेषणोंका प्रयोग किया यया है। "परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर" का विद्र दोनोंके नामोंके साथ है। इससे प्रतीत होता है कि पहले पहल बत्तराजने ही कन्नौजकी विजय की थी। नागभट भी स्राया पदाभिषिक हुआ था, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु प्रशन यह है कि नागभट कन्नोजमें ही राज्य करता था या श्रौर कहीं ? बुचकला-लेखमें, जो सन् दर्प (वि० ८७२) के लग-स्य लिखा गया था, कहीं कन्नीजका उल्लेख नहीं है। सिथका अनुमान है कि नागभरने सन् ६१० (वि० ६६७) के लगभग

<sup>🛱</sup> पराश्रयकृत स्फुट नीचमावन् ।

कन्नौजमें भ्रपनी गद्दी स्थापित की श्रौर इसके पश्चात् सन् ६१६ (वि० ६७३) में चक्रायुधके साथ वर्म वंशका श्रन्त हो गया। (प्रथम पुस्तक देखों)

कन्नौज विजयके बाद साम्राज्यपद्पर प्रतिष्ठित हो कर नागभटने कन्नौजके सब सामन्तोंको अधीन कर लिया था। लेखों में उसके पादाकान्त किये देशों ( अर्थात् उन देशों के सामन्तों ) की जो सूचो मिलतो है, उससे कन्नौजके साम्रा-ज्यकी सीमा निर्धारित की जा सकती है। ज्ञानर्त ( उत्तर गुजरात), मालवा, किरात (विनध्य प्रान्त), तुरुक्त, वत्स ( प्रयाग ), मत्स्य (जयपुर) और झन्य देशों के किले नागभटने हस्तगत किये थे। श्रतः कन्नौजका साम्राज्य उत्तरमें हिमा-लयसे दिल्लमें काठिवावाड़तक और पूर्वमें प्रयागसे लेकर पश्चिममें पंजाबतक फैला था। 'तुरुक्त' किस प्रान्तका नाम था, इसका निश्चय करना कठिन है। सिथके मतानुसार तुरुष्क सिन्ध प्रान्त है। सिन्ध प्रान्तपर ई० स० ७१२ (वि० ७६६) में अरवोंने अधिकार किया था और उक्त लेख ई० स० =५० (वि० ६०७) का है। अतः इस लेखके समयमें नागमटने श्ररवीको कैसे हराया होगा, यह एक समस्या ही है। तुरुक प्रान्त कीनसा था, यह हम एक टिप्पणीमें विस्तारके साथ वतावरी।

सिथके मतसे दूसरे नागमटका राजत्वकाल सन् द०० से दर्भ तक (वि० द्रभूष्ठ-द्रदर) था और यह ठीक भी जंचता है। चकायुधको अक्षय देनेवाले वङ्गाधिपति धर्मपालका उसने पराभव किया, इससे अव उसका कोई प्रवल शत्रु ही नहीं बच रहा था। परन्तु वत्सराजकी तरह नागमटको भी राष्ट्रक्टोंने परास्त किया था, यद्यपि यह वात सही है कि राष्ट्रक्ट

उसके पीछे बहुत नहीं पड़े; नहीं तो कन्नीजका राज्य राष्ट्रकूटी-के ही हाथ आ जाता। परन्तु कन्नीजकी गद्दी नागभटके पश्चात् आठ पीढ़ियोंतक उसीके वंशजोंके पास रहो।

नागभटके पश्चात् उसका पुत्र रामचन्द्र राजकाज देखने लगा। सन् = २५ से = ४० (वि० = = २-= ६७) तक उसके राज्य कर चुकने पर मिहिर (भोजराज) को राज्यपद प्राप्त हुआ। प्रतिहार वंशमें भोज जैसा प्रतापी पुरुप दूसरा नहीं हुआ और उसका राजत्वकाल भी सबसे श्रधिक श्रर्थात् ५० वर्ष-सन् =४० से =६० तक (वि० =६७-६४७) था। सागरताललेखमें भोजराजकी खूय स्तुति की गयी है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह लेख उसके समयमें ही लिखा गया था। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसका आधिपत्य पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रतक और हिमालयसे विनध्य पर्वततक सर्वमान्य था। कन्नौजका महत्वपूर्ण प्रतिरूपर्धी बंगालका राजा था। भोज-राजने उसका पराभव किया परन्तु राष्ट्रकृटीको वह परास्त न कर सका। उलटे सन् म्५७ (वि० ६१४) की 'वगुम्रा' सनद-से जात होता है कि यद्यपि भोजराजकी सत्ता सर्वत्र फैली हुई थी, तो भी राष्ट्रकूटोंके राजा ध्रुवनिरुपमने उसका पराभव ' किया था (धामन्याप्त दिगन्तरोऽपि मिहिरः सद्वश्य वाहा-न्वितः)। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भी मिहिरकी सेना-में घुड़सवारोंकी ही संख्या श्रधिक थी। विलहारी श्रौर काशीके लेखोंसे (पिए० इंडि॰ पृ॰ २५२) ज्ञात होता है कि चेदी (हैहय) देशका हैहय कोक्रह्मदेव भोजका समकालीन था श्रीर वह भोजराजका समर्थक भी था। "भोजे वल्लभराजे श्री-हर्षे चित्रक्रुटभूपाले। शृंकरगणेन राजनि यस्यासीद्मयदः पाणिः॥" इस स्रोकमें कोकसदेवकी स्तुति अतिशयोकिपूर्ण

जान पड़ती है। परन्तु इससे प्रतीत होता है कि कन्नोजका साम्राज्य म्रांग्नेय दिशामें यमुनातटतक फैला हुआ था।

भोजराजके राज्य-प्रबन्धका वर्णन श्रलमसंऊदी नामक श्ररबी प्रवासीने सन् =4१ (वि० ६०=) में लिख रखा है। वह कहता है "गूजरके राजाके पास बड़ी भारी सेना है। उस-का अध्वदल अदितीय है और उसके पास ऊंटकी सेना भी है। वह श्रत्यन्त सम्पत्तिशाज्ञी है श्रीर उसके राज्यमें चोरों का भय नहीं है" (ईलियट भा०१)। इसका अर्थ यह है कि कन्नीजका साम्राज्यपद् जवतक वर्मवंशके हाथ था, तबतक कन्नोजकी सेनामें 'गजदल' श्रधिक था, परन्तु वह पद प्रति-हार वशके हाथ श्रानेपर वहांको सेनामें घुड़सवारोंका महत्व बढ़ा। इसका कारण यह है कि मुल प्रतिहार वंश मारवाड़का है, मारवाड़में घोड़ेपर चढ़नेकी लोगोंकी विशेष श्रभिरुचि होती है श्रीर चपलताके कारण युद्धमें घोड़ेका अधिक उपयोग होता है। श्ररव लोग कन्नौजके राज्यको 'जुजर' (गुर्जरों ) का राज्य कहते थे। इसका कारण एक तो यह है कि प्रतिहारोंका मृत देश गुर्जरत्रा (वर्तमान मारवाड़ ) है, दूसरे अरबों द्वारा विजित सिन्ध प्रान्तसे, जहां वे लोग बस भी गये थे, सटा हुआ ही गुर्जरता देश है। इस कारण प्रतिहार वंशके धैरी और अरबोंके सहायक राष्ट्रकूट लोग भी प्रतिहारोंको 'गुर्जर' ही कहते थे। परन्तु कन्नौजके प्रतिहारीने अपनेको कभी 'गुर्जर' नहीं कहा, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये।

भोजके पश्चात् उसका पुत्र महेन्द्रपाल (निर्भयराज) गद्दीपर बैठा। उसका राजत्वकाल श्रनुमानतः सन् म्ह० से ह०म् (वि० ६४७ से ६६५) तक था। उसका गुरु प्रसिद्ध कवि श्रीर नाटककार राजशेखर था। राजशेखरके श्रन्थोंमें

भी उसके महेन्द्रपाल श्रीर महेन्द्रपालके पुत्र महीपालके गुरु होनेका उल्लेख है। भोजराजके द्वारा सम्पादित विशाल राज्यकी महेन्द्रपालने भलीभाँति रज्ञा की। ताम्रपट इत्यादिसे उसके राज्यका विस्तार अनायास निश्चित किया जा सकता है। सौराष्ट्र, श्रवध श्रौर पंजावका करनाल प्रान्त उसके राज्यके श्रन्तर्गत था। चालुक्याधिपति वलवर्म राजाके ताम्रपटमें महेन्द्रपालके नामके साथ 'महाराजाधिराज परम-भद्दारक परमेश्वर' यही विरुदावली लिखी है। इससे जान पड़ता है कि महेन्द्रपाल चक्रवर्ती सम्राट् था और चालुका वंशका उक्त (गुजरातका) राजा उसका सामन्त था। कन्नीज दरवारकी श्रोरसे दिये जानेवाले वालकीय प्रान्तके एक ग्राम (दिध्वा दुवौलि) के दानपत्रसे जात होता है कि अवध प्रान्त भी कन्नोजके साम्राज्यके श्रन्तर्गत था। लितत-पुरके निकट उपलब्ध हुए 'सियाडोनी' लेख (इस लेखका समय ई० स० ६०३ = वि० ६६० है ) में साम्राज्यान्तर्गत साम-न्तोंके राज्य-प्रवन्ध और राजनीतिक परिश्यितिके सम्बन्धमें वहुतसी वार्ते लिखी हैं। इनका विचार खतन्त्र प्रकरणमें ही करना उचित होगा। महेन्द्रपालके समयमें ये लेख लिखे गये हैं, इस कारण इनका निर्देश यहाँ कर दिया गया है।

महेन्द्रपालके अनन्तर उसका ज्येष्ठ पुत्र दूसरा भोज गद्दीपर
वैठा। उसका राजत्वकाल कुल दो वर्षोंका (सन् ६०८ से ६६०
तक = वि० ६६५-६६७) था। भोजके पश्चात् उसका छोटा भाई
महीपाल राज्याधिकारी हुआ। उसके अन्य नाम चितिपाल,
हेरम्बपाल और विनायकपाल थे। विभिन्न लेखोंसे उसका
राजत्वकाल सन् ६१० से ६४० (वि० ६६७ से ६६७) तक था
(स्मिथ-रा० ए० सो० ज० १६०६ पृ० २६६)। इसी राजाके

समयसे कक्षीजका हास आरम्भ हुआ। राष्ट्रकृट लेखोंमें ते लिखा है कि तोसरे इन्द्रराजने ६१५ से ६१० (वि०६७२-६७४) के आस पास कन्नीजपर चढाई कर विजय प्राप्त की। पम्पनामक कानड़ी कविकी कवितासे जाना जाता है कि उसके आअयर दाता अरिकेसरी कर्नाटके पिता नर्रात्तह चालुक्यने कन्नीजन पर चढ़ाई कर अपने घोड़ोंको गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें नहलाया। इससे प्रतीत होता है कि नर्रासह चालुक्य इन्द्रराजका माएडलिक था और उसने कन्नीजकी चढ़ाईमें उसे सहायत्र दो थी। अस्तु, कन्नीजका पराभव इस प्रकार हुआ सही, किन्तु उसका वैभव कदाचित् महीपालके राजत्वकालमें भी पूर्ववत् बना रहा। इसी राजाके दरवारमें राजशेखरके लिखे 'बालभारत, (प्रचएड पाएडव) नामक नाटकका अभिनय किया गया था।

हहाल लेखों में, जो २२ दिसम्बर ६१४ (७ पोष ६७१) कों लिखे गये थे, सामन्ताधिपति धरणीवराह नामक चापराज द्वारा दी जानेवाली सनदों का उल्लेख है (इंडि० एंटि०जि० १२, पृ० १६०)। उसमें लिखा है कि महीपाल सार्वभौम राजा ध्या श्रीर काठियावाड़ उसी के साम्राज्य के अन्तर्गत था (राजाधिराज परमेश्वर महीपाल देवपाल प्रसादतः समनुशासता)। इससे एक तो यह सिद्ध होता है कि ६१४ (वि० ६७१) तक काठियावाड कन्नोज साम्राज्य के अन्तर्गत था। दूसरे, यह कि ६६९ में चापवंश नष्ट हुआ और अनहिलवाड़े में मृलराज चालुक्यने नया स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। अतः कन्नोज साम्राज्य के पृथक होनेका समय ई० स० ६१६ (वि०६०१) के पहले है। सिथका कथन है कि "अनुमानतः तीसरे गोविन्द-पहले है। सिथका कथन है कि "अनुमानतः तीसरे गोविन्द-

राजने महीपालके राजत्वकालमें ई० स० ६१६ (वि० ६७६) के श्रासपास गुर्जरांपर चढ़ाई की, उसी समय काठियावाड़-पर उसने श्रपना श्रिष्ठकार जमा लिया।" मतलव यह कि इन्द्रराजके कन्नोजपर चढ़ाई करने के थोड़े ही दिनों के वाद काठियावाड़ कन्नोजकी अधीनतासे निकल गया। तमीसे कन्नोजके हासका भी श्रारम्भ हुआ। फिर भी सन् ६१३ (वि० ६७०) में कन्नोज साम्राज्यकी पूर्वसीमा काशीतक थी, यह 'श्रसनी' श्रीर काशों के लेलों से (यथाक्रम सन् ६१७ श्रीर ६३१ = वि० ६७४ तथा ६८०) स्पर्र है। इन लेलों में महीपाल नहीं, किन्तु महीशपाल श्रीर विनायकपाल, इन दो नामोंका उल्लेख है। खजुराहों के एक टूरे-फूरे लेलमें लिखा है कि चितिपालने एक चन्देल (सम्भवतः यही हर्प है) राजाकी सहायतासे श्रपना गत वैभव श्रीर सम्राट्य पुनः प्राप्त किया। सन् ६१६ (वि० ६७३) में इन्द्र (तीसरे) ने कन्नोजको हराया, उसके पश्चात् ही ये लेल लिले गये हैं।

महीपालके पश्चात् उसका पुत्र देवपाल राज्याकढ़ हुआ।
उसका राजत्वकाल सन् ६४० से ६५५ (वि० ६६० १०१२)
तक था। ६४० ई० (वि० १००५) के खजुराहोके लेखमें उसे
'राजािवराज' कहा है। उसके द्वारा यशोवमां चन्देलको दी
गयी वैकुएठ अथवा विष्णुकी मूर्तिका उल्लेख भी उसमें है।
इससे बात होता है कि यद्यपि देवपाल अधिराज था, तथािं उसकी सत्ता घट चली थी। उसे औरोंसे सहायता लेगी
पड़ती थी और उसका पुरस्कार भी देना पड़ता था। वैकुएठ
मूर्तिका वृत्तान्त इस प्रकार है—''मोट अथवा तिब्वतका राजा
यह मूर्ति केलाससे ले आया (एपि० इंडि० १,१३४)। उसने
इसे कीरदेशके राजा 'साही' को दिया। देवपालने साही राजाको 'गजदल' के द्वारा सहायता दी, इस उपकारके बदले साही राजाने यह मूर्ति देवपालको अर्पित कर दी। देव-पालसे वह यशोवर्माको मिली।

देवपालके श्रनन्तर उसका सौतेला भाई विजयपाल राज्या-धिकारी हुआ। उसने सन् ६५५ से ६६० (वि० १०१२-१०४७) तक राज्य किया। मथनदेव नामक एक सरदारके राजौर-लेखमें उसे 'श्रधिराज' लिखा है (एपि० इंडि० ३, २६६)।

इससे ज्ञात होता है कि अबतक कन्नीजकी सत्ता अंशतः मानी जाती थी। कक्षीजका हास बराबर हो रहा था। विजय-पालके राजत्वकालमें मुलराज सोलंकीने उससे गुजरात प्रान्त छीन लिया था। सालवा भी स्वतन्त्र हो गया था श्रीर वहां भुंजराज राज्य करता था। जस्रोतीका राज्य चन्द्रेलके हाथ चला गया था ,श्रीर वह ( चन्देल ) भी श्रत्यन्त प्रवल हो गया था। इसने ग्वालियरके अधिकांश प्रान्तपर अधिकार कर लिया था और कन्नी जकी सत्ता दुकरा कर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। सारांश, वज्रदामनके श्रतिरिक्त श्रन्य माग्ड-लिक राजा तथा सरदार कन्नी जकी सत्ताको नहीं मानते थे, इस राजाके राज्यकार्यकी और बातें अज्ञात हैं। पंजाबके जय-पालसे सबुक्तगीनका सन् ६६० (वि०१०४७) में जो घोर युद्ध हुआ था उस समय विजयपालने जयपालको सहायता दी थी। विजयपालके बाद राज्यपाल गद्दीपर बैठा। सिथके मतानुसार उसने ६६० से १०२० (वि० १०४९-१०७९) तक राज्य किया। इसी राजाके समयमें कन्नौजका राज्य नष्ट हुआ। महमूद गज़नवीको चढाईका वर्णन इस पुस्तकके तीसरे भागमें किया जायगा। श्रतः कन्नीजके हासका विचार भी उसीके साथ करना उचित होगा।

प्रतिहार वंशके उपर्युक्त संचित्र इतिहाससे प्रकट है कि पहिले नागभटने गुर्जरत्रा (मारवाड़) में अरबोंको हराकर सन् ७२५ (वि० ७८२) में नया राज्य स्थापित किया। उसके पौत्र दूसरे नागभटने ६१५ के लगभग कक्षीजकी विजय कर वहीं अपनी राजधानी स्थापित की। =०० से १००० (वि० =५७-१०५७) के बीच इस वंशमें भोज और महेन्द्रपाल जैसे अत्यन्त परा-कमी तथा वैभवसम्पन्न राजा हुए। उनके समयमें कन्नौजके साम्राज्यका पूर्ण विस्तार हुआ। प्रायः सम्पूर्ण आर्यावर्तं उनके श्रधीन था श्रीर उनके शासनकालमें प्रजा भी बहुत सुखी थी क्योंकि उनकी शासनप्रणाली न्यायपूर्ण तथा शान्तिवर्द्धक थी। इस राजवंशके दफ्तरके कागजों और दानपत्रोंकी पद्धति हर्षके अनुकरणसे स्थिर की गयी थी। प्रत्येक राजांके ओज्ञापत्र-में भूतपूर्व राजाओंका उल्लेख संचित्त रूपसे किया गया है। यह पद्धति हर्ष और मोगलोंके दानपत्रों और आज्ञापत्रोंमें देख पडती है। इसी तरह प्रत्येक राजाकी पटरानीका उल्लेख भी पत्रों में है श्रीर कहीं कहीं उपास्य देवताश्रोंके नाम भी लिखे गये हैं। हमारे कथनका रूपष्टीकरण भोजराजके दौलतपुर वाले दानपत्र श्रीर महेन्द्रपालके दिघ्वा-डुवौली लेखके निम्न लिखित श्रवतरणोंसे हो जायगा।

| परम | वैष्णुव       | देवराज      | भूयिका देवी                 |
|-----|---------------|-------------|-----------------------------|
| 55  | माहेश्वर      | वत्सराज     | भूयिका देवी<br>सुन्दरी देवी |
| 99  | भगवतीभक्तो    | नागभट       |                             |
| 33  | श्रादित्यभक्त | रामभद्र     | श्रपा देवी                  |
| 57  | भगवतीभक्तो    | भोज         | चन्द्र भट्टारिका            |
| 55  | 13            | महेन्द्रपाल |                             |
| -   | वैष्णव        | भोज         | देहनागा                     |
|     | श्रादित्यभक्त | महीपाल      | देहनागा<br>महादेवी          |

ऊपर दिये हुए मोहरोंपरके मजमूनसे खभावतः हर्षकी मोहरोंके मजमूनकी याद आती है। हर्षकी मोहरोंके मजमून में हर एक राजाकी माका श्रीर उपास्य देवताका नाम रहता है। हर्ष श्रीर प्रतिहारों के उपास्यों में वड़ा अन्तर है। हर्षके कहर वौद्ध-मतावलम्बी होनेके कारण उसके लेखोंमें सौगत ( बुद्ध ) का उल्लेख है ( यथा-परम सौगत राज्यवर्धन )। E00 से १००० (वि० = ५७-१०५७) के बीच आर्यावर्तसे बौद्ध-मत प्रायः उठ गया था श्रीर पंचायतन देवताश्रोंको पूजा प्रचलित हो गयी थी। इस समय ग्रैव-वैष्ण्वोंके भगड़े मिट गये थे या उत्पन्न ही नहीं हुए थे श्रीर हिन्दूधर्ममें सिंहण्युताका अञ्जा प्रचार हो गया था। इस प्रकारका श्रन्तर क्यों और कैसे हुश्रा, इसका विचार हम एक स्वतन्त्र प्रकरणमें करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि बौद्धोंके समयमें पिता-पुत्रका धर्म भिन्न होनेपर भी दोनोंमें जिस प्रकार प्रेमसम्बन्ध वना रहता था, उसी प्रकार इस समय पितापुत्रके उपास्य देवता भिन्न होनेपर भी राज्यकार्यमें कोई क्ति नहीं पहुँचती थी। यही नहीं, राजपरिवारमें एक ही समयमें विभिन्न देवतात्रोंकी आरा-धना विना वाधाके की जाती थी। परमत-सहिन्युता श्रीर परदैवत-सहिन्युता हो हिन्दूधर्मको विशेषता है श्रीर इस गुणका उत्कर्ष इस समय मलीमांति देख पड़ता था। सारांश, वुद्धकी उपासना कम हो गयी और शिव, विष्णु, सूर्य, देवी तथा गणेशमें से किसी न किसी देवताकी उपासना सर्वत्र प्रचलित हो गयी। अस्तु, एक लेखकने जो यह प्रश्न किया है कि उस समयके राजा शाक्त थे, या अन्य किसी देवताके उपासक थे, इसका विचार हम आगे चलकर करेंगे।

यहां इतना ही कह देना उचित होगा कि 'श्रन्तःशाकाः' यह प्रसिद्ध चचन दाम्भिकोंको लदय कर कहा गया है, सद्भा-विकोंके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है।

हर्षके राजलेख श्रीर दानपत्रोंको तरह प्रतिहार राजाओंके लेख भी अत्यन्त संचित्र होते हैं और उनमें स्तुति बहुत ही कम होती है। प्रतिहार राजाओं के लेखों में एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक राजाका एक श्रन्य सांकेतिक नाम होता है, जिसे 'विरुद्' कहते हैं। यह छांकेतिक नाम लेखके अन्तिम श्लोकमें होता है। उदाहरणार्थ, महेन्द्रपालके उक्त लेखके श्रन्तमें 'श्रीमञ्जाकप्रयुक्तस्य शासनस्य स्थिरायतेः' यह श्लोकार्थ है, इससे महेन्द्रपालका सांकेतिक नाम 'भाक' स्पष्ट जान पड़ता है। इसी तरह भोजका विरुद्द नाम 'प्रभास' और महोपालका 'श्रीहर्ष' था (इतिङ॰ परिट॰ १५, पृ० १४१)। भोज (मिहिर) का 'श्रादिवराह' यह एक नाम और पाया गया है। भोजराजने श्रादिवराहके चिह्नके बहुतसे सिक्के ढलवाये थे, क्योंकि १०२० (वि० १०७७) के 'सियाडोनी' में मिले लेखमें 'ग्रादिवराह द्रम्मो' (सिक्कों )का उल्लेख है। अस्तु, जिस प्रकार लेखको अन्तिम पंकिमें राजाका विरुद्नाम लिखा रहता है, उसी प्रकार दानपत्रोंमें उस दूतका नाम भी लिखा रहता है, जो उस दानपत्रको यथारथान पहुँचा देता है। प्रतिहार राजाश्रोंके दानपत्रोंमें यह भी एक विशेषता है।

टिप्पणी—१ 'घटित्राला' लेखमें दो हुई प्रतिहारोंकी वंशावली। श्रीमाण्डारकरने एपि. इंडि. मा. ९ ए॰ २९९ में 'घटिआला'में उप-रूट्ध हुई प्रतिहारोंकी वंशावली प्रकाशित की है। उस वंशावलीका कन्नीजके सम्राट् घरानेकी वंशावलीसे मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि दोनों घरानोंका मूळपुरुष एकही था और नागभटसे उसकी दो शाखाएँ हो गयीं। 'घटिआला'के लेखानुसार नागभटका समय ई० स० ७०१ (वि॰ सं॰ ९१८-१६०=७५८) और कन्नौजन्नी वंशावलीके अनुसार ई॰ स॰ ७२५ (वि॰ ७८२) है। दोनोंमें विशेष अन्तर न होनेसे कहा जा सकता है कि नागभरसे ही दो वंश विभक्त हुए। यह भी सम्भव है कि कन्नीज जानेपर नागमट फिर माण्डोर छौंटा ही न हो और माण्डोरका प्रतिहार वंश परम्परागत रूपसे राज्य करता रहा हो। दोनों वंश एक ही होतेके कारण माण्डोरका घराना कन्नौजका माण्डलिक हो नहीं सकता । अस्तु, उक्त लेख जोषपुरसे १८ मीलकी दूरीपर 'घटिआला' नामक स्थानमें मिला है। हो सकता है कि वहीं पहिले माण्डोर रहा हो। लेखमें लिखा है कि कक्कृक नामक राजाने वि॰ सं॰ ९१८ में एक विजयस्तम्म स्थापित किया। छें खोक्त वंशक्रम इस प्रकार है —हरिश्चन्द्र नामक ब्राम्हण-ने भद्रा नामकी क्षत्रियकन्यासे विवाह किया; उसीसे ×× नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र नरभट और नरभटका पुत्र नागभट था। नागभटके पश्चात् । तत, २ यशोवर्मा, ३ चन्दक, ४ शिलुक, ५ भोट, ६ भिल्लादित्य, ७ कक, और ८ कक्कुक क्रमशः हुए। कक्कुककी माताका नाम दुर्छमा देवी था (कनकुक नाम कन्नौजके घरानेकी वंशावलीमें भी है)। कनकुक बड़ा पराक्रमी और विद्वान् था। उसने निम्नलिखित देशोंपर विजय प्राप्त की थी-त्रावणी, बल्ल, माड (जेसलमीरका नाम अबतक माड ही है-भाण्डारकर), आर्य, गुर्जरत्रा, लाट और पर्वत। इनमें आर्य और पर्वत किन देशोंके नाम थे, यह नहीं कहा जा सकता। गुर्जरत्रा मारवाड़ और छाट वर्तमान गुजरात है। सारांश, प्रतिहारोंकी सूछ शाखा माण्डोरमें ही चलती रही और वह कन्नौजकी शाखाके समान ही प्रतापी थी।

भव शंका यही है कि सामन्तके नाते सन्नाट् घरानेका उक्त वंशावली-में ब्लेख नहीं है। कदाचित् कन्नौजके घरानेका समवंशीय होनेके कारण कक्ककने उसका दल्लेख नहीं किया। इसके भतिरिक्त माण्डोरका वंश भपनेको कन्नोजके सम्राट् वंशकी बराबरीका समभता था; इस कारण उसने कन्नोजकी शाखाका उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं समभी।

यह कहा जा चुका है कि कक्कुक जैसा प्रतापी था, वैसाही विद्वान् भी था। उसने कुछ सुभाषित रचे हैं। उनमेंसे दो तीनका उल्लेख लेखमें भी हुआ है। उनको यहां उद्द उत करनेसे पाठकोंका कुछ मनी-रञ्जन ही होगा।

> चल्लकी काकलीगीतं शरचन्द्रश्च मालती। विनीता स्त्री सतां गोष्ठी कक्कुकस्य प्रियाणि षट्॥ न्यायमार्गो गुरोर्भक्तिः पुत्रे स्नेहः कृतज्ञता। प्रियावाग् नागरो वेषः कक्कुकस्य प्रियाणि षट्॥

### २-दौलतपुरा तथा श्रन्य लेखोंका समय।

दौलतपुराके लेखमें भोजदेवके दिये गुर्जरत्राके डेडानक (डीडवाना) से सम्बन्ध रखनेवाले एक प्रामके दानका उल्लेख है। इस लेखमें संवद १०० लिखा गया है। अबतक लोग यही मानते आये हैं कि यह हर्ष संवत् है; परन्तु छानबीन कर श्रीभाण्डारकरने सिद्ध किया है कि यह संख्या १०० नहीं ९०० है। इससे प्रतिहारोंके समयका मेल ठीक बैठ जाता है। श्रीभाण्डारकरने प्रतिहार राजपुरुषोंके राजत्वकालकी जो गणना की है, वह प्रशंसनीय है। एक प्रश्न अवश्य उठता है कि १०० का मेल ९०० से किस प्रकार मिलाया गया ? फिर भी भाण्डारकरकी कालगणना ठीक है।

पेहवा लेख—यह लेख भोजकालीन है और इसमें हर्ष संवत् लिखा है। लेखमें 'हर्ष' शब्द न होनेपर भी इस लेखसे ज्ञात होता है कि हर्ष संवत् ई० स० ९५० (वि० १००७) के पश्चात् भी प्रचलित था। साधा-रणतया उत्तर भारतमें विकाम और दक्षिण भारतमें शालिवाहन संवत् प्रचलित होनेके कारण उस समयके नये घरानोंके किसी राजाको अपना नया संवत् प्रचलित करनेकी प्रवृत्ति नहीं हुई। उत्तरमें विकाप और दक्षिणमें शालिवाहन संवत् क्यों माना जाता था, इसका विचार खतन्त्र रूपसे किया जायगा।

#### ३—भएडीकुल।

मोजराजके सागरतालके लेखमें लिखा है कि वस्सराजने भण्डीकुलसे साम्राज्यपद छीन लिया था। बाएके हर्षचिरित्रमें भण्डी नामक हर्षके एक मामाका उल्लेख है। अब प्रश्न यह है कि उस भण्डीका कक्षीजके घरानेसे कुछ सम्बन्ध था या नहीं ? वत्सराजने जब कक्षीजपर अधिकार किया, तब कक्षीजकी गहीरर इन्द्रायुध नामक राजा अधिष्ठित था। अतः कल्पना की जा सकती है कि इन्द्रायुध नामक राजा अधिष्ठित था। अतः कल्पना की जा सकती है कि इन्द्रायुध नामक राजा अधिष्ठित था। अतः कल्पना की जा सकती है कि इन्द्रायुध नामक राजा अधिष्ठित था। अतः भण्डीकुलके ही व्यक्ति थे। इस पुस्तकके पहिले भागमें हम कह आये हैं कि हर्षकी माता यशोमती और उसका माई भण्डी, दोनों मौखरी घरानेकी एक उपशाखाके एक कुठमें उत्पन्न हुए थे। मुख्य मौखरी घरानेके राजा कन्नौजमें राज्य करते थे। हर्षके देहावसानके पश्चात् इसी घरानेका कोई पुरुष कन्नौजकी गहीपर बैठा और उसीसे वर्मवश्च चला। उस वर्मका पूर्वज भण्डी था और इयरके वंशज भी भण्डी ही कहलाते थे। अतः इन्द्रायुधको भण्डीकुलोत्यन कहनेमें इतिहासका विरोध नहीं है।

#### ४-तुरुष्क।

८५० (वि १००) के आसपास लिखे हुए सागरतालके लेखमें 'तुरुक' नामक एक प्रान्तका उच्छेख है। ज्ञात नहीं होता कि यह कौन सा प्रान्त है। 'तुरुक' शब्द संभवतः 'तुर्क' शब्द से बना है। परन्तु तुर्कों-ने भारतमें दसवीं सदी (वि १५८-१०५०) के उत्तराधेमें अर्थात् सखु-क्तगीनके समयमें प्रवेश किया था। इससे पहिले यहां उनके आनेका कहीं उच्छेख नहीं है। महाभारतमें 'तुरुक्क' शब्द नहीं है। भागवतमें है; परन्तु यह प्रन्थ आठशीं सदीका लिखा हुआ है, अतः इसका विशेष महत्व नहीं है। सिमथका तर्क है कि तुरुक्क-तुर्क-अरबोंका नाम है, परन्तु हम इससे सहमत नहीं हैं। अरबोंकी 'ताजिक' संज्ञा है और कहीं कहीं उन्हें 'वर्बर'

भी कहा है। ८५० (वि० ९०७) से पहिले उनके लिए कहीं 'तुरुक' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हमारी समकमें ई॰ स॰ ६००-८०० (वि० ६५७-८५७) तक भारतपर लगातार आक्रमण करते रहने के कारण अरबों की सेना बहुत क्षीण हो गयी थी और वे नयी चढ़ाइयों के लिए सैनिकों की कमीका अनुभव करने लगे थे। भारतसे अट्टर सम्पत्ति हाथ लग जाने के कारण बगदाद के खलीफ़ा भी विलासितामें समय बिताने लगे थे। अतः सिन्ध में अरब लोग जो सेना भेजते थे, उसमें तुर्क ही अधिक होते थे। महायुद्ध के अवसरपर श्रंत्रे जों की ओरसे जिस प्रकार भारतीय सेना जर्मनी से लड़ी, उसी प्रकार उस समय अरबों की सेनामें बहुतसे वैतनिक तुर्क समाविष्ट हो गये थे। यही कारण है कि नवीं शताब्दी (वि० ८५८-९५७) के पश्चात्त सभी विदेशियों को यहाँ के लोग 'तुर्क' कहने लगे थे।

## ५-किश्रोजके प्रतिहार सम्राट्नि वंशावली।

```
१ माण्डोरका नागभट—नागभटका एक भाई
(ई० स० ७२५-७४०)

२ कक्कुक (नागभटका मतीजा) ३ देवराक्ति
(ई० स० ७४०-७५५) (ई० स० ७५५-७७०)

४ वत्सराज (ई० स० ७७०-८००)

| इसीने कन्नोजपर अधिकार किया
प नागभट (द्वितीय), यह कन्नोजका सम्राट्था
| (ई० स० ८००-८२५)
१ रामचन्द्र (ई० स० ८२५-८४०)
|
७ मिहिर या मोज (यह सबसे प्रतापी था)
| ई० स० ८४०-८९०)
८ महेन्द्रपाल (ई० स० ८९०-९०८)
```

८ महेन्द्रपाल (क्रमागत)

२ भोज (द्वितीय, ई॰ स॰ २०८-२१०) १० महीपाल (इसको क्षितिपाल या विनायकपाल भी कहा है। ९१०-२४० ई॰)

११ देवपाल (ई॰ स॰ ९४०-२५३) १२ विजयपाल (ई॰ स॰ १५३-२९०)

१३ राज्यपाल (ई॰ स॰ १४०-१५३)

राज्यपालके राजत्वकालमें महमूद गज़नवीने कन्नौजपर चढ़ाई कर

६-म्रार्किआलाजिकल सर्वे भ्राफ इरिडया १६०३-४, वृद्घ २८०. ग्वालियरकी भोज-प्रशस्ति ।

क्नीन शहरको छूट लिया । तभीसे कन्नीनके प्रतिहार वंशका हास हुआ ।

(पं१) ओम् नमो विष्णवे।
शेषादि तत्प धवला धरमागमासि—
वक्षःखलोद्धसित कौस्तुमकान्तिशोणम्।
श्यामं वपुः शशिविरोचनिकम्बद्धस्विव्योमप्रकाशमवतान्नरकद्विषो वः ॥१॥
कात्मारामफलादुपार्व्य विकरं देवेन दैत्यद्विषा
(पं२) अयोतिबींजमकृत्रिमे गुणवित क्षेत्रे यदुष्ठं पुरा
श्रेयः कन्दवपु स्ततस्प्रमभवद्भास्तानत श्रापरे
मन्दिक्षाङ्ककुस्लमूल पृथवः क्ष्मापालक्ष्मपृद्धमाः॥२॥
तेषां वंशे सुजनमा क्रमनिहित्तपदे धाम्नि वज्रेषु घोरं
रामः पौलस्त्यहिन्त्रं क्षतिवहितसमित्कर्मः चन्ने पल्पशैः।
श्राम्य (पं३) सस्यानुनो सौ मध्यक्सवसुषो मेधवादस्य संख्ये
सौसित्रिस्तीव्रदण्डः प्रतिहुरणविधेर्यः प्रतीहार आसीत्॥३॥

तद्धन्शे प्रतिहार- केतनभृति त्रैलोक्य- रक्षास्पदे देवो नागभटः पुरातनमुने मूर्तिर्वभूवाद्वभुतम्। येनासी सुकृत-प्रमाथिवलनम्डेच्छा (पं ४ ) धिपाक्षीहिणीः दुमहेतिरुचिरे होभिश्रतुभिब्बंभी ॥ ४॥ क्षुन्दानस्फुर ञ्रातुस्तस्यात्मजो भूत्कलित कुलयशाः ख्यात काकुस्थनामा लोके गीतः प्रतीक पृथुवचनतया कक्कुकः क्ष्मासृदीशः। श्रीमानस्यानुजन्मा कुल्शिशघरघरा मुद्दहन्देवराजो यज्ञेच्छिनोरुपक्षक्षपितग( पं ५ ) तिकुलं भूभृतां सन्नियन्ता ॥५॥ तत्सूनुः प्राप्य राज्यं निजसुदयगिरिस्पर्शि भास्वत्प्रतापः प्रादुरासीन्नतसकरुजगद्वत्सरुगे वत्सराजः। क्ष्मापाल: यस्यैतास्सम्पद्श्र द्विरद्सद्सुरास्वाद सान्द्र प्रमोदाः पद्माक्षीराक्षिपन्त्यः प्रगयिजन परिष्वङ्गकान्ता विरेजुः॥ ६॥ ख्या (तादु) भण्डि ( पं ६ ) कुलान्मदोन्कट करि प्राकार दुर्लङ्घतो यः साम्राज्यमधिज्यकार्स्यकसखा संख्ये हठादप्रहीत्। एकः क्षत्रियपुङ्गवेषु च यशोगुर्वीन्धुरंप्रोद्वह— निक्ष्त्राकोः कुलमुन्नत सुचिरतैश्रके स्वनामाङ्कितम्॥७॥ आद्यः पुमानपुनरिप स्फुटकीर्तिरसा-जातस्स एव किल नागभटस्तदाख्यः। यत्रा ( पं ७ ) न्ध्र सैन्धवविदर्भकरिंगभूपैः कौमार- धामनि पतङ्गसमैरपाति ॥ ८॥ त्रय्यास्पदस्य सुकृतस्य समृद्धिमिच्छु-र्यः क्षत्रधाम- विधिबद्धर्वारुप्रवन्धः। जित्वा पराश्रयकृतस्फुटनीचभावं चक्रायुध विनय- नम्र- वपुर्व्यराजत्॥ ९॥ दुर्वाश्वेरि वर वारण वाजिवार— याणौद्यसंघट ( पं ८ ) न घोर घनान्धकारं । निर्जित्य वङ्गपतिमाविरभृद्विवस्वा-नुद्यन्निव त्रिजगद्देकविकास कोषः ॥१०॥

आवर्त्त मालव किरात तुरुष्कवरमें— मत्स्यादि राजगिरि- दुर्गाहटापहारैः। यस्यात्मवैभवमतीनिद्वयमाकुमार---माविर्व्वभूव भुवि विश्वजनीनवृत्तेः॥१९॥ तज्ञन्मा राम ( पं ९ ) नामा प्रवरदरिबल्यन्स भूभृत्प्रवन्धे— रावध्नन्वाहिनीनां प्रसममधिपतीनुद्धत क्रूरसत्वान्। पापाचारान्तरायप्रमथनरुचिरः सङ्गतः कीर्तिदारै-स्राता धर्मस्य तैस्तैस्समुचितचरितैः पूर्ववन्निर्वभासे ॥१२॥ अनन्यसाधनाधीन प्रतापाक्रान्त दि (पं १०) इ मुंखः। **उपायैस्तम्पदां** स्वामी यः सबीडमुपास्यत ॥१३॥ अर्थिभिविंतियुक्तानां सम्यदां जन्म केवछं। यस्याभृत्कृतिनः प्रीत्यै नात्मेच्छाविनियोगतः ॥१४॥ जगद्वितृष्णुः स विशुद्धसन्वः प्रजापतिन्वं विनियोक्तुकामः। रहस्यव्रतसुप्रसन्नात् सूर्यादवा (पं ११) पनिमहिरामिधानं ॥१५॥ उपरोधैक-संस्द्र विन्ध्यनृद्धेरगस्यतः। भाकम्य भूमृतां भोक्ता यः प्रभुर्भोज इत्यमात् ॥१६॥ यशस्त्री शान्तात्मा जगदहितविच्छेद-निपुणः परिष्यक्तो लक्ष्मया न च मदकलड्डोन कलितः। बसूव प्रेमाद्रों गुणिषु विषय. सूनृत (पं १२) गिरा— मसौ रामो वाम्रे स्वकृतिगणनायामिह विधेः॥१७॥ यस्याभूत्कुलभूमिमृत्यमथन व्यस्तान्य सैन्याम्बुधे-न्यूढावस्फुटितारिलाजनि वहान्हुत्वा प्रतापानले । गुप्ता वृद्धगुणैरनन्यगतिभिः शान्तैस्सुधोद्गासिभि— धर्मापत्ययशः प्रभृतिरपरा लक्ष्मी पुनर्भू ( पं १३) न्न या ॥१८॥ प्रीतैः पालनया तपोधनकुलैः स्नेहादुगुरूणां गणै— र्भत्क्या भृत्यज्ञनेन नीतिनिपुर्योर्वृन्दैररीयां पुनः।

×X

विश्वेनापि यदीयमायुरमितं कर्तुं स्वजीवैषिणा तिज्ञाना विद्धे विधातिर यथा सम्पत्पराधीश्रये ॥ १९॥ अवितथिमदं यावद्विश्वं श्रुते ( प १४ ) रतुशासना-भवति फलभाकर्ता नेशः क्षितीन्द्रशतेष्वि । अधिरतकलेः कीर्तेर्भर्तुस्यतां सुकृतैरभू-हिंधुरितिधियां सम्पद्दबृद्धिर्यदस्य तद्दसुतस् ॥२०॥ वैरिवृहद्वङ्गान्दहतः कोपविद्वना । प्रतापादण्र्यंसां राशीन्पातुन्त्रें तृष्णमावसौ ॥२१॥ कुमार इव विद्यानां (पं १५) वृन्देनाद्रभुतकर्मणा। यः वशासासुरान्धोरान्भ्त्रेणेनास्त्रैक वृत्तिना ॥२२॥ यस्याक्षपटले राज्ञ प्रसुत्वाद्विश्वसम्पदः। **लिलेख मुखमालोक्य प्रातिलेख्यकरो विधिः ॥२३॥ उद्दाम**लेजः प्रसरप्रसूता शिखेव कीर्तिर्द्युमिं विजित्य। जाया जगद्धर्तु (पं १६ ) रियाय यस्य चिन्नंत्विदं यजालधीनस्ततार ॥२४॥ राज्ञा तेन स्वदेवीनां यशःपुण्यासिवृद्धये । अन्तःपुरपुरं नास्ना व्यधायि नरकद्विषः ॥२५॥ यावक्रभः सुरसरिश्पसरोत्तरीयं यावत्सुदुश्चरतपः प्रभावः। प्रभवः यावदुपरिस्थमवत्यशेषं सत्यञ्च तावत्पु (पं १७) वातु जगतीमियमस्य कीर्तिः ॥२६॥ पातुर्विश्वस्य सम्यक्तरमसुनिमतश्रेयसस्त्रसिवधाना-'दन्तर्वृत्तिर्विवेकः स्थित इव पुरतो भोजदेवस्य राज्ञः। विद्वदुवृन्दार्जितानां फलिमव तपसां भट्टभन्नेक सूनु-बर्बाळादिस्यः प्रशस्तेः कविरिद् जगता साक् (१)माकद्भव वृत्तेः ॥२७॥

×

# पाँचवाँ प्रकरण । श्रवहित्तवाङ पाटणकी चावडे ।

वडा वंशका मध्ययुगीन कालका सुश्रेंजल इविहास लिखना कुछ कठिन है। प्राचीन इतिहास जाननेके प्रधान साधन शिलालेख, दानपत्र और आज्ञापत्र होते हैं। परन्तु इस वंशके सम्बन्धमें इनमें से एक भी उपलब्ध नहीं। है। बम्बई-गजेटियर (भाग १) में गुजरातका इत्तान्त लिखते। हुए इस वंशका भी थोड़ा परिचय कराया गया है। परन्तु उसका श्राधार प्रबन्ध और बखरक्ष हैं। इसके अतिरिक्त गजे-टियरके लेखकने जिन प्रवन्धों और बखरोंको प्रमाणभूत माना है, वे सभी हमारे दिष्टगोचर नहीं हुए हैं; इस कारण कहा नहीं जा सकता कि उनमें मौतिक भाग कितना है और अति-रक्षित किया हुन्ना कितना। सूल प्रमाणभूत प्रनथ देखे बिना युक्ति और तर्क नहीं किया जा सकता। साधारणतया बखरों-का इतिहास जितना विश्वसनीय होता है, उतना प्रवन्धोंका नहीं होता। प्रबन्धोंमें घटनाश्रोंका विपर्यास श्रीर श्रत्युक्ति-पूर्णं वर्णन बहुत किया रहता है। पाठकोंको आश्चर्यचिकत करना ही प्रबन्ध श्रादिका उद्देश्य होता है। अतः उनमें सत्य-के थोड़ेसे श्राधारपर कल्पनांके पुल ही अधिक बाँधे हुए देख पड़ते हैं। श्रस्तु, बम्बई-गजेटियर (भा०१) के आधारपर हो चावडा वंशका इतिहास हम लिखेंगे और साथ ही 'सुकृत-संकीर्तन' तथा 'प्रबन्धचिन्तामणि' में वर्णित इतिहासकी भी श्रालोचना करेंगे।

क्ष दक्षिणमें प्राचीन समयमें युद्धों और राजवंशोंका जो इतिहास लिख कर रखा जाता था, उसे 'बखर' कहते हैं।

इसमें किसीका मतभेद नहीं है कि हम जिस समयका इतिहास लिख रहे हैं, उसी समय चावडों के घरानेका श्रभ्यु-दय हुआ था। उनका मुख्य स्थान उत्तर गुजरातके सारस्वत मएडलमें था। इस घरानेके प्रवल होनेपर इसकी गणना स्वतन्त्र राजधरानों में होने लगी; किन्तु सन् ६०० से १००० (वि० ६५७-१०५७) तक यह स्वतन्त्र नहीं था। तबतक यह सार्वभीम कन्नोज साम्राज्यमें ही गिना जाता था।

चावडा घरानेकी गणना भिनमालके चापोत्कट अथवा चापकुलको उपशाखामें की जानी चाहिये। चापकुलका एक छोटासा सरदार घराना पञ्चसरमें रहता था। इस घरानेका श्रन्तिम पुरुष किसी 'भूयड' द्वारा मारा गयो। यह भूयड कौन श्रीर कहाँका था, इसका पता नहीं लगता। चाप सर-दारकी रानी गर्भवती थी। वनमें भटकते हुए उसने प्रसव किया। उसके जो पुत्र हुआ, वही इस कुलका संस्थापक वन-राज था। इस कथा और वाप्पारावल, तथा दक्तिणके चालुका पवं अन्य कितने ही राजाओं के जन्मकी कथाओं में बहुत कुछ समानता है। परन्तु हमारी समभमें वनराजकी कथामें बहुत सत्यांश है श्रीर इसी कथाके श्रवुकरणपर श्रन्य राजाओंकी कथाएँ लिखी गयी है। वनराजने निज पराक्रमसे एक स्वतंत्र राज्यकी खापना की। शारम्भमें भीलों श्रादिकी सहायतासे उसने लूट-पाट कर विपुल धन संग्रह किया। एक वार तो शिवाजीकी तरह कन्नोजकी छोर जाते हुए मुख्य सरकारी खजानेपर ही छापा मार कर उसने उसे लूट लिया । इस

रं प्रवन्धिचन्तामिशके आधारपर हमने यह वात लिखी है। उसमें लिखा है कि कन्नीजसे धंचकुल नामक 'एक सरदार गुजरातमें आया था और छः मास तक प्रजासे कर-ग्रहण करता रहा। वह जव लीट रहा था

बड़ो लूटसे वह प्रबल सेना खड़ो कर सका श्रीर उसकी सहायतासे राज्य खापन करनेमें सफल हुआ। वर्तमान गुज-रातके उत्तरमें अनहिलपुर नामक नगर उसने सन् ७४६ (वि० द०३) में † बसाया, वही उसकी राजधानी हुआ। उस समय कन्नीजके साम्राज्यका हास हो चला थाः इस कारण जिस किसीमें साहस और कार्यचमता होती वही वीर पुरुष खतन्त्र राज्य स्थापन कर लेता था। बाज्पारावलने इसी तरह चित्तौड़में राज्यकी खापना की; साँभरके सामन्तदेवने भी श्रपने पराक्रमके भरोसेपर समयसे लाभ उठाया श्रौर राज्यकी स्थापना की। माएडोरके नागभटका उदाहरण प्रसिद्ध ही है। परन्तु बाप्पारावल त्रादिको राज्य स्थापन करते समय श्रर-वोंसे लगातार लड़ना पड़ा था, वनराजके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जो सकता। नवसरीकी सनदसे पता चलता है कि श्ररबोंने किसी चापराजका परामव किया था; किन्तु इससे यह निश्चित नहीं होता कि वह पराभव वनराजका ही हुआ था। इसमें सन्देह नहीं कि वनराजने श्रनहिलवाड़ेमें एक प्रवल राज्यको स्थापना को थी और उसकी दिन दिन श्रीवृद्धि ही होती गयी।

तो एक पहाड़ी दर्रें में वनराजने उसपर छापा मारा और उसे मार कर खजाना लूट लिया। उस लूटमें उसे २४ लाख चाँदीके द्रम्म (सिक्के) मिले थे।

<sup>†</sup> इण्डियन एंटिक्वेरी ( भा० ४, पृ० १४७ ) में एक पुराने पोवाडे ( ऐतिहासिक गान ) के आधारपर एक छेख छिखा गया है। उसमें अन-हिलवाड़ेकी स्थापनाका समय संवत् ८०२ बताया है। संवत् ८०२ और सन् ७४६ का ठीक मेल बैठता है। यही समय मेक्नुंगने भी प्रबन्धचिन्ता-मृश्मिमें छिखा है।

वाप्पारावलको तरह वनराज भी दोर्घायु था और उसने राज्य भी दीर्घकालतक किया। उसका राजत्वकाल सन् ७६५ से ५०५ ( वि० ५२२-६२ ) तक माना जाता है। जब अनहिल-वाड़ेकी खापना सन् ७४६ (वि० ८०३) में हुई, वो उसी समयसे उसका राजत्वकाल माना जाना चाहिये। वह सन् ७६५ से क्यों माना जाता है, यह बात समक्रमें नहीं श्राती। वनराजके श्रनन्तर उसका पुत्र जोगराज ( सुकृतसंकीर्तनमें उसका नाम योगराज लिखा है ) गद्दीपर वैठा। उसने सन् =०६ से =४१ ( वि० =६३-६= ) तक राज्य किया । उस समय कन्नीजका श्रधिराज भोज था; जोगराज उसका मागडिलक माना जा सकता है। जोगराजके पश्चात् रत्नादित्य और फिर वैरिसिंह राज्याधिकारी हुआ। इसके बाद सन् =4६ (वि॰ 8१३) में खेमराज श्रीर ==१ (वि० 8३=) में सुएडराज सिंहासनारूढ़ हुआ। मुराडराजका ही नाम भूयड था। (कहीं कहीं उसका नाम चामुएड भी लिखा है, पर वह ठीक नहीं है।) भूयडके बाद खन् ६०= (वि० ६६५) में घाघड उर्फ राहप गद्दीपर बैठा और ६३७ से ६६१ तक (वि० ६६४-१०१=) इस कुलके अन्तिम पुरुषने राज्य किया। (वम्बई-गजेटियरमें लिखा है कि इसका नाम ज्ञात नहीं है।) इसी अन्तिम राजाको उसका भांजा मूलराज ।स्रोलंकी पदच्युत कर स्वयं राजा वन वैठा। सुकृतसंकीर्तनमें इस राजाको नाम भूभट लिखा है। अ

<sup>&</sup>amp; प्रयन्धिचन्तामिष्में राजाओंकी सूची और उनके राजावकालकी समाप्तिके संवत् इस प्रकार दिये गये हैं:—

१ योगराज ८७८ संवत् ४ चासुण्ड ९३८ संवत्

२ रहादित्य ८८१ " ५ अकडदेव ९६५ "

३ खेमराज ९२२ "६ भूयहदेव ९९१,,=ई०सन् ९३४

पारणके चावडोंके सम्वन्धमें जैन प्रवन्धलेखकोंने इससे अधिक कुछ नहीं लिखा है। चावडा वंशके राजाओं और उनके राजत्वकालकी स्चीके अतिरिक्त उनके प्रवन्धोंमें और कुछ भी मसाला नहीं मिलता। चावडोंकी प्राजधानीके जो भग्नावशेष, मन्दिर, राजप्रासाद आदि विद्यमान हैं, उन्होंके आधारपर कुछ अनुमान किया जा सकता है। बाप्पारावल तथा अन्य राजपूत राजाओंकी तरह चावडे भी परम खिवभक्त थे, और बादमें उन्होंने संभवतः जैन पंडितोंको भी आअय दिया था। कन्नौजका माग्डलिक होनेके कारण इस घरानेको स्वतन्त्र कपसे युद्ध भी बहुत कम करने पड़े। इस प्रकार चावडोंका उपलब्ध संनित्त इतिहास यहीं समाप्त होता है।

चाप वंशकी एक दूसरी उपशाखाका कुछ पता चला है, उसे लिखकर हम यह प्रकरण समाप्त करेंगे। हिएड० एंटि० भाग १२, एष्ठ १६३ में धरणीवराहका एक दानपत्र छुपा है। उसका समय शक = ३६ या सन् ६१७ (वि० ६७४) है। इस दानपत्रसे ज्ञात होता है कि बढ़वान (वर्धमान) में चापोंकी एक उपशाखाका राज्य था जो कन्नौजके माएड- लिकोंमें गिनी जाती थी। उक्त दानपत्रसे स्पष्ट जान पड़ता है कि वह (धरणीवराह) कन्नौजके राजाधिराज महीपाल-का माएडलिक था (राजाधिराज परमेश्वर श्री महीपालदेव- प्रसादतः समनुशासता)। अतः उसका काठियावाड़के चूड़ा- सम वंशसे कोई सम्बन्ध नहीं था। उसी दानपत्रमें धरणी- वराहके चार पूर्वजोंके नाम इस प्रकार लिखे हैं—१ विक्रमार्क,

योगराजने अरुदेश्वरीका व कथक्षरी देवालय तथा भूयडदेवने पहणका भूयदेश्वरका देवालय और प्राचीर बनवाया था।

२ श्रह्क, ३ पुलकेशिन, श्रोर ४ ध्रुवमट । हर एक राजाका राजत्वकाल वीस वर्षोंका मान लेनेसे विक्रमार्कका समय = ३० (वि० = ६४ ) उहरता है श्रोर इससे यह भी सिद्ध होता है कि विक्रमार्क तथा कन्नोजके भोज समकालीन थे।...

उक्त दानपत्रमें चापोंको उत्पत्ति शक्करके चाप (धनुष) से हुई बतायी गयी है। पर यह बात सत्य नहीं मानी जा सकती। यह एक शब्दश्लेष मात्र है। डाक्टर ब्यूलरका कथन है कि शब्दश्लेषोंके आधारपर लिखी हुई कथाएँ प्रायः कालपित होती हैं और यह कथा भी उन्हींमेंसे एक हैं। अस्तु, उक्त दानपत्र 'आमर्दक संतान' नामक एक शिवोपासक महन्तको दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय काठियावाड़में भो शिवोपासना प्रचलित थी और जिस तरह खुद्धानुयायी विहारोंमें रहा करते थे, उसो तरह शिवोपासक महन्त मठोंमें रहते थे।

## छठा प्रकरण ।

## घारके परमार।

संस्थापक चौथा सुप्रसिद्ध वंश परमारोंका हुआ। परमारोंका आदि निवास स्थान आवूमे था; पोछेसे उन्होंने अपनी राजधानी धारमें स्थापित की। टाडके मतानुसार अग्निकुएडसे जो कुल उत्पन्न हुए, उनमें परमार अत्यन्त प्रतापशाली थे और उनका विस्तार भी वहुत दूरतक हुआ। अपने कथनकी पुष्टिके लिए टाडने भाटोंकी कविताओं में

से एक वाक्य भो उद्धृत किया है, जिसका आशय यह है कि परमार कुलका विस्तार समस्त भूमग्डलमें हुआ था। तथापि टाडका यह भी कथन है कि यह जुल श्रनहिलवाड़ेके सोलं-कियों अथवा अजमेरके चौहानोंकी तरह वैभवशाली नहीं था, श्रीर श्रग्निकुलमें इसका पद किनष्ठ था। हमारे मतसे टाडका मत निराधार है। परमारोंका कुल आजकल चिंग होने और उसके वैभवके प्रत्यच प्रमाण—दानपत्र, शिलालेख, स्मारक श्रादि—टाडके समयमें अत्यल्प उपलब्ध होनेके कारण उसकी ऐसी धारणा होना स्वामाविक है। प्रतिहारोंके सम्बन्धमें भी उसकी ऐसी ही धारणा थी; परन्तु दोनों कुल प्रतापी और वैभवशाली थे; विशेषतया भोजराजके समयमें परमारोका कुल वहुत ही विख्यात हुआ और विद्याभिरुचिके सम्बन्धमें इसकी कीर्ति दिग्दिगन्तमें फैल गयी। वर्तमान समयमें यह जुल श्रातङ्गत साहो गया है। मेवाड़के मागडलिक 'विजो-लिया' के राजाके अतिरिक्त धारकी मूल शाखाका कोई वंशज नहीं देख पड़ता। श्ररवलोकी तरहटीमें स्थित 'चन्द्रावती'की विहाल शाखाके राजा, राजपूतानेके अन्तर्गत 'धत' के सोधा राजा श्रीर मारवाड़के झन्तर्गत 'पुगल' के सांखला राजा श्रभी विद्यमान हैं, जो परमारोंके निकट सम्बन्धी हैं। सिंधके उम्र श्रीर सुद्र कुलके राजा भी इसी वंशके थे। मुसलमानोंके समयमें दोनों राजकुलोंका वहुत उत्कर्ष हुआ था; किन्तु वर्त-मान समयमें उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है, इस कारण उनकी गणना राजपूर्तीमें नहीं होती।

परमार वंशका अभ्युदय पहिले पहिल कब और कैसे हुआ, इसका विचार होना आवश्यक है। टाडके मतसे ई० स० ७१४ (वि० ७७१) तक चित्तौड़में परमारोंका राज्य था, पीछे गुहिलोतींने उनपर चढ़ाई कर चिचौड़ उनसे छीन लिया। यह बात निर्विवाद है कि गुहिलोतांसे पहिले चित्तौड़-में पाटलियुवके मौयोंका राज्य था। शिलालेजोंने चित्तीड़के मोरी घरानेका उल्लेख है; परन्तु परमारोंकी मोरी नामक-शाखासे इन मौयोंका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। चित्तौड़के मौर्य चत्रिय नहीं, ग्रद्ध थे। चत्रिय कुलोको श्रन्य स्चियोंमें मौयोंका नाम है, परन्तु चन्दकी स्चीमें नहीं है। इस पुलक-के प्रथम भागमें हम यह भी वता चुके हैं कि हुएनसंगने सिन्धके राजाओंका जो विवरण दिया है, उसमें कहा है कि ये राजा चिचौड़के राजाके सम्बन्धी और ग्रद हैं। खारांश, परमारोंका चिचौड़के मौयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रतः परमारोंका उद्यकाल नवीं शताब्दी (वि॰ =५=-६५७) से पीछे नहीं हट सकता। परमारोंके जी शिलालेख उपलब्ध हैं, उनमें कृष्णराजके पूर्वजीका कुछ भी उल्लेख नहीं है। प्रतिहारां-के पूर्वजोंकी लम्बी खुची मिलतो है, परन्तु परमारोंकी नहीं मिलती । वारहवीं शताब्दी (वि० ११५ :- १२५७) के लगभग लिखी हुई उदयपुर-प्रशस्तिमें कृष्णराजसे पहिलेके कुछ राजा-श्रोंकी नामावली है, पर वह विश्वसनीय नहीं है। शाद श्रादि कवियोंको घतिशयाकिसे सरे काव्य लिखनेकी लत पड़ी रहती है। इससे वे किसी वंशावलीमें एक ही नाम कई दार लिख-कर उसे लम्बी बना दिया करते हैं। श्रस्तु, इग्डियन एंटि-क्वेरी (भाग १, पृष्ड २२३) में ज्यूलर साहवने विभिन्न शिला-लेखोंमें लिखी परमारोंकी बंशावलियाँ एकत्र प्रकाशित की हैं। इनके। परस्पर मिलाक्रर परमारोंका शृंखलावद्ध इतिहास लिखनेका प्रयत्न ब्यूलर साहवने किया है। श्राधुतिक इतिहास-कारोंने उनका मत स्वीकार भी कर लिया है। पर उनका

लिखा इतिहास भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। उनके मतसे ई० स० =00 (वि० ८५७) के लगभग परमारोंका अभ्युद्य हुआ था। कृष्णराजका भी उन्होंने यही काल माना है। हमारे मतसे यह काल अनेक कारणोंसे अग्राह्य है। परमारोंका अभ्युद्यकाल इतना पीछे हटाया नहीं जा सकता।

(१) वाक्पतिराज डर्फ मुंज श्रीर राजा भोजके भूमि-दानपत्रोंसें (इंडि॰ ऐिएट॰ मा॰ ६, पृ॰ ४==) परमारोंका यह वंशानुक्रम दिया हुआ है-कृष्ण, वैरिसिंह, सीयक, वाक्-पति । इसके बादके राजाओंकी, सिन्धुराज श्रथवा भोजराज तककी, पूरी खूची अनेक लेखोंमें देख पड़ती है। उदयपुर-प्रश-स्तिमें पहिला नाम उपेन्द्र लिखा है श्रीर कहा है कि वैरिसिंह-से पहिले और एक वैरिसिंह, सीयक तथा वाक्पति हुए थे। परन्तु ये नाम परमारोको प्राचीनता सिद्ध करनेके लिए दुबारा लिखे गये हैं। (२) नागपुर-प्रशस्तिमें वैरिसिंहसे ही वंशानुक्रम श्रारम्भ किया गया है; उसमें उक चारों नाम हैं ही नहीं। (३) प्रतिहार सम्राट् दूसरे नागभटके समय (ई॰स॰ =०० से =२५ = वि० ६५७-६६२) तक मालवेमें परमारोका खतन्त्र राज्य स्थापित करना सम्भव नहीं है। नागभटने मालवेको पूर्णतः पादाकान्त किया था, यह तो उसीके लेखोंसे सिद्ध है। नाग-भटके आक्रमण्से पहिले मालवा राष्ट्रकुटोंके श्रधिकारमें था, यह बड़ोदेके कर्क राजाके दानपत्रसे (ज० वंगाल = पृ० २६२) स्पष्ट है। अ वादके इतिहालमें भी यह विशेषता देख पड़ती है कि मालवा कुछ समयतक तो उत्तराधिय सम्राद्के श्रीर फिर द्विणाधिप सम्राट्के श्रधिकारमें चला जाता था। (४)

<sup>🛱</sup> गोडेन्द्र वंशपति-निर्जयदुर्क्षद्ग्ध सहज्ञिष्टा दिगर्गछतां च यस्य । नीत्वा भुजं विहतमाङ्बरक्षणार्थं स्वामीब्यमपि राजफलंगि भुक्ते 🖟

लेखों और दानपत्रोंमें वाक्पितराजके नामके साथ 'कृष्णपा-दानुष्यात' विशेषण जोड़ा गया है। कृष्णराजको परमारोंका श्रादिपुरुष माननेसे ही उक्त विशेषण सार्थक हो सकता है। श्रतः वैरिसिंह (पिहला), सीयक (पिहला) श्रीर वाक्पित (पिहला), इनके नाम पृथक् करनेसे ही परमारोंकी सञ्ची वंशावली निश्चित की जा सकती है। यह तो सभी खोकार करेंगे कि भाटोंकी श्रत्युक्तिपूर्ण प्रशस्तियोंकी श्रपेणा तत्कालीन दानपत्र श्रीर शिलालेख श्रादि—चाहे वे कितने ही श्रपूर्ण क्यों न हों,—इतिहासके लिए श्रिथक उपयुक्त होते हैं।

परमारोका श्रादिपुरुष कृष्णराजको ही मानना उचित है। यह पहिले माएडलिक था, पीछे खतन्त्र राजा वन गया। राष्ट्रकृटोंके राजा तीसरे गोविन्दराजने पतनोन्सुख कन्नौजके प्रतिहार सम्राट्पर जव चढ़ाई की, उसी समय कृष्ण-राजने सम्राट्की सत्तासे श्रपनेको सुक्त कर लिया। कन्नीजके महीपालका राजत्वकाल सन् ६०= से ६४० तक (वि० ६६५) **६६७) माना गया है । गोविन्दराजने कन्नौजपर सन् ६१०** (वि० ६६७) के ब्रासपास चढ़ाई की थी। श्रतः छुप्णराजके स्वतन्त्र राज्यका खापन-काल भी यही (सन् ६१०) निश्चित होता है। वाक्पित उर्फ मुंजराजके प्रथम दानपत्रका काल सन् ८७४ (वि०१०३१) है। श्रतः मुंजराजके राज्याभिषेकका काल ६७० (वि० १०२७) माना जा सकता है। उसके पिता सीयकका इससे २० वर्ष पूर्व (सन् ६५०) में राज्याकढ़ होना सम्भव है। सीयकके पिता वैरिसिंहका राजत्वकाल सन् ४३० से ६५० (वि० ६= ७-१००७) मान लेनेपर कृष्णराजका काल ८१० से ८३० तक (वि० <u>६६७-६</u>=७) निश्चित होता है। यह काल उपर्युक्त श्रमित कालसे मिलता जुलता भी है। श्रस्तु,

उक्त सभी दानपत्रों में वाक्ष्पतिके पूर्ववर्ती राजाओं के लिए 'महा-राजाधिराज परमेश्वर' ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि सम्रा-ट्के लिए ही ये विशेषण प्रयुक्त होते थे, तथापि कुछ स्वतन्त्र राजा भी अपने लिए इनका उपयोग करते थे। इन विशेषणों से यह सिद्ध होता है कि कृष्णराज स्वतन्त्र राजा था।

परमारोंको मृल गही अवन्ती या उज्जैनमें थी, फिर धारमें लायी गयी। धारा नगरीका उन्नेख ईसाकी सातवीं सदीके एक लेख (नंबर ५१, प्षेट नंबर ३२ कार्पस इन्स्कि-प्शियोनोरेम भाग ३) में मिलता है। इससे सिन्द है कि धारा नगरी परमारोंने नहीं बसायी, किन्तु अनहिलवाड़ेके सोल-द्वियोंके उपद्रवसे बचनेके लिए उज्जैनको छोड़ उन्होंने इस नगरीका आश्रय लिया था।

यह हम कह चुके हैं कि छण्णराजके परवर्ती वैरिसिंह, (प्रथम), सीयक (प्रथम) और वाक्पित (प्रथम) के नाम काल्पनिक होनेके कारण इतिहासकी दृष्टिसे उन्हें सूचीसे पृथक कर देना हो उचित है। व्यूलरका भी कथन है कि उदयपुर श्रादिकी प्रशस्तियों में उक्त राजाश्रोंके पराक्रमोंके जो वर्णन हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं है। ऐसे वर्णन हर एक राजाओं के राजत्वकालकी एक भी ऐसी वात नहीं लिखी गयी है, जो इतिहासकी दृष्टिसे स्वीकार की जा सके। श्रतः इन नामोंको पृथक कर देना हो उचित है। कष्णराजके पश्चात् वैरिसिंह उर्फ वज्जर गद्दीपर बैठा। उसके श्रनन्तर उसका पुत्र सीयक उर्फ श्रीहर्ष सिंहासनारूढ़ हुआ (सीयक नाम सिंहराजसे नहीं वना है, यह श्रीहर्षका संनित्त रूप है)। सीयकका उल्लेख 'नवसाहसांह्न' श्रीर 'प्रवन्धिचन्तामिए'

-में भी है। सीयकके सम्बन्धमें दो वातोंका वर्णन मिलता है, एक तो, उसने हुणोंका पराभव किया और दूसरे, उसने गरुङ्की तरह खोट्टिंग राजाके खजानेपर श्राक्रमण किया था। सीयक द्वारा पराजित हुए इसी देशके चत्रिय थे, श्रम्य द्वीपके नहीं। श्राजकल द्वूण शब्दका प्रयोग जिस प्रकार हम पाश्चात्य म्लेच्छोंके लिए करते हैं, सीयकके समय-में उसी प्रकार वह अरबोंका वाचक था। सीयककी गरुड़की उपमा भो अन्वर्थक है; क्योंकि दानपत्रोंमें परमारोका राज-चिन्ह गरुड़ ही दिया गया है। उनका ध्वजचिह्न भी गरुड़ ही था। व्युलरके मतसे खोट्टिंग मान्यखेटके राष्ट्रकूटोंका वंशज था। इस राजाका २२ श्रक्षर सन् ६७१ ( ५ कार्तिक १०२=) के सूर्यप्रहराके श्रवसरपर दिया हुत्रा एक दानपत्र उपलब्ध है। इसके भतीजे कर्कराजका भी सितम्बर सन् ६७२ (म्राध्वित १०२६ वै०) का एक तोच्रपत्र मिला है। इससे यह जान पड़ता है कि खोट्टिग राजाका देहान्त सितम्बर सन् ६७२ ( श्राभ्विन १०२६ वै० ) के पहिले हो हो गया था। इन वार्तोसे यही निकर्ष निकलता है कि मालवा राज्यके साथ राष्ट्रकृटोंका वैर-भाव था और सीयक तथा खोद्दिग समकालीन थे। सीयक-को राजत्वकाल सन् ६५० से ६७३ तक (वि० १००७-१०३०) माना जा सकता है; क्योंकि धनपाल कविने श्रपने पैयलच्छि नामक प्राकृत काव्यमें लिखा है कि जिस समय मालवाघिपति-ने मान्यखेटका प्रान्त लूटा, उसी समय उस काव्यकी रचना हुई। व्यूलरके मतसे उस समय (ई० स० ८७२ में ) मालवा-का श्रिष्टिपति सीयक था। उलमे खोडिगका पराभव किया श्रीर उसीको लक्य कर यह काव्य लिखा गया। उक कविके काल्यका काल संवत् १०२६ श्रुर्योतः सन् ६७२ विश्वितः है।

मान्यखेटकी लुटका भी यही काल है श्रीर इससे वाक्पति-राजके दानपत्रके काल (सन् १७४) का विरोध नहीं पड़ता।

सीयकके पश्चात् उसका पुत्र वाक्पति उर्फ मुंज गहीपर बैठा। इसके दिये दानपत्रोंमें इसके अमोधवर्ष और पृथ्वी-बहुभ ये दे। नाम श्रीर मिलते हैं। सम्भवतः राष्ट्रकूटोंके परा-भवके पश्चात् इसने ये दो उपाधियाँ धारण कर ली थीं। मुंज-के नामसे जो अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ, वह यही वाक्पति था। नागपुरप्रशस्तिमें मुंजके यदले वाक्पति ही लिखा है, इससे स्पष्ट है कि वाक्पतिका ही अपर नोम मुझ था। मुझ स्वयं भी उत्तम कवि था और उसकी सभामें सुकवियों और विद्वानोंका श्रच्छा श्राद्र था। संस्कृत साहित्यमें पद्मगुप्त, धनिक, हला-युध श्रीर धनपाल श्रादि जो विद्वद्रल प्रसिद्ध हैं, वे इसीके श्राश्रित थे। मुझ विद्वान् होनेके साथ ही साथ पराक्रमी भी था। उदयपुर प्रशस्तिसे जाना जाता है कि उसने राष्ट्रकूटोंका ही पराभव नहीं किया, बिक कर्नाट, चोल और केरल प्रान्तोंपर भी श्रधिकार जमा लिया। चेदीके हैहयोंको भी उसने हराया। उस समय चेदीका राजा युवराज था। केरलादि देशोंके राजा राष्ट्रकूटोंके सहायक, मित्र और संम्बन्धी थे। उनका राष्ट्रकूटोंके पद्ममें रहना स्वाभाविक था। पृथ्वीराजकी तरह इस राजाके सम्बन्धकी भी बहुतसी दन्तकथाएँ प्रचलित हैं, परन्तु वे विश्वास योग्य नहीं हैं। वीर पुरुषोंके सम्बन्धमें ऐसी ब्रद्धत कथाएँ प्रायः चल पड़तो हैं, श्रौर कालान्तरमें लोगोंका उनपर इड़ विश्वास भी हो जाता है, किन्तु उनमें सत्यांश होता ही है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। पृथ्वीराजके सम्बन्धमें एक ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि पृथ्वीराजने शहाबुद्दीनको

चौदह वार हराया श्रौर उतनी ही बार उसे कारागारने डाल रखाः, परन्तु अन्तर्मे राहादुद्दीनने पृथ्वीराजका हरा दिया श्रीर उसे मार डाला। इस कथाका उद्गम-स्थान मेरुतुक्की कल्पना है जो अवतक प्रचलित है। पृथ्वीराजको दन्तकथाको श्रपेचा मुझकी द्नतकथा श्रथिक काव्यमय है। कथासरित्सा-गरकी उदयन-त्रासवदत्तकी कथाके त्रानुकरणपर मुझके सम्बन्धमें यह कथा गढ़ी गयी कि जब सुंज कारावासमें था तव तेलपकी विश्ववा वहिन उसकी शुश्रूपा करती थी। (राज-पृतोंकी रीति-नोतिके विचारसे यह वात सम्भव नहीं है। १वह उसपर आलक हो गयी। मुंजने भाग जानेका विचार किया श्रीर इस काममें उसने उसकी सहायता चाही। उसने श्रपने भाई तैलपसे मुंजका यह विचार कह दिया। इससे कुद होकर तैलपने मुंजका सिर कटवा डाला। श्रत्यन्त काव्यमय होनेसे यह कथा कदाचित् सची नहीं है और तत्कालीन श्रथवा श्रासपासके समयके किसी लेखका इसे श्राधार भी नहीं है। इतिहासकी दृष्टिसे इस कथाका कोई महत्व न होनेपर भी इससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि मुजने तैलपका कई वार परामद किया और प्रत्येक वार उसके साथ द्यापूर्ण वर्ताव भी किया, पर ऋन्तिम युद्धमें वह स्वयं पराजित हो गया श्रीर सम्भवतः उसीर्मे नारा भी गया।

मुंजके पश्चात् उसका भाई सिन्धुराज गद्दीपर वैठा श्रीर उसके थोड़े ही दिन राज्य करनेके उपरान्त उसका पुत्र सुप्र- सिद्ध भोजराज राज्याविकारी हुआ। भोजके भावी वैभव- का भविष्यकथन मुंजने पहिलेसे ही कर रखा था। वास्तवमें धारा नगरीके परमार कुलमें भोज सबसे प्रसिद्ध, परा- क्रमी श्रीर विद्वान हुआ। उसका राजत्वकाल सन् १०००

(वि०१०५७) के अनन्तर होनेके कारण उसके सम्बन्धमें इस पुत्तकमे विशेष रूपसे नहीं लिखा जायगा। वह महमूद गज़-नवीका समकालीन था, अतः उसीके साथ उसका भी विवरण देना उचित होगा। भोजके सम्बन्धकी एक दन्तकथाका उल्लेख यहां कर देना पर्याप्त है। वह कथा इस प्रकार है— न्योतिषियोंने भविष्यकथन किया था कि भोज मुञ्जसे भी अधिक प्रतापी होगा और मुंजसे राजगहो छीन लेगा। इस कारण मुंजने भोजका वध करनेकी आज्ञा दी थो। परन्तु यह कथा भी अनैतिहासिक अत्यव कविकल्पना मात्र है। %

🕾 इस कथा तथा मुंजकी मृत्यु और भोजके राज्यारोहणके सम्बन्धमें ए० इं० भाग १, पृष्ठ २३० में लिखा है—वाक्पति अर्थात् मुंजने अपने पश्चात् भोजको गद्दी देनेका निश्चय किया था, यह बात सञ्ची नहीं जँवती। उसने भोजका व्य करनेका भी यह नहीं किया था। 'नवसाहसांकचरित' नाटकके इन वाक्योंसे ये कल्पनाएँ असम्भव सिद्ध होती हैं—"वाक्पति-राजने अम्बिकाकी ओर प्रस्थान करते समय यह पृथ्वी सिन्धुराजके अधीन कर दी।' अर्थात् जब मुंजने राष्ट्रकूटोंपर अन्तिम चढ़ाई की, जिसमें उसका परामव हुआ, तब राज्यसूत्र उसके उत्तराधिकारी युवराज सिंधुराजके हाथमें दे दिया गया था। सुंजके लड़ाईमें मारे जानेपर ( उसके पुत्रहीन होनेसे ) उत्तराधिकारके नियमानुसार सिन्धुराज गहीपर बैठा । इस सनुमानकी पुष्टि बक्त नाडकके ही एक दूसरे वाक्यसे होती है। कवि कहता है- 'जब महाराज मुंज स्वर्ग सिधारे, तब उन्होंने मेरा मुहँ मोह-रवन्द कर दिया था, परन्तु उन कलिबान्धवके अनुज सिन्धुराजने उसे फिर खोल दिया है।" अर्थात् मुझके समयमें कवि पद्मगुप्त राजकवि था और जब सिन्धुराज राज्यारूढ़ हुआ, तब उसने भी उसे अपनी सभामें वही स्थान दिया। श्री नीलकण्ठ जनाद्नकीर्तनेके मतसे मुझने भोजको ही भपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, किन्तु मोजके अरुपवयस्क (नाबा-लिंग ) होने से सिन्धुराज गद्दीपर बैठा। यह कल्पना भी पूर्वोक्त वानप के विरुद्ध होनेसे ग्राह्य नहीं है।

सिन्धुराजका देहावसान कब हुआ और भोज कब राज्या-धिकारी हुआ, इसकी छानबीन करना यहाँ आवश्यक है। 'सुभाषितरत्वसन्दोह' नामक प्रन्थके कर्ता अमितगतिने लिखा है कि यह प्रन्थ मुंजके शासनकालमें विक्रमीय संवत् १०५० ( ई० स० ६६४ ) में रचा गया, श्रतः ६६४ ईसवीमें मुझ राज्या-कढ़ था, यह निश्चित है श्रीर उसका मृत्युकाल सन् ६६७ (वि० १०५४) मान लिया जा सकता है। राय बहादुर गौरी शंकर श्रोभाने सिन्धुराजके सम्बन्धमें लिखे हुए एक छोटेसे निबन्धमें सिन्धुराजकी मृत्युका समय ई० स० १०१० (वि० १०६७) माना है और यह सिद्ध किया है कि पाटग्रके अधिपति चामुराज सोलड्कीके साथ हुए युद्धमें वह मारा गया। बड़नगरकी कुमारपोल-प्रशस्तिमें, जो विक्रमी संवत् १०२= में खोदी गयी थी, उक्त बात लिखी हुई है। अ व्यूलरने इस प्रशस्तिके श्रतुवाद्में 'सिन्धुराज' शब्दका श्रतुवाद 'सिन्ध देशका राजा' कर डाला है। इस कारण इस सम्बन्धमें श्रवतक भ्रम फैल रहा था। श्रोगौरीशंकरजी कहते हैं-'सिन्धुराज शब्द मालवेके सिन्धुराजको लदय करके लिखा गया है, यह निश्चित है।' परन्तु सिन्धुराज और चामुगड-राजके युद्धका काल उक्त प्रशस्तिमें लिखा न होनेसे ई० स० १०१० (वि० १०६७) में सिन्धुराजका देहान्त हुआ श्रीर भोज सिंहासनारूढ़ हुश्रा, यह निश्चित नहीं किया जा

क्ष जयसिंह देवसूरि नामक जैन प्रन्थकारके एक प्रन्थके इन श्लोकोंसे भी यही बात सिद्ध होती है। (इं० एं० भाग १२ पृष्ठ १९७) "राजा चामुण्डराजोथ यः""। सिन्धुराजिमवोन्मत्तं सिन्धुराजं मृधेवधीत्। तसाह्रह्णभराजोऽभूत् यत्प्रतापाभितापितः मुंजोवन्तीश्वरो धीरो यंत्रेपि न धित दुधौ॥ इन श्लोकोंका क्षर्थ कैसे लगाया जाय, यह एक समस्या है।

सकता। भोजप्रबन्धमें यह समय सन् १०२१ (वि० १०७६) बताया गया है, पर वह भी ठोक नहीं है; च्योंकि कोंकण्विजयके उत्सव असङ्गमें दिया हुआ सन् १०२० (वि० १०७७) का भोजका एक दानपत्र उपलब्ध हुआ है (ए० इं० भाग ११ पृष्ठ ६१ और इं० पें० भाग ६ पृष्ठ ४८)। राज्याकढ़ होते ही कोंकण्विजयकी शक्ति भोजमें नहीं आ सकती; कुछ समय अवश्य ही बीता होगा। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि परमार राजाओंके राज्यारोहण्का समय अवतक अनिश्चित हो है।

श्रीकाशीनाथ कृष्ण लेलेने मराठीमें धारका इतिहास लिखा है। उसमें संदोपमें प्राचीन इतिहास लिखकर श्राप कहते हैं—मुंजने ही प्रथम धारानगरी श्रपनी राजधानी बनायी श्रीर वहाँ श्रनेक तालाब खोदवाये। उनमें 'मुंजस्मागर' नामक सुन्दर तालाब श्रवतक प्रसिद्ध है। इसी तरह सिन्धुराजका 'कुंजसागर' भी प्रसिद्ध है। (सिन्धुराज का दूसरा नाम कुंज था।) माएडवगढ़में भी एक मुझताल है। मुझने उज्जैन, महेश्वर, श्रोंकार श्रीर धर्मपुरी (नर्मदातट) में श्रनेक घाट बनवाये हैं।

उज्जैन—धारके परमारोंका वंशक्रम इस प्रकार है— १ कृष्णराज (ई० स० ६१४-६३४ अनुमानतः) २ वैरिसिंह = वज्रष्ट (ई० स० ६३४-६५४ ,, ) ३ सीयक = श्रीहर्ष (ई० स० ६५४-६७३ ,, ) ४ वाक्पित = मुंज (ई० स० ६७३-६६७ ,, ) ५ सिधुराज = कुंज (ई० स० ६६७-१०१० ,, ) ६ भोज = प्रसिद्ध परमार भूप १०१० ,, ) राजत्वकालके सन् श्रनुमानतः लिखे गये हैं, निश्चित नहीं हैं।

# ं सातवाँ प्रकरण ।

## वुन्देललएडके चन्देल।

विन्सेग्ट सिथने रायल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नल-में बुन्देलखग्ड अथवा 'जेजाक शुक्ति' का जो पूर्व इतिहास लिखा है, वह दन्तकथाओं से भरा हुआ है। उससे कात होता है कि बुन्देलखराडमें, चन्देलोंका प्रवेश होनेके पूर्व, पहिले गहरवारों श्रौर फिर परिहारोंकी वस्ती थी। परन्तु दन्त-कथाश्रोमें सत्यांश बहुत ही थोड़ा श्रीर समयकी गड़बड़ी अधिक रहती है। इस कारण दन्तकथाओं के आधारपर ऐति-हासिक उलट-फेरोंका समय निश्चित करना कठिन हो जातो है। दन्तकथार्थ्रोंके श्रद्धसार वुन्देलखएडके मनोहर तालाव गहरवारोंके बनवाये हुए हैं; परन्तु ऐसा माननेके लिए कोई पेतिहासिक प्रमाण नहीं है। श्रतः चन्देलोंसे पहिले बुन्देल जग्ड-में गहरवारोंका होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। हुएनसङ्गने श्रपने सन् ६४० (वि० ६६७) के प्रवास-वर्णनमें तिखा है कि जभोतीमें एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। हम पहिले लिख चुके हैं कि यह ब्राह्मण राजा सम्भवतः कन्नीजके सम्राट् हर्षका स्वेदार था। हर्षके पश्चात् कन्नौजपर मौलरी उर्फ वर्म वंशका श्रिधिकार हुआ। जबतक वर्म वंशकी सत्ता श्रबाधित थी, तब-तक जसोती प्रान्तपर भो कन्नौजका पूर्ण श्रधिकार रहा होगाः परन्तु कन्नौजके साम्राज्यका हास आरम्भ होते ही वह प्रान्त क्रमशः खतन्त्र होता गया। तात्पर्य यह कि जिस समय चक्रा-युध इन्द्रायुधकी गद्दीपर बैठा, उसी समय यह उत्तर-फेर भी हुश्रा होगा। बनारसमें उपलब्ध हुए चन्देल वंशके श्रति प्रसिद्ध

धक्तराजके लेखसे (ए० इं० भा० १, पृ० १२६) हमारे इस कालनिर्ण्यकी पृष्टि होती है। धक्तराजके लेखमें चन्देल वंशके आदिपुरुषसे जो वंशावली दी गयी है, उससे ज्ञात होता है कि इस
वंशका आदिपुरुष नन्नुक था। नन्नुकसे धक्तराजतकके शासनकालका विचार करते हुए नन्नुकका काल सन् =३१ से =५०
तक (वि० ===-१०७) निश्चित होता है। महोबाके कानूनगोसे मिले हुए २०४ और २२५ हर्ष शकके लेखके आधारपर
सिथ साहबने नन्नुकका राज्यारोहण-काल सन् =३१ (वि०
===) ठहराया है। उस समय हर्ष शक प्रचलित था।
इससे यह लिख होता है कि कन्नोजकी सत्ता अवतक इस
आन्तपर थी। चन्देल वंशका उत्कर्ष हर्ष शक २०४ अर्थात् ई०
स० =१० से आरम्भ हुआ और ई० सन् =३१ में क्षीणबल
सम्राटसे युद्ध कर नन्नुकने विजय प्राप्त की। फिर उसने परिहारोंको मार भगाया और वुन्देलखएडमें अपना स्वतन्त्र राज्य
स्थापित किया।

नक्षक पश्चात् विजयने सन् = ७०से = ६० (वि० ६२७-६४७)
तक राज्य किया। उक्त लेखमें कहा है कि नक्षक परचात् जयशिक श्रीर विजयराक्तिने क्रमशः राज्य किया श्रीर ये दोनों
सगे भाई थे। हर्षराजके एक लेखमें (ए० इं० १,१२६) नम्रुकके
उत्तराधिकारीका नाम जेज्जक लिखा है। कहा जाता है कि
जयशिक श्रीर विजयशिक्त इन संयुक्त नामोंसे ही जेज्जक नाम
बना है; परन्तु यह स्पष्ट देख पड़ता है कि जेजाक भुक्तिसे
ही जजोति बना है, श्रीर हुएनसङ्गने इस प्रान्तके लिए इसी
नामका प्रयोग किया है। श्रर्थात् दो सो वर्ष पूर्व ही यह नाम
बरता जाता था, इस कारण जयशिक-विजयशिक नामोंसे
इसका बनना सम्भव नहीं है। 'भुक्ति' शब्दसे सुचित होता

है कि यह एक वड़े साम्राज्यका प्रान्त था, फिर चाहे वह गुप्त साम्राज्यका प्रान्त रहा हो जिसका प्रधान स्थान अयोध्या था या कन्नौज साम्राज्यका भाग रहा हो जिसकी मुख्य राजधानी कन्नौज थी। 'जेज्ञक' नाम चन्देलोंमें पुनरुक्तिकढ़ हुआ सा जान पड़ता है। अस्तु, विजयके पश्चात् राहिलने (सन् = ६० से 8१० तक = वि० ६४७.६६७) राज्य किया। वह पराक्रममें वहुत प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी महोवा थी। महोवाके निकट जो विस्तृत सरोवर है, उसका नाम भी 'राहिल्यसागर' ही है। सरोवरके निकट ही उस राजाकी स्मृतिमें विशाल शिव-मन्दिर वना है। राहिलराजके पराक्रमका वर्णन पृथ्वीराज चौहानके चन्द भाटने भी किया है। उसकी कन्याका विवाह तत्कालीन चेदीराज कोक्कलसे हुआ था। राहिलके अनन्तर उसका पुत्र हर्प राज्यारुढ़ हुआ। उसका विवाह चाहमान कुलकी कञ्चका नामकी कन्यासे हुन्ना थो। उसका राजत्व-काल सन् ६१० से ६३० तक (वि० ६६७-६=७) माना जा सकता है। सिथके मतसे उसका विवाह 'गङ्ग' जातिकी कन्या-से हुआ था। हो सकता है, गङ्ग नामकी चाहमानोंकी कोई शाखा हो। हर्पके पुत्र यशोवर्माके पराक्रमसे चन्देल वंशका गौरव वहुत वढ़ गया। उसने कलचूरी नरेशका पराभव कर कालिंजरके सुप्रसिद्ध पहाड़ी किलेपर अधिकार कर लिया। महाभारतके समयसे कालिजर एक प्रसिद्ध तोर्थ-खान माना जाता है और भारतके इतिहासमें भो कार्लि जरके किलेका बहुत महत्व है। कालिजरके किलेपर प्रभुत्व वनाये रखनेमें चेदीके राजा विशेष गौरव समभते थे, क्योंकि वे 'कार्लिजरपुरवराधीश्वर' कहलाते थे। चेदियोंका पराभव करने पर वही पद् यशावर्माका मिला। लेखमें यशावर्माकी

कालिजर-विजयके साथ ही साथ गौड़, खश, केाशल, काश्मीर, मिथिला, मालवा, चेदी, कुरु, गुर्जर देशोंपर भी विजय प्राप्त करनेका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इस वर्णनमें भी कुछ तथ्य है। कालिजरका किला हस्तगत करनेपर कल-चूरियों श्रर्थात् चेदियोंका पराभव हो गया था। गुर्जर श्रर्थात् प्रतिहार राजा कन्नौजके साम्राज्य पद्पर प्रतिष्ठित था। शिलालेखोंमें यह भो लिखा है कि यशावमांके पिता अर्थात् हर्षने कन्नौजके देवपालको राष्ट्रकृट नरेश तोसरे इन्द्रके विरुद्ध सहायता दी थी, उसी समयसे कन्नौजका हास हो चला था। इससे लाभ उठाकर सम्भवतः यशोवर्माने कन्नौज-के सम्राट्का पराभव किया और उससे वैकुएठ म्रर्थात् विष्णु-की मूर्ति प्राप्त की। ज्ञात होता है कि यशोवमी विष्णुभक्त था। महीपालको वह मुर्ति कैसे श्रीर कहांसे मिली, इसका बुचान्त बजुराहो लेखमें लिखा है। प्रथम वह सूर्ति भोट श्रथवा तिन्वतके राजाके पास थी। उससे कीरके शाहीराजके हाथ आयी और फिर महीपालको प्राप्त हुई। उक्त लेख एक और दृष्टिसे भी महत्वपूर्ण है—उससे यह प्रतीत होता है कि जभो-तीका चन्देल राजा कन्नीज अथवा अन्य किसी सार्वभौमका माण्डलिक न होकर खतन्त्र राजा था। स्मिथका भी यही मत है। उनका कथन है कि मोज और महेन्द्रपालके शासन-कालमें चन्देल राजा कन्नीजके माएडलिक थे, बादमें वे खतना हो गये। वि० सं० १०५३ प्रशीत् ई० स० ६६६ के एक लेखमें हर्ष श्रौर यशोवर्माके नामोंके साथ 'परमभद्वारक' श्रौर 'पर-मेश्वर' ये विशेषण देख पड़ते हैं (इं० एँ० भा० १६, पृ० २०२)। इससे यह कहा जा सकता है कि हुए ही चन्देलोंका पहिला खतन्त्र राजा था। खजुराहो-लेखमें देवपालको 'हयपति' कहा

है। उस समय हयपति, गजपित, नरपित, भूपित आदि विशेषण राजाओं के नामों के साथ प्रयुक्त होने लगे थे। कन्नोजके सम्राट् मारवाड़से श्राये थे श्रीर मारवाड़के लोग घोड़ेपर चढ़नेमें बड़े कुशल होते हैं। सम्राट्की सेनामें घुड़-सवार श्रधिक थे, इस कारण देवपालको 'हयपित' कहना विलकुल ठीक है। सेनाके स्वामित्व-सूचक इसी प्रकारके पद श्रम्य राजाश्रोंको भी दिये जाते थे।

यशोवर्माका शासन-काल सन् ६२५ से ६५० तक (वि० ६८२-१००७) माना जा सकता है। इसके अनन्तर चन्देलोंके महापराक्रमी पुरुष धंगराजका राजत्वकाल आरम्भ होता है। खद्धराहो-लेखके आरम्भमें ही धंगराजके राज्यविस्तारकी चतुःसीमा दी गयी है। उत्तरमें यमुना नदीतक, दिन्नणमें मालवा नदी-तटके भास्वत शामतक, पूर्वमें कालिजर गढ़तक और पश्चिममें गोपादि (ग्वालियर) तक उसका राज्य फैला हुआ था। मालवा नदी वर्तमान बेतवा (वेत्रवती) नदी है। कुछ लोगोंके मतसे मालवा नदी 'घसान' नदी है, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि घसान दशार्ण प्रान्तमें है। 'भास्वत्' श्रर्थात् भैन्नस्वामिन वर्जमान भेलसा है।

धंगराजके राजत्वकालके बहुतसे लेख मिले हैं। उनमेंसे सन् ६५४ (वि० १०११) के खजुराहो-लेखका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। दो श्रोर महत्वके सन् ६६८ (वि० १०५५) श्रोर १००२ (वि० १०५६) के लेख हैं। ६६८ (वि० १०५५) के लेखमें धंगको तुलना हम्मीरके साथ की गयी है। इससे मतीत हाता है कि सन् ६८६-६६० (वि० १०४६-१०४७) में 'कम्मु' नामक स्थानमें सबुक्तगीनके साथ हुए संग्राममें धंगने विशेष पराक्रम दिखाया था। फ़रिश्ताके लिखे वृत्तान्तसे भी यही

श्रजुमान दृढ़ होता है। वह लिखता है,—"लाहोरके जयपालकी सहायताके लिए कालंजर वड़ी भारी सेना श्रीर ख़जाना लेकर प्रस्तुत हुआ"। इस लेखसे हिन्दुश्रोंकी विजय सूचित होती है, किन्तु मुसलमान लेखकोंका कहना है कि हिन्दुश्रोंकी पराजय हुई। सम्भव है, किसीकी जय या पराजय न हुई हो, दोनें-की बराबरी रही हो। इस शुद्धका हाल तीसरे भागमें लिखा जायगा, इस कारण यहाँ श्रधिक विस्तारका प्रयोजन नहीं है।

घंगका राजत्वकाल खुदीर्घ था श्रोर वह दीर्घायु भी था।
एक श्राख्यायिका है कि अन्त समयमें गंगा-यमुनाके संगममें
उसने जल-समाधि ली थी। राजेन्द्रलाल इस श्राख्यायिकाको
महत्व नहीं देते। उनके मतसे घंगराजने स्वयं जलसमाधि
नहीं ली, बुद्धावस्थाके ही कारण उसकी मृत्यु हुई थी। हम
उक्त श्राख्यायिकाको किएत नहीं समकते। हिन्दू धर्मशास्त्र
इस प्रकारके शरीर-त्यागकी श्राज्ञा देता है। हिन्दू धर्मशास्त्र
प्रायोपवेशन कर श्रयवा जीर्ण शरीरका तीर्थस्थानमें त्यागकर
इहलोकका त्याग करनेको पुरायकारक मानता है। अधंगराजके तीसरे दानपत्रसे प्रतीत होता है कि उसके राज्यका विस्तार
काशीतक था। इस सम्बन्धमें मतभेद होनेपर भी इसमें
सन्देह नहीं कि वह सन्देल वंशका सर्वविख्यात वीर पुरुष

श्र राजेन्द्रकाल धंगराजके देहलागके वर्णनको अत्युक्तिपूर्ण समभाते
 है। निम्न श्लोकसे पाठक स्वयं अपना मत स्थिर कर सकते है—

रिक्षित्वा क्षितिमम्बुराशिरशनामेतामनन्यायितं । जीवित्वा शरदां शतं समिधकं श्रीधंग पृथ्वीपितः ॥ सदं सुद्रितलोचनं स्वहृदये ध्यायन् जपन् जाह्नवी । कालिन्धाः सिलेले कलेवर परित्यागादगान्निर्वृतिम् ॥

एपि॰ इंडि॰ १, १४६.

था। वह उत्कट शिवमक भी था। उसके दानपत्रोंके आरंभमें 'ॐ नमः शिवाय' लिखा रहता है। हम कह चुके हैं कि उस समय शिव, विष्णु, सूर्य अथवा देवीकी उपासनाका काफी प्रचार था और शैव वैष्णुवींका विरोध नहीं करते थे। हिन्दू समाजमें मताभिमानके पागलपनने प्रवेश नहीं किया था, सव लोग धर्मके सम्बन्धमें परमत-सहिष्णु थे।

एक वात श्रीर है। चन्देलोंके सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। चेदी राजाओं श्रोर चन्देलोंके सिक्कों में वहुत कुछ साम्य है। अन्तर इतना ही है कि चेदी राजाओं के सिक्कोंपर दुर्गाकी और चन्देलोंके सिक्कोंपर हनूमानकी छाप है। साथ ही, ध्यानमें रखने योग्य एक वात यह है कि धंगसे पहिलेके राजाश्रोंके या धंगके समयके सिक्के नहीं मिले हैं। संभव है, उनके खतन्त्र सिक्के न वने हों श्रीर उनके समयमें कन्नौजके ही सिक्के प्रचलित रहे हों ( इंडि॰ पेंटि॰ भाग ३७ में स्मिथ लिखित चन्देलों श्रीर १४०= तकके उनके सिक्कोंका वृत्तान्त देखों )। स्मिथके मतसे धंगके पूर्वजोंके समयमें 'इडोससेनिश्रन' सिक्कोंका प्रचार था। हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारे मतसे भोजादिके 'श्रादि-वराह' श्रादि सिक्कोंका प्रचार कन्नौज साम्राज्यके श्रन्तर्गत सब देशोंमें था। ग्यारहवीं शताब्दी (वि० १०५८-११५७) में चेदीके गांगेयदेवने खतन्त्र सिक्के वनाना आरम्भ किया श्रीर उसीका श्रमुकरण कर चन्देलोंने हनूमानकी छापके श्रपने चांदी, सोने श्रौर ताम्बेके सिक्के बनाये। कौनसा चन्देल राजा ह्नूमानका उपासक था, इसका पता नहीं चलता। अस्तु, यह विषय तीसरे भागमें विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। खजुराहो-लेखके अन्तमें "विनायकपालके राजत्वकालमें" पेसे शब्द लिखे हैं। यद्यपि कीलहान साहवके मतानुसार इस विनायकपालका पता चलना कुछ किन है, फिर भी हमारा श्रनुमान है कि विनायकपाल ही कन्नोजका सम्राट महीपाल था और यशोवमां स्वतन्त्र होते हुए भी उसका सावभीमत्व उसी प्रकार स्वीकार करता था जिस प्रकार मराठे स्वतन्त्र होते हुए भी दिल्लीपितको सार्वभीम मानते थे। मराठोंके राज्यमें मोगलोंके सिक्के प्रचलित थे, इसी तरह कन्नोजके सिक्के भी उन स्वतन्त्र राज्योंमें प्रचलित थे, जो किसो समय कन्नोजके माएडलिक थे।

स्मिथ साहबकी इंडि॰ पेंटि॰ २३७ में लिखी चन्देलोंकी वंशावली—

१ नज्ञुक = ३१ ई० स० ५ राहिल ६०० ई० स० २ वाक्पति = ४५ , ६ यशोवर्मन् ६३० , ३ जयशक्ति ७६० , ७ घंग ६५० , ४ विजयशक्ति ==० , = गंड १००० ,

#### दिप्पणी—चन्देलोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें सिथका भ्रान्त मत।

सर विन्सेण्ट सियने अपने 'हिन्दुस्थानका प्राचीन इतिहास' में तथा अन्यत्र भी, अपना यह निश्चित मत प्रकट किया है कि चन्देल गोंड़ था भर जातिके हैं। उपर्युक्त पुस्तक (द्वि० संस्क० पृष्ठ ३७०) में वे लिखते हैं— "चन्देल मूलतः गोंड़ अथवा भर है, यही अनुमान प्रवल प्रमाणोंसे सिद्ध होता है।" राजपूर्तोंको विदेशी मुल्ल अथवा भारतके आदि द्वविड़ सिद्ध करनेकी ओर यूरोपीय पंडितोंकी, स्वभावतः परन्तु विना कारण, प्रवृत्तिसी हो गयी ह। उक्त मत इसीका परिणाम स्वरूप है। सिथने अपने इतिहास- में कानसे प्रवल प्रमाण दिये हैं, उनकी ओर दृष्टिपात करना आवश्यक है। अपने इतिहासमें तो उन्होंने वे प्रमाण नहीं दिये, पर इण्डियन ऐंटि-

क्वेरी भाग ३७, पृष्ठ १३७ में विस्तारपूर्वक लिखे हैं। वे लिखते हैं— " मेरा भाजतक ( सन् १९०८ तक ) यही मत है कि चन्द्रेलोंकी उत्पत्ति किसी सूछ आदिम निवाली जातिसे हुई है, चाहे वह जाति भर हो या गोंड़।" इसकी पहिली दलीलमें उन्होंने चन्देलोंमें प्रचलित, पागलपनसे भरी हुई, यह दन्तकथा दी है कि चन्द्रमा और काशी-निवासी एक बाह्यण-की कन्यासे उनकी उत्पत्ति हुई है। इस दन्तकथाके सम्बन्धमें सिथ लिखते हैं-- "इस कथाका यही महत्व है कि इसने चन्देलोंके पूर्वजोंकी जातिके सम्बन्धमें जो सन्देह था, उसे दूर कर उन्हें चन्द्रवंशी बना डाला है। यही नहीं, उन्हें अधिक प्रतिष्ठित बनानेके लिए इस कथाने एक ब्राह्मण कन्याको दनकी भादिजननी भी मान लिया है। परन्तु वास्तवमें चनदेल निकृष्ट राजपूत ही माने जाते हैं।" उनकी दूसरी दलील देखिये। "चन्देल -गोंड़ोंके मध्य प्रान्तमें उत्पन्न हुए, इसके सूचक प्रमाण स्पष्टतः देख पड़ते है। महोबाके चन्देल जमींदार अपनेको वहींके आदिम निवासी मानते हैं और कहते है कि हमारे पूर्वज केन नदीके तटके मनियागढ़ किलेमें रहते थे। इसकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि चन्देलोंके कुल-देवता मणिया देव (देवी) हैं और उनका मन्दिर मनियागढ़ किलेमें है। जब चन्देल मनियागढ़से उठकर निकट ही महोबामें आकर राज्य करने लगे, तब अपने साथ अपनी कुलदेवी भी महोबामें ले आये। इस देवीका रूप भी गोंड़ोंके देवताओं से मिछता जुछता है। चन्द किवने भी ईसाकी तेरहवीं सदी (वि॰ १२५८-१३५७) में मनियागढ़में एक गोंड़ माण्डलिक राजाके अस्ति-त्वका उल्लेख किया है।" तीसरी दलील सिथने यह दी है कि "चन्देल राजकन्या दुर्गावतीका विवाह गढ़ामण्डलाके गोंड़ राजासे हुआ था।" सियकी अन्तिम टिप्पणी यह है कि "गहरवार अथवा चेदीके हैहय भी इसी तरह भारतके आदिम निवासियों ( भीलों अथवा आदि द्रविड़ों ) के वंशज हैं, परन्तु सुप्रसिद्ध राजा हो जाने पर वे क्षत्रिय, ठाकुर अर्थात् राज-पूत होनेका दावा करने लगे । गोंड़ोंमें ऐसी प्रथा अबतक प्रचलित है।" ये सब दलीलें कितनी लचर और आन्त हैं, इसका अनुमान हिन्दू पाठक सहजमें ही कर सकते हैं; इस कारण इनका निराकरण करनेकी आवश्यकता

नहीं है। तो भी यूरोपीय पाठकों और उनके अनुयायियोंको जतानेके लिए इसपर कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

पहिली दलील चन्देलोमें प्रचलित उनकी उत्पत्तिकी करियत कथाके आधारपर स्थित है। ऐसी पागलपनकी किएत कथाएँ हर एक देश और हर एक जातिके वीर पुरुषों और वीर कुर्छोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रचलित होती आयी हैं। पर उनसे कोई अनुमान नहीं स्थिर किया जा सकता। उदाहरणार्थ, प्रीकोंमें यह दनतकथा प्रचलित है कि एक्तिलीजकी उत्पत्ति अपोलो (सूर्य) के संयोगसे थेटिसकी कोलसे हुई है। क्या यह दन्तकथा सत्य मानी जा सकती है ? और यदि सत्य मान छी जाय, तो क्या यह अनुमान किया जा सकता है कि एकिलीजकी डत्पत्तिके सम्बन्धमें सन्देह था और उसे छिपानेके लिए ही यह कथा प्रचलित की गयी ? हम कह चुके हैं कि वीर पुरुषोंकी वत्पत्तिके सम्बन्धकी ऐसी सभी कथाएँ कविपत होती हैं, इस कारण ऐतिहासिक विचारमें वे त्याउप हैं। ऐसी निरी कवि-कल्पनाएँ वैदिक सनयसे प्रचित होती आयी है, उनसे किसी प्रकारका अनुमान करना अनुचित है। किसी कथामें कथित वीरकी उत्पत्तिके सम्ब-न्धमे सन्देह था, यह नहीं कहा जा सकता, और न यही कहा जा सकता कि वह कुछीन ही था। चन्देखोंके भारोंने चन्देख नामका श्लेषार्थ का ( जिसे कीलहार्न 'नाममूलक कथा' कहते हैं ) जब यह कथा अपने अन्नदाताओं के कुलीनत्वका गौरव वढ़ानेके लिए रची, तब उनको स्वप्नसें भी यह खयाल न हुआ होगा कि भविष्यत्के विद्वान् मनमाना अर्थ कर विपरीत सिद्धान्त ख्यापित करनेमें इसका उपयोग करेंगे। चन्देल नामसे ही वंशप्रवर्तक चन्द्रकी करूपना सुकती है। उत्तम वंशजननीके छिए ब्राह्मण कन्याकी कल्पना कर ली गयी, इसमें भी कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि प्राचीन समयमें वाहाण-क्षत्रिय-वैश्योंमें प्रसङ्गानुसार प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे। ब्राह्मण कन्या देवयानी और क्षत्रिय ययातिसे यदुवंशके संस्थापककी उत्पत्ति हुई। सारांश, हमारे वारम्बार 'कहे अनुसार ऐसी कथाएँ ऐतिहासिक विचार करते हुए सर्वथा त्याज्य है। इस कथासे यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि चन्देल प्राचीन कालसे चन्द्रवंशी

माने जाते हैं। हमें यह देखना है कि क्या छोगोंका यह विश्वास कभी बदछा भी था ? क्या कभी चन्देल होनवंशी माने गये थे ? यदि वे कभी अनार्य माने गये हों, तो उनका राजपूत होनेका दावा अग्राह्य हो सकता है।

सिथका महत्वपूर्ण तर्क यह है कि चंदेलोंको लोग हीन कुलके ही समभते भाये हैं, पर इस तर्कके लिए सिथके पास कोई आधार नहीं है। अतः इसका उत्तर हम यही देंगे कि यह दलील भूठी है और इसके विरुद्ध अनेक प्रमाण हैं।

प्रथमतः चन्दने ३६ राजपूत कुर्लोकी जो सूची बनायी है, उसमें आरम्भमें ही चन्देल हैं। पहिले दोहेका 'छन्द' शब्द चन्देल-वाचक ही हैं। (रासोमें चन्द शब्द कभी कभी चन्देलोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा महोवा प्रसङ्गमें-अाये लाखन साम रम, उचरे आरह सुभाय। हम आर्वेगे काम सब, राज चन्द नहिं जाय ॥ पृष्ठ २५७५ )। छन्द = चन्द, धन्द = चन्देल, इस न्युत्पत्तिको हम न भी माने, तो भी टाइने अपनी पुस्तक-में ३६ कुळोंकी जो प्राचीन सूचियां दी हैं, उनमें से कुमारपालकी सूचीमें चन्देळका नाम होनेसे यह मानना ही होगा कि कुमारपाळचरितके समयसे (ई॰ स॰ १२०० के आस पास ) चन्देलोंकी गणना उत्तम राज-पूर्तोंमें होती आयी है। दूसरे, जिस चन्द वरदाईके लेखको सिय साहब प्रमाण मानते हैं, उसी ;चन्दने किसी लेखमें चन्देलोंके हीन राजपूत होने-की कोई बात नहीं कही है। तीसरे, प्राचीन शिलालेखोंसे स्पष्ट है कि चन्देळोंके विवाह-सम्बन्ध उत्तम कुलके माने जानेवाले राजपूतोंके, विशेषतः हैहयोंके वंशके, साथ होते थे। सिथ कुछ भी कहें, हैहय चेदी पहिले और अब भी उत्तम राजपूत माने जाते हैं। सबसे बढ़कर बात तो यह है कि चन्देलोंके वर्तमान प्रधान वंशधर गिद्धौर महाराजका विवाह-सम्बन्ध गुहिलोत, चौहान आदि उत्तम राजपूत वंशोंके साथ होता है। अत सियका यह कहना कि चन्देल हीन राजपूत माने जाते है, विलकुल मिध्या है।

सिथकी तीसरी दलील भी पहिलीकी तरह लचर अोर न्यायविरुद्ध है। यद्यपि उचित जाँच-पड़तालके बाद ही वह दी गयी है, तथापि वह

प्रासाणिक नहीं जँचती। गोंडोंके ठीक मध्य देशमें चन्देलोंका उत्मर्प हुआ, यह बात सही है; किन्तु इससे हम उन्हें गोंड़ कैसे ठहरा सकते हैं.? इतिहास बता रहा है कि सैकड़ों राजपूत घरानोंने गोंड, भर, भोल भादि जंगली आदिम निवासियोंके देशों में जाकर अपने छोटे छोटे राज्य स्यापित किये थे। राज्यूतों अर्थात् क्षत्रियोंका यह स्वभाव ही है कि यदि आर्य देशों में राजा होने का उन्हें अवसर न मिले, तो वे जंगली अनार्य देशों के राजा वन जाते हैं। (गीतामें भी कहा है-दानमीश्वरभावश्व क्षात्र-कर्म स्वभावजन् ।) डदाहरणार्थ, बाप्पारावल भीलोंमें जाकर राज्य करने लगे थे और भीलोंके देशमें ही गुहिलोत वंशका अभ्युद्य हुआ; इससे क्या यह कहा जा सकता है कि गुहिलोत भील है ? ब्रिटिशॉने भी हिन्द्र-मुसलमानोंमें आकर विशाल राज्यकी स्थापना की है, तो क्या वे हिन्द्र या सुसलमान कहे जा सकेंगे ? आश्चर्य है कि इसमें इतिहासकारोंको जब तक सन्देह होता है कि साहसी क्षत्रियोंने आर्यमध्यदेशसे हिमालयकी कन्दराओं, राजस्थानकी मरुश्मि और मेवाड्के पर्वतीमें जाकर रास्य स्थापन किये थे। सारांश, चन्देलोंका प्रधान राउप गोंड़ोंके मध्यदेशमें स्थापित हुआ, इससे वे गोंड़ थे, यह सिद्ध नहीं हो सकता। महोवाके चन्देल नर्मोदारका यह कथन कि 'हम यहींके आदिम निवासी हैं' आश्चर्यंतनक नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाणोंसे रपष्ट सिद्ध है कि महो-वासें एक सहस्र वर्ष पूर्वसे चन्देल रहते आये हैं। सन् १९२० (वि० १९७७ ) में चन्देल नमींदार यदि यह कहें कि महोबामें हम अनादि कालते रहते आये हैं, तो इसमें आश्चर्यकी क्या वात है ? महोबामें आनेके पहिलेसे ही चन्द्रेल मनियागढ़में रहते आये थे। वे वहाँ कब आये, इति-हासको इसका पता नहीं । चन्देल गोंड़ोंके देशमें हजारों वर्षोंसे है। कौन कह सकता है कि हुणोंके आक्रमणके समय वे वहाँ आये या ब्स से भी पहिले कुशानों के समयमें आये ? इतिहास बता रहा है कि भारतमे आर्य बाहरसे आये है; परन्तु कितने ही बहुश्रुत तथा विद्वान् इतिहासकार गरी मानते हैं कि कार्य वाहरसे नहीं आये, वे यहीं के हैं। उनका भादिनिवासस्थान न तो उत्तर ध्रुवके निकट है और न वोला।

तटवर्ती प्रान्तमें ही। आर्योंका आदिनिवासस्थान भारतवर्ष ही है। फिर यदि महोवाके जमींदार अपनेको बुन्देलखण्डके आदिमनिवासी मानते हों, तो उनके विश्वासका महत्व ही क्या रह जाता है और उसी विश्वासके आधारपर चन्देल गोंड़ हैं, यह अनुमान कैसे किया जा सकता है ?

सिथका यह अनुमान भी भ्रान्त है कि चन्देलों की कुल-देवी मनिया-देवी होने के कारण वे गोंड़ है। यह प्रसिद्ध ही है कि हर एक राजपूत कुलका एक कुलदेवता या देवी होती है। उनके गोन्नोबारमें वेदके साथ ही उसका भी उद्धारण किया जाता है। चन्देल गोंड़ों के देशमें आये, मनियागढ़ उन्होंने हस्तगत किया और उसके आसपास अपना राज्य स्थापित किया, इस सहजिसद्ध बातको यिह हम मान छें, तो उनकी कुलदेवीका नाम मनियादेवी होनेमें आश्चर्यकी कौन सी बात है? सियक इस कथनमें तथ्य नहीं है कि इस देवीका गोंड़ोंकी देवीसे साम्य है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसा साम्य है। हम मान भी छें कि गोंड़ोंसे ही चन्देलोंने इस देवीको पाया, तो भी वे गोंड़ नहीं हो सकते। हम कई बार यह प्रतिपादन कर चुके हैं कि आर्योंने अनार्यों अर्थात् भारतके आदिमनिवासियोंसे हो शिव और दुर्गा दोनों देवताओं प्राप्त किया है। उन्होंने वैदिक देवताओंसे उनका सम्बन्ध जोड़कर वन्हें अपना लिया है। अतः चन्देलोंकी मनियादेवीकी पूजा-विधि और गोंड़ोंके देवताओंकी पूजाविधिमें समानता हो तो आश्चर्य ही क्या है?

रासोमें लिखा है कि सोलहवीं शताब्दीमें मनियागढ़में एक गोंड़ माण्डलिक था। पर इससे चन्देलोंकी मूल उत्पत्तिके सम्बन्धमें क्या अनु-मान किया जा सकता है ? चन्देलोंने मनियागढ़से आकर महोबामें एक बड़े राज्यकी स्थापना की, जो ईसाकी नवीं शताब्दीसे तेरहवीं शताब्दीतक (वि॰ ८५८-१३५७) कायम रहा। चन्देलोंके राज्यपतनके पश्चात् यदि मनियागढ़में कोई गोंड़ माण्डलिक हुआ हो तो इससे चन्देलोंकी उत्पत्ति-के सम्बन्धमें निर्णय ही क्या किया जा सकता है ?

रानी दुर्गावतीकी कथासे उलटी ही बात सिद्ध होती है; किन्तु आश्चर्य है कि सिथने अपनी कहपनाकी पुष्टिके लिए उसका उपयोग किया है। अवुलफ़जलने अकबरनामेमें वह कथा इस प्रकार लिखी है (बीवरिज-कृत अनुवाद भाग २, पृष्ठ ३३३ से ही सम्मवतः वह कथा सियने उद्भत की है।)—"रानी दुर्गावती राढ़ और महोबाके राजा सालवाहनकी कन्या थी। सालवाहन चन्देलवंशी था। अमानदासके पुत्र दल्पतके साथ वह ब्याही गयी थी। दलपत हीन कुलका, परन्तु श्रीमान् था और सालवाहन-की दशा गिरी हुई थी। इसीसे उसे यह सम्बन्ध करना पढ़ा।" वही ग्रन्थ-कार फिर लिखता है—"प्राचीन समयसे राढ़के राजाओंका पद बहुत श्रेष्ठ माना जाता था परन्तु जर्मीदारीके अतिरिक्त आयका उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं था। खर्जी ( दलपतका दादा ) पेशकशके नामपर बहुतसा धन बटोरने लगा था।" पृष्ठ ३२६ में लिखा है-"वास्तवमें दलपत गोविन्द-दास कछवाहाका पुत्र था। उसके उत्पन्न होते ही संग्रामने उसे गोद से लिया और उसका नाम दलपत रखा। उसीसे दुर्गावती ब्याही गयी थी।" इन तीन अवतरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि अबुलफ़जल भी इस बातको मानता है कि चन्देल उच राजरूत हैं, किन्तु निधनताके कारण उन्हें अपनी कन्याका विवाह दलपतके साथ करना पड़ा। इतिहासमें हम देखते हैं कि राज्यकी भाशासे उत्तम कुलके राजपूतोंने अपनी कन्याएँ मुसलमान बादशाहों तकको ब्याह दी थीं। फिर यदि गढ़ामण्डलाके श्रीमान, किन्तु हीन कुलके राजाको सालवाहनने अपनी कन्या व्याह दी, तो इससे उसके उच्च कुलमें घटवा कैसे लग सकता है ? राजाओमें ईश्वर-भाव स्वभावतः माननेके कारण राजपूतलोग उन्हें अपनी कन्याएँ अपंग्र करनेमें आगा-पीछा नहीं करते, चाहे राजा मुसलमान ही क्यों न हो। उनका उच्च कुरु संबन्धी अभिमान कन्याके वर्ण करते समय प्रकट'होता है। उच कुलकी कन्याओंसे ही वे विवाह करते हैं। आश्चर्यकी वात तो यह है कि दलपतके गोंड़ होनेका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि वह गोंड़ होता, तो भी सालवाहनके उच्च कुलमें कोई वाधा नहीं पहुँचती। दलपत या उसके पूर्वजोके गोंड़ होनेका कहीं वर्णन न होते हुए भा सिथने उसे गोंड़ कैसे मान लिया, यह बात समकर्में नहीं आती। उपर्युक्त वणनसे दलपत राजपूत ही प्रतीत होता है, चाहे उसका कुछ निष्ध ही क्यों क

हो। वह समृद्ध तथा शक्तिशाली था और गढ़ा तथा हसके आस पासके प्रदेशमें उसका राज्य था। इसके अतिरिक्त दलपतका कुल निकृष्ट मान भी लिया जाय, तो भी वह स्वयं उच्च कछवाहा कुलमें उत्पन्न होकर गढ़ा कुलमें गोद आया था। सालवाहनने उसे अपनी कन्या ब्याह दी, इसमें अनुचित क्या हुआ? सबसे बढ़कर बात तो यह है कि रानी दुर्गावतीने अलौकिक पराक्रमसे अपना श्रेष्ठ राजपूत कुल सिद्ध कर दिया है। दलपतके मारे जानेपर वह स्वयं बड़ी वीरतासे मोगलोंके साथ लड़ी और संग्राममें पराजित होकर आहत होनेपर सावी विपद्ध और अपमानसे बचनेके विचार-से उसने आत्महत्या कर ली। रानी दुर्गावतीका यह चित्र उसके पिताके कुलको सब भांति श्रेष्ट सिद्ध कर रहा है। फिर भी इसी कथाके आधार-पर स्मिथ चन्देलोंकों गोंड़ सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, क्या यह आश्चर्यकी वात नहीं है ?

### आठवाँ प्रकरण ।

# चेदी अर्थात् त्रिपुरके कत्ववृरी।

त्रिय वंशवृत्तकी हैहय नामक शाखा बहुत प्राचीन समयसे प्रसिद्ध है। इस शाखाकी उत्पत्ति सह-चार्जुनसे हुई है। पुराणोंमें लिखा है कि सहस्रार्जुनने रावणको हराया था। प्राचीन समयसे हैहय वंशके लोग नर्मदातस्वर्ती स्थानोंमें रहते श्राये हैं। पुराणेतिहाससे यह भी पता चलता है कि हैहयोंने श्रयोध्याके सूर्यवंशी राजा सगरका परामव किया था। किर थोड़े ही दिनोंमें हैहयोंने दिल्ला कोसल श्रथात् छत्तीसगढ़पर अधिकार कर लिया। नागपुरके भोंसलोंके समयतक वह प्रान्त उनके ही श्रधीन था। प्रथम भागमें सध्यप्रान्तके इन हैहयोंका जुलु परिचय दिया गया है श्रीर साथ ही चेदोकी कलचूरी शाखाके इतिहासकी भी रूप-रेखा बतायी गयी है। कलचूरी घराना हैहय वंशकी ही एक शाला है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। पर इसका पादुर्भाव कब और कैसे हुआ, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। साथ ही यह बताना भी कठिन है कि कलचूरियोंने त्रिपुर (वर्तमान जञ्चलपुर) में कव श्रीर क्यों खतन्त्र राज्यकी खापना की। कलचुरी लोग विक्रम अथवा गालिवाहन शक न मान-कर अपना स्वतन्त्र चेदी शक मानते हैं। कीलहार्न साहबके मतानुसार चेदी शकका आरम्भ ई० स० १४= से हुआ है। ईसाकी चौदहवीं सदीके अन्त (वि० १४५७) तकके कलचू-रियोंके इतिहास और दानपत्रोंमें चेदी शक पाया जाता है। इससे यह श्रद्धमान किया जा सकता है कि कलचूरियोंका घराना बहुत प्राचीन समयसे विख्यात था। चेदी शक पश्चिम भारत अर्थात् गुजरात और कोंकण प्रान्तमें भी प्रचलित था, इससे जान पड़ता है कि दक्षिणके चालुक्योंके उदयसे भी पूर्व पश्चिम प्रान्तमें कलच्चूरियोंका राज्य था। शातवाहनके पश्चात् त्रान्ध्र साम्राज्यको त्रधिकांश उनकी ऋधीनतामें अवश्य ही आ गया था। कालिंजरका दृढ़ किला प्राचीन समयसे उनकी अधीनतामें था ही। धीरे-धीरे पूर्वीय प्रान्तमें उन्होंने प्रवेश किया और अन्तमें यमुनातटके प्रदेशपर अधि-कार कर लियां। 'चेदी' इस अन्वर्थक नामसे भी यही बात सिद्ध होती है।

विभिन्न प्रान्तोंमें कलचूरियोंका क्रमशः किस प्रकार प्रवेश हुआ, उसका यह संनिप्त वर्णन है। परन्तु ईसाको नवीं शताब्दी (वि० ६५६-६५७) के उत्तरार्धसे पहले कलचूरियोंकी गणना खतन्त्र राजाश्रोंमें नहीं होती थी। कलचूरियोंका खतन्त्र

राल्य ईसोकी नवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें स्थापित हुआ। इस वंशका कलचूरी नाम क्यों पड़ा, यह कहना कठिन है। इतिहास-प्रसिद्ध कुलों अथवा वंशोंकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे बतायी जाती है, किन्तु उन बानोंमें तथ्यांश बहुत ही श्रह्प होता है। इस कुलके सम्बन्धमें भी यही बात है। यह कोई नियम नहीं कि सब नाम सार्थक ही हों। प्रायः कविगण नामपर चमत्कृतिजनक श्लेषरचना करते हैं। पर वास्तवमें इस प्रकार नामोत्पत्तिके सम्बन्धमें गढ़ी हुई रचना काल्प-निक हो हुआ करती है, और वही आगे चलकर सची जान पड़ती है । नामके सम्बन्धमें रची हुई श्लेषपूर्ण कथाएँ शाचीन कालसे प्रचलित हैं । ऋग्वेदमें भी ऐसी श्लेषजन्य कथाएँ वर्णित हैं। परन्तु पहिले कहे अनुसार उनमें तथ्यांश बहुत ही कम होता है। सारांश, किसी कुलके नामकी अन्वर्थकताका विचार करना बड़े परिश्रमका काम है और परिश्रम किया भी जाय, तो उससे सत्यांश श्रात होनेकी कोई श्राशा नहीं । श्रतः नामोंकी व्युत्पत्तिः के फेरमें न पड़ना ही उचित है। इसी विचारसे हमने हैहय, चालुक्य, चाहमान (चौहान), प्रतिहार अथवा कलचूरी श्रादि नामोंको छानबीन नहीं की। श्रस्तु, कलचूरी वंश संबंधी दो प्रधान लेख उपलब्ध हुए हैं श्रीर वे कीलहोर्न साह-बने एपि॰ इंडि॰ भाग १, ए० २६५ और भाग २, ए० ३०५ में प्रकाशित किये हैं। उनके नाम हैं बिलहारी शिलालेख और बनारस ताम्रपट लेख। इन लेखोंसे ज्ञात होता है कि कलचूरी वंशमें सन् = ५० (वि० ६०७) के लगभग कोकल नामक एक विख्यात वीर पुरुष हुआ था। कोक्कल और उसके वंशजींका षृत्तान्त कीलहार्न साहबने एपि० इंडि० के दूसरे भागमें दिया

है। उसके तथा और जो नयी वातें ज्ञात हुई हैं उनके आधारपर कलचूरियोंका इतिहास नीचे दिया जाता है।

उपर्युक्त लेखोंमें कोकलदेवका विशेष गुणगान किया गया है। लिखा है—"उत्तरके भोजराज और दिल्लाके वस्तभराज, मानों ये दो नृपरूप जयस्तम्म कोकलदेवने खड़े किये हैं।" इसका अर्थ यह है कि कोक्कलदेवके तेजके सामने भोजराज श्रयवा वल्लभराजका तेज फीका पड़ जाता था श्रीर कोकल सम्राद् था एवं भोज श्रादि नृपति उसके माएडलिक थे। लेखमें उल्लिखित भोज कन्नौजका सुपिसद मिहिर भोज था। भोजके निश्चित लेख सन् =६२-७६ और =२ (वि० ६१६-३३ श्रीर ३६) के हैं। वस्तभराज राष्ट्रकूटोंका राजा द्वितीय कृष्ण है और उसका समय सन् =७५ से ६११ तक (वि० ६३२-६६=) माना गया है। पहले कहा जा चुका है कि कोक्कलदेवने चित्र-क्रुटके हर्षदेवको सहायता देनेका आश्वासन दिया था। एक और लेखमें कोक्कल नुपतिको 'त्रिकलिंगाधिपति' भी कहा है। लेखोंमें कोक्कलराजकी कितनी ही न्तुति क्यों न की गयी हो, पर मोजराज तथा कृष्णराज जैसे वीर्यशाली राजाओंको उसने पराजित किया होगा, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। सम्भवतः भोजराज और ऋष्णराजकी दृढ़ मित्रताके कारण कोकलको उस समय ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी। उक्त राजाओं से कोकलकी मित्रता ही नहीं, नाता भो था। कोकल-की कन्या कृष्णराजकी पररानी थी, सम्भवतः उसकी दूसरी कन्या भोजराजसे न्याही गयी होगी। कोक्कलका विवाह चन्देल हर्षको वहिन 'नट्टा' से हुआ था। हैहयोंकी गणना उच र्जात्रयोंमें होती थी, इस कारण सभी राजकुल उनसे सम्बन्ध स्थापन करनेके लिए उत्सुक रहते थे। ईसाकी सातवीं, शाठवीं तथा वादकी शताब्दियों में दित्त एक दोनों चालुक्य वंशोंने हैह-यों से नाता जोड़ा था। बारहवीं शताब्दी में भी प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल हैहयों के साथ सम्बन्ध स्थापन करने के लिए उत्सुक रहा करते थे। पृथ्वीराज चौहानने हैहयों की एक कन्या के साथ दिवाह किया था। सारांश, उस समय को कलका महत्व बहुत वढ़ा-चढ़ा था। इसका कारण उसका श्रतीकिक पराक्रम न हो कर यह है कि उसने विभिन्न वैभवशाली नुपतियों से स्नेह-सम्बन्ध या नाता जोड़ लिया था। लेखों में वर्णित उसका महत्व श्रगर सत्य भी मान लिया जाय, तो भी उसका कारण लेखों के वार्तों से भिन्न है।

कोक्कलके पश्चात् उसका पुत्र सुग्धतुंग उर्फ प्रसिद्धधवल (या धवल) गद्दीपर वैठा। उसके बालहर्ष श्रीर केयुरवर्ष नामक दो पुत्र थे। मुग्धतुंगके अनन्तर बालहर्षने बहुत ही थोड़े दिन राज्य किया और फिर केयूरवर्ष राजा हुआ। उसकी रानीका नाम नोहलादेवी था, जो एक चालुका सामन्तकी कन्या थी। विलहारी लेखमें जो दन्तकथा लिखी है, उसमें कहा गया है कि पहिला चालुका भारद्वाज गोत्रका था श्रौर द्रोगुकी अञ्जलिसे उत्पन्न हुआ था। नोहलादेवीने श्रपने नाम-पर नोहलेश्वर शिवका मन्दिर वनवायां और उसके लिए जो त्राम दिये थे, उनका दानलेख देवालयमें खुदा हुआ है। इससे जान पड़ता है कि बौद्ध भिच्नु जिस प्रकार विहारोंमें रहते थे, उसी प्रकार लक्कलीश मतानुयायी शिवोपासक संन्यासी उस समय मठों और मन्दिरोंमें रहा करते थे। श्रव वौद्यमतका हास हो चला था, इस कारण प्रायः सभी राजपूत शिवोपासक बन गये थे और 'श्रागमवेद' को प्रमास मानते थे। इस समयको धर्ममावनाश्रोके सम्बन्धमें एक

खतन्त्र प्रकरण्में विचार किया गया है, इस कारण यहाँ उसका केवल दिग्दर्शन ही करा देना पर्याप्त होगा।

केयुरवर्षका दूसरा नाम युवराज था। चन्देललेखोंसे पता चलता है कि इसका पराभव किसी चन्देल राजाने किया था। केयूरवर्षके श्रनन्तर उसका पुत्र लदमण राज्या-धिकारी हुन्ना। उसकी रानीका नाम राहड़ा था। उसके बोधा-देवी नामकी कन्या हुई, जिसका विवाह उत्तर चालुक्य वंशमें हुआ था। उसीका पुत्र सुप्रसिद्ध तैलप चालुक्य था। उसका समय सन् ६७३ (वि० १०३०) है। लक्ष्मणके पश्चात् उसका प्रथम पुत्र शंकरगण श्रीर तदनन्तर द्वितीय पुत्र युवराज (दूसरा) राज्य करने लगा। युवराज श्रीर मुंज समकालीन थे (ई० स० ६७४, ६७६, ६६३)। युवराजका पुत्र द्वितीय कोकलराज था। कोकलराजके पश्चात् गांगेयदेवको राजपद मिला। पूर्वोक्त राजाश्रोमें यह सर्वप्रसिद्ध था। परन्तु इसका राजत्वकाल सन् १००० (वि०१०५७) के अनन्तर होनेके कारण इसका वर्णन तृतीय भागमें करना उचित होगा। इस वर्णनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि कलचूरी चत्रिय कहींसे नये श्राये हुए श्रथवा नकली चत्रिय नहीं थे, किन्तु उनका कुल बहुत प्राचीन है। इस कुलका विशेष उत्कर्ष ई० स० =५० (वि० ४०७) से हुआ, किन्तु यह कुल पुरातन कालसे सचे चित्रयोमें ही गिना जाता है। यही कारण है कि श्रनेक प्रसिद्ध चत्रिय कुलोंके इस कुलके साथ सम्बन्ध हुए श्रीर यही इस कुलंके वैभवका मूल कारण है। इस कुलमें गांगेय नामक अति प्रसिद्ध राजा हुआ श्रीर उसके पश्चात् यह कुल वैभवगिरिके उत्तक शिलरपर श्रारुढ़ हुआ। इसका कारण यह भी हो सकता है कि महमूदके आक्रमणके पश्चात्

कन्नीज वहुत ही चीणवल हो गया था, जिससे कलच्चित्योंने लाम उठाया। कलच्चित्रों घरानेके लोग अत्यन्त शिवमक थे। विभिन्न राजाओंका राजत्वकाल अनिश्चित होनेपर भी गांगेय तककी कलच्चित्योंकी वहुत कुछ विश्वसनीय क्रमवद्ध वंशा-वली यहाँ दी जाती है।

#### कलचूरियोंकी वंशावली।



## नवाँ प्रकरण ।

#### वंगाल अथवा मुंगेरके पाल।

(ई० स० ८०० से १००० तक = वि० ८५७-१०५७)
के इतिहासका अवतक जो वर्णन किया गया है, उसमें प्रधानतया राजपूताने और मध्य भारतमें उत्कर्षको प्राप्त हुए राजपूत राज्योंका ही विचार हुआ है। उन विभिन्न राज्योंके संखापक तथा सञ्चालक हिन्दूधमां नुयायी और प्रायः शिवोपासक
राजपूत वीर थे। अरबोंके साथ युद्धमें उन्होंने शूरता दिखायी
और यश पाया, इसीसे उनका उत्कर्ष हुआ। राज तानेकी
तरह अन्यत्र अर्थात् महाराष्ट्र और वंगालमें राजपूत राज्योंकी
उसी समय स्थापना हुई थी, किन्तु इसके कारण भिन्न थे।
सिन्थसे उक्त प्रान्त दूर होनेके कारण इन क्तिय वीरोंको
अरवोंसे लड़ना नहीं पड़ा, किन्तु पहिलेसे ही जो राज्य
दुर्वल हो रहे थे उन्हें पादाकान्त कर उनके स्थानमें उन्होंने
नये वलाढ्य राज्योंको स्थापना को। इस प्रकार विख्यात
हुए राजवंशोंमें वंगालका पाल वंश और दिल्लाका राष्ट्रकूट
वंश अप्रगण्य है।

इस कालका विचार करते हुए एक खास बात यह पायी जाती है कि वर्तमान श्रंश्रेजी राज्यमें राज्यके शासनके सुभीतेके लिए भारतके जो विभाग किये गये हैं, उन्हीं विभागोंमें उस समय भिन्न भिन्न खनन्त्र राज्य खापित हुए थे। इसका कारण हर एक प्रान्तकी विशिष्ट भूरचना, जलवायु, समाजकी खिति, भाषा-भेद श्रीर विभिन्न श्राचार ही हैं। वर्तमान संयुक्तशन्त और श्रवध प्रान्त मिलकर उस समयका कन्नोज राज्य था।
गंगातटका प्रदेश भी कन्नोज राज्यके श्रन्तर्गत था। राजपूताने श्रीर मध्य भारतमें श्रनेक स्वतन्त्र राज्य थे, परन्तु
उनका, श्राजकलकी तरह उस समय भी, श्रन्य प्रान्तोंसे विशेष
सम्बन्ध नहीं था। उक्त प्रान्तोंसे बंगाल श्रीर महाराष्ट्र प्रान्त
पृथक् थे, इस कारण वहां स्वतन्त्र राज्योंका स्थापित होना
स्वाभाविक था। इसीसे उस समय वहां स्वतन्त्र राज्य स्थापित
इए। पाल वंशने वंगालको एक बलिष्ठ राज्यके रूपमें परिणत
कर दिया।

पाल वंशके उदय श्रीर उत्कर्षका इतिहास उनके लेखोंमें बड़े श्रच्छे दँगसे लिखा हुश्रा मिलता है। ऐसा इतिहास श्रन्य वंशोंका नहीं मिलता। पाल वंशके दानपत्र आदिसे ज्ञात होता है कि हर्षराजकी मृत्युके श्रनन्तर कन्नौजका राज्य विश्टंखल हो गया और बंगालमें भी एक छुत्री शोसन न रहकर अनेक राज्य स्थापित हो गये। उन राज्योंमें परस्पर विवेष होनेके कारण बंगालमें वरावर अशान्ति बनी रही। वर्मा वंशीय यशी-वर्माके राजत्वकालमें गौड़ राजाके पराजित होनेपर वंगालका कुछ प्रान्त फिर कन्नौज साम्राज्यकी छन्नछायामें त्रा गया, परन्तु ईसाकी आठवीं सदी (वि० ७५ =- = ५७) के उत्तरार्धमें कन्नौजकी सत्ता फिर चीण हो चली। गौड़में सर्वत्र विश्वंख-त्तता फैल गयी। धर्मपालके खालिमपुरके लेखसे ज्ञात होता है कि वंगालमें उस समय वड़ी ही अन्धाधुन्धी मची थी। उस प्रान्तके सरदारोंमें बात बातपर परस्पर लड़ाइयाँ हो जाती थीं। लेखमें इस परिस्थितिका परिचय मत्स्य-न्यायकी उपमा दं कर दिया गया है। समुद्रके बड़े मत्स्य जिस प्रकार छोटी मछितयोंको जा जाते हैं, उसी प्रकार उस समय जो सरदार बतवान् होता, वह छोटे सरदारों के स्वत्वों को छीन लेता था। अन्तमें सब सरदारों ने आपसमें सममौता कर गोपालराजको वंगालका अधिपति बनाया। गोपालने अपनी श्रूरता और राजनीति-कुशलताके सहारे शीव्र ही सर्वत्र शान्ति प्रस्थापित की। उसने पहिले पाटलिपुत्र और फिर मुंगेर उर्फ मुद्रगिरिमें अपनी राजधानी स्थापित की। थोड़े ही दिनोंमें समस्त वंगालमें उसका राज्य हो गया। यही नहीं, मगध प्रान्त भी वंगालके राज्यमें गिना जाने लगा। मगध प्रान्त कई बार वंगालमें मिला और पृथक् हुआ। कुछ समय पहिले भी वह बंगालके अन्तर्गत ही था, किन्तु अव वंगालसे पृथक् होकर विहारका अलग प्रान्त वन गया है।

गोपालराज वौद्ध धर्मावतस्वो था, इसमें आश्चर्य करनेकी कोई वात नहीं हैं क्योंकि मगध श्रीर गौड़ देशमें वौद्ध
धर्म उस समय भी प्रचलित था। मगधपर जब माधव
ग्रुप्तका श्रधिकार हुआ, तब उसोके शासनकालमें वहाँ फिर
हिन्दू धर्मका प्रचार हुआ। हिन्दू धर्मकी सापनामें कर्णसुवर्ण
देशके राजा ग्रशांकका भी वहुत कुळ हाथ था। परन्तु इससे
पहिले भी उस प्रान्तमें वौद्ध धर्मके प्रति विशेष आदर नहीं रह
गया धा। मगधमें ही वौद्ध धर्मके प्रति विशेष आदर नहीं रह
गया धा। मगधमें ही वौद्ध धर्मका उदय और उत्कर्ष हुआ,
इसीसे वहाँ उसकी प्रवलता थी। वार वार वहीं उसे उत्तेजना
भी मित्ततो थी, इस कारण वहाँसे उसको उच्छेद होनेमें
बहुत समय लगा। गोपालराज वौद्ध धर्मावलम्बी होनेपर
भी वण्याश्चम धर्मको मानता धा और अपनेको सूर्यवंशी चित्रय
कहता था। आरम्ममें वौद्ध धर्मका वर्णाश्चम धर्मके विरुद्ध
विशेष कटाज्ञ था, किन्तु आगे चलकर वौद्ध धर्मावलम्बी
वर्णाश्चम धर्मको मानने लगे। वर्णाश्चम धर्मको मर्गादा तोडने-

का उन्होंने उद्योग नहीं किया। वौद्ध मतानुयायी राजाओं के दानपत्रोंसे जात होता है कि वे वर्णाश्रम धर्मको मानते थे। यही नहीं, उसके अनुसार वे अपना आचरण भी रखते थे, शहाणोंको सम्मानपूर्वंक दान देते थे। गोपालराजके राजत्व-काल वैदिक धर्मानुयायियोंको विशेष कष्ट नहीं पहुँचा। उसके मन्त्री और प्रजाजन वैदिक धर्म माननेवाले थे, परन्तु उन्हें उसका शासन सुखकर ही हुआ। कुछ इतिहासकार गोपालराजका सम्बन्ध कन्नौजके प्रतिहार वंशकी 'पाल' शाखा-से जोड़ते हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। स्मृति ब्रादि अन्थोंमें लिखा है कि चत्रियोंके नामोंके साथ पाल ( रज्ञणकर्ता ), गोप, त्राता अथवा इसी अर्थका और कोई शब्द जो द देना चाहिये, जिससे वे अन्वर्थक हो जाते हैं। तद्नुसार श्रनेक चत्रिय कुलोंके नामोंके साथ 'पाल' शब्द जोड़ा गया है। श्रतः गोपाल चत्रिय था, यह 'पाल' शब्दसे ही सिद्ध होता है। एक वात यह भी है कि पाल वंश प्रति-हारोंके पश्चात् प्रसिद्ध नहीं हुआ, वरन् दोनों यंशोंका उदय एक ही समयमें हुआ था। यह हम आगे चलकर सिद्ध करंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उन दोनोंमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्रव पाल घरानेके वंशक्रमका विचार करें। श्रवतक उप-लब्ध हुए सव शिलालेखोंका विचार कर कीलहार्न साहवने एक लंख लिखा है, जिसमें तीसरे विश्रहराजके 'श्रामगाछी' ताम्रपटका विवेचन किया गया है। इस लेखमें पालोंको वंशा-वली दी गयी है। वंशावलीमें राजाश्रोंका श्रनुक्रम श्रीर हर एक राजाके शासनके वर्ष भी लिखे गये हैं। परन्तु इससे यह नहीं निश्चित किया जा सकता कि श्रमुक राजाके राज्यारोहण- का संवत् अमुक ही था. क्योंकि किसी दानपत्रमें किसी शक-का उल्लेख नहीं है, केवल राजाके 'राज्यमान वर्षका' ही उन्नेख है। किसो कालके निश्चित करनेमें यह बड़ी अड़चन है। तो भी इतना अवश्य है कि जिन कारणोंसे उत्तर भारतमें विकम संवत् प्रचलित हुआ, वे कारण बंगालके लिए लागू नहीं हैं। अस्तु, कोलहार्न साहबकी लिखी वंशावलोंके आधारपर हम पालवंशका वृत्तान्त लिख रहे हैं और समकालीन घटनाओं तथा अन्य प्रमाणोंसे पाल राजाओंका काल स्थूल मानसे निश्चित करना चाहते हैं।

गोपालराजसे ही पाल घरानेकी स्थापना हुई, श्रतः उस-के पिता तथा पितामहका इतिहास न लिखनेसे भी काम चल सकता है। लोगोंके इच्छानुसार गोपालराजको ही प्रथमतः बंगालका प्रभुत्व प्राप्त हुआ। पाल घरानेका वह पहला राजा था। पहले कहा जा चुका है कि गोपालराजको पश्चिमके वत्सराज, कन्नोजके वर्ष इन्द्रायुध श्रीर राष्ट्रक्टोंके तीसरे गोविन्दराजसे युद्ध करना पड़ा था। श्रतः गोविन्दराज श्रादिके समयका विचार करते हुए गोपालराजका राजत्व-काल ई० स० ७८० से ६०० तक (वि० ६३७-६५७) निश्चित किया जा सकता है। &

गोपालराजके पश्चात् उसका पुत्र धर्मपाल राज्याधिकारी हुआ। उसकी रानी राष्ट्रकृट वंशकी थी। खालिमपुर श्रौर भागलपुरके दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि धर्मपालने कश्रौजके सम्राट् इन्द्रको हरा कर कश्लौजकी गद्दीपर चक्रायुधको

क्ष जैनग्रन्थके अन्तमें बिह्निति वत्सराज आदिके साथ यह भी बह्नेल है कि 'पूर्वमें भवन्तिभूपति राज्य करता था' । इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि गोपालका दूसरा नाम अवन्तिभूपति था ।

वैठाया। इससे सिद्ध होता है कि धर्मपालका राजत्वकाल ई० स० =०० से =२५ तक (वि० =५७-==२) था। पहिले लिखा जा चुका है कि वत्सराजके पुत्र नागभटने चक्रायुधको हरा-कर कन्नोजका सम्राट्पद स्वयं हस्तगत कर लिया था; श्रर्थात् कन्नौजपर अधिकार प्राप्त करनेसे पहिले नागभटने धर्मपालको हराया था। धर्भपालका पच प्रहण कर राष्ट्रकूटके तीसरे गोविन्दराजने नागभटका पराभव किया सही, किन्तु उसका सम्राट्पद वह नहीं छीन सका। गोविन्दराजने धर्मपालका पत्त प्रहेण किया। इसका कारण यह था कि यह (धर्मपाल) उसका जामाता था। भागलपुर लेख (इंडि॰ ऐंटि॰ भाग २१, पृष्ठ २५० ) से विदित होता है कि धर्मपालकी रानी रणदेवी राष्ट्रकृटोंके परवल नामक राजाकी कन्या थी। कीलहार्न साहव कहते हैं कि परवलका ही दूसरा नाम गोविन्द-राज था। श्रतः गोविन्दराजका धर्मपोलकी सहायता करना खाभाविक ही था। गोविन्दराजके द्वारा पराजित होनेके कारण नागभटसे वंगालको कोई क्ति नही पहुँची।

धर्मपालके वाद उसका भतीजा देवपाल गद्दीपर बैठा। इसका राजत्वकाल ई० स० =२५ से =५० तक (वि०==२-४०७) निश्चित किया जा सकता है। देवपालके पश्चात् उसका भतीजा विग्रहपाल राज्याकढ़ हुआ। एक दानपत्रमें देवपालको धर्मपालका भतीजा और दूसरेमें धर्मपालकी रानो रणदेवीका पुत्र कहा है। यह तो स्पष्ट हो है कि धर्मपाल और देवपाल दोनोंके सन्तान नहीं थी और उन्होंने भतीजोंको गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। भागलपुरके लेखमें लिखा है कि विग्रहपालका विवाह हैहय कुलकी राजकन्या लज्जासे हुआ था। विग्रहपालका राजत्वकाल ई० स० =५०

से =७५ तक (वि० ६०७-६३२) माना जा चकता है। विग्रहपालके बाद् उसके पुत्र नारायणपाल देवको गद्दी मिली। इसीके समयमें भागलपुरका दानलेख लिखा गया। भागल-पुरवाले लेखसे नारायण्यालका काल निश्चित नहीं किया जा सकताः पर्योकि उसमें किसी प्रचलित शकका उल्लेख न कर राजाके शासन-वर्षका ही किया है। नारायणपालके अनन्तर राज्यपाल राज्यारुढ़ हुआ। उसका विवाह राष्ट्रकूटोंके तुक् दर्फ जगत्तुङ्ग राजाकी भाग्यवती नामकी कन्यासे हुआ था। राज्यपालने ई० स० ६२५ (वि० ६=२ ) तक राज्य किया और उसके पश्चात् उसका पुत्र दूसरा गोपालराज राज्यासीन हुआ। इसका राजत्वकाल ६२५ से ६५० तक (वि० ६=२-१००७) माना जा सकता है। गोपालराजके अनन्तर दूसरे वित्रहपालने ई० स० ६५० से ६५५ तक (वि० १००७-१०३२) राज्य किया। फिर उसका पुत्र महीपाल गद्दीपर वैठा। महोपालके शासनकालमें ही सारनाथका दानपत्र लिखा गया। इस दानपत्रमें विक्रम संवत् लिखा हुआ है। यह दानपत्र वि० सं० १०=३ श्रर्थात् ई० स० १०२६ में लिखा गया है। इमने हर एक राजाका शासनकाल श्रनुमानतः २५ वर्षका माना है श्रौर यह दानपत्र १०२६ में लिखा गया है। मही-यालका शासनकाल हमारे अनुमानके श्रनुसार ई० स० १००० (वि० १०५७) में समात होना चाहिये, किन्तु दानपत्र-में लिखे संवत्के हिसावसे २६ वर्ष वढ़ते हैं। ये २६ वर्ष यदि पिछले नौ राजाओंके शासनकालमें समान रूपले वाँट दिये 'जायँ, तो प्रत्येक राजाका शासनकाल तीन वर्ष वढ़ जायगा। ं महीपातके शासनकालके अन्तमें यह दानपत्र लिखा गया है, ऐसा मानकर हो उक्त अनुमान किया गया है। सम्मव है, किसी एक ही राजाका शासनकाल २५ या २ वर्षोंसे श्रधिक रहा हो। कई प्रकारसे विचार करते हुए यही प्रतीत होता है कि महीपालका शासनकाल सबसे श्रधिक था। इस दानपत्रसे जान पड़ता है कि महीपालको उसके शत्रुश्रोंने पदच्युत कर दिया था, किन्तु उसने श्रपने पराक्रमसे फिर पैतृक राज्य प्राप्त कर लिया। दानपत्रमें उद्घिखित महीपालके शत्रु कौन थे, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गृजनीके महमूदके श्राक्र मणोंसे हिन्दुस्थानको भारी धका पहुँचा। सम्भव है, दूर होते हुए भी उसका प्रभाव महोपालपर भी पड़ा हो। इसका विचार हम श्रगली पुस्तकमें करेंगे। महीपालके समयसे पाल वंशका शीव्रतासे पतन हो चला श्रीर उसके खानमें सेन वंश राज्य करने लगा। कालमानके लिहाजसे पाल वंशके ह्वासके कारणों श्रादिका विचार तोसरे भागमें ही करना उचित जान पड़ता है।

महीपालके पश्चात् नयपाल गद्दीपर बैठा श्रीर उसके वाद तीसरा विश्रहपाल राज्य करने लगा। इसीने श्रामगाछी-दान-पत्र लिखवाया। इसी दानपत्रके सम्बन्धमें कीलहानं साहवने मनन करने योग्य टिप्पणी लिखी है। दानपत्र श्रादिको देखने-से यह वात स्पष्ट हो जातो है कि पाल श्रसल जित्रय थे। पालोंके विवाह-सम्बन्ध दिल्लाके राष्ट्रकूटों श्रीर चेदीके हैहयोंके साथ हुए थे, इससे भी यही सिद्ध होता है। इस वंश-के श्रारम्भके पुरुष यद्यपि वौद्ध धर्मानुयायो थे, तथापि पीछेसे यह वंश शिवोपासकोंमें गिना जाने लगा। उक्त दानपत्रोके उल्लेखोंसे यह भी विदित होता है कि पालोंने शिवमन्दिरोंके जिए श्रनेक जागीरें दी थीं। उस समयमें प्रचलित लक्कलीश मतानुसार श्राचरण करनेवाले शिवागम सम्प्रदायके संन्या-सियोंका वे वहुत श्रादर करते थे। मागलपुर-दानपत्रमें लिखा है कि नारायण्पालका पिता सौगत ( बुद्ध ) मतानुयायो था, किन्तु खयं नारायण्पाल शिवका उपासक था और उसने एक सहस्रसे अधिक शिवमन्दिरोंकी स्थापना की थो। ( खयंकारित सहस्रायतनस्य तत्र तत्र भगवतः शिवभट्टारकस्य पाशुपत आचार्य परिषद्श्र—पूजाबिलचक—इत्यादि।) इस दानपत्र से यह एक बात श्रीर स्पष्ट हो जाती है कि अन्य राजाओं की अपेक्षा पालोंने राज्य-प्रबन्धमें बहुत कुछ सुधार किया था। साथ हो इस हानिकारक पद्धितका भी उन्होंने अवलंवन किया कि राज्यरक्षाके लिए वे किरायेकी परायी सेना जड़ी करते थे। हिन्दुस्थानकी पराधीनताके कारणों में यह पद्धित भी एक कारण है। किरायेकी सेनामें राष्ट्राभिमान कहांसे आ सकता है ? ऐसी किरायेकी सेनाके ही सहारे विदेशियोंने हिन्दु-स्थानपर अधिकार जमाया। अस्तु, राज्य और सेना-प्रबन्धके सम्बन्धमें एक खतन्त्र प्रकरणमें विचार किया जायगा।

अब हम संत्रेपसे पाल वंशके राज्यविस्तारका वर्णन करते हैं। आजकलका सारा वंगाल, तथा विहार और आसाम प्रान्त भी, पालोंके अधीन था। भागलपुर-लेखसे जान पड़ता है कि पालोंने उत्कल और कामरूप (प्राग्ज्योतिष) उर्फ आसामपर विजय प्राप्त की थी। खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात होता है कि मगध और विहार प्रान्त पालोंने आरम्भमें ही हस्तगत किये थे। गोपालराजके समयमें बंगाल प्रान्तके पश्चिम और पूर्व—गौड़ और वंग—दो विभाग प्रसिद्ध थे। आगे चलकर दोनों विभाग पक हो गये। उनका पृथक उल्लेख कहीं नहीं देख पड़ता।

पाल और सेन वंशोंका जो इतिहास उपलब्ध है, वह दन्तकथाओंके आधारपर स्थित नहीं है, उसके आधारभूत विश्वासयोग्य अनेक प्रमाण हैं। दन्तकथाओं में आदिस्रादि अनेक राजाओं की कथाएँ वर्णित हैं, किन्तु इतिहासकी दृष्टिसे वे विश्वासयोग्य नहीं हैं। इस कारण इस प्रकरणमें हमने उनका समावेश नहीं किया।

श्रन्तमें पाल राजाओंकी वंशावली लिखकर हम यह प्रकरण समाप्त करते हैं। वंशावलीमें राजाओंके शासनकालके वर्ष स्थूल मानसे लिखे गये हैं। श्रर्थात् यदि आगे चलकर विश्वासयोग्य ठीक समयका पता लगा, तो इन वर्षोंमें श्रन्तर पड़ जायगा।

वंगालके पाल राजाश्रोंकी वंशावली।

```
गोपाल (ई० स० ७८०—८००)
।
धर्मपाल (ई० स० ८००—८२५)
।
देवपाल (दत्तक भतीजा, ई० स० ८२५—८५०)
।
विग्रहपाल (दत्तक भतीजा, ई० स० ८५०—८७५)
।
गारायणपाल (ई० स० ८७५—९००)
।
गोपाल (दूसरा) (ई० स० ९२५—९५०)
।
विग्रहपाल (दूसरा) (ई० स० ९२५—९५०)
।
महीपाल (दूसरा) (ई० स० ९५०—९७६)
।
महीपाल (वि० सं० १०८३ अर्थांच ई० स० १०२६ में इसने जो दान-
पन्न दिया, वह प्रकाशित हो चुका है।)
```

## दसवाँ प्रकरण।

### दिच्यिके राष्ट्रक्ट ।

जाती है। परन्तु वर्घा ताम्रपत्रमें इनकी उत्पत्ति जाती है। परन्तु वर्घा ताम्रपत्रमें इनकी उत्पत्ति-को कथा कुछ श्रीर ही तिखी है। चन्द्रवंशके सात्यकीकी शाखामें रहा नामकी राजकन्या हुई। उसीके पुत्रका नाम राष्ट्रकूट था श्रीर वहां राष्ट्रकूटोंका मृलपुरुष होनेके कारण उसीके नामसे उसका वंश प्रसिद्ध हुश्रा। परन्तु यह कथा सची नहीं जँचती। पहिले कहा जा चुका है कि 'देशपाएडे' की नरह 'राष्ट्रकूट' भी पदका नाम है, व्यक्ति-विशेषका नहीं। अस्तु, जो लेख उपलब्ध हुए है, उनके देखनेसे पता चलता है कि राष्ट्रकूटोंके पहिले राजा गोविन्द, कर्क (प्रथम) श्रीर इन्द्र थे। डाक्टर भाएडारकरका कथन है कि गोविन्द्राजसे पहिले दन्तिवर्मन् श्रीर इन्द्रराज नामक दो राजा हुए थे। राष्ट्रकूटोंके लेखोंमें गोविन्द श्रादिके सम्बन्धमें विशेष वृत्तान्त नहीं लिखा है; परन्तु उनकी वीरता, न्यायप्रियता श्रीर दानशीलताकी वहुत प्रशंसा की गयी है।

इन्द्रराजका विवाह शिलक्य (चालुक्य) वंशकी कन्या-से हुआ था। (राज्ञी सोमन्वयी तस्य पितृतश्च शिलक्यजा।) परन्तु इन्द्रराजके पश्चात् चालुक्योंसे राष्ट्रकूटोंका स्नेह-सम्बन्ध नहीं रहा। राष्ट्रकूटोंके उपलब्ध लेखोंमें साननगढ़का ताम्रपट अधिक प्राचीन है। उससे उक्त राजाओंका समय निर्धितित किया जा सकता है। वह लेख शक ६७५ अर्थात् ईसर्थ सन्द्र ७५३ में दिन्तिदुर्गके राजत्वकालमें लिखा गया है। दिन्त- दुर्गसे पहिले तीन राजा होगये। हर एक राजाका शासन काल २५ वर्षोंका मान लेनेपर गोविन्दराजका समय ई० स० ६६० (वि० ७१७), कर्कका ६८५ (वि० ७४२) श्रीर इन्द्रराज-का ७१० (वि० ७६७) निश्चित किया जा सकता है।

दन्तिराज, जो राष्ट्रकूट वंशका प्रथम सुप्रसिद्ध पुरुप माना जाता है, इन्द्रराज श्रीर उसकी चालुक्य वंशकी रानीका पुत्र था। चालुक्योंकी श्रधीनतासे इसीने राष्ट्रकूटोंका राज्य स्वतन्त्र किया; महाराष्ट्र देशको स्वाधीन करनेवाला यही पहिला राजा है। इसके राज्यका विस्तार उत्तरमें नर्मदा श्रीर द्चिएमें तुंगभद्रातक था। युवराज गोविन्द् (द्वितीय) के श्रलास लेखमें तो स्पष्टतः लिखा है कि कांची, केरल, चोल, पांड्य, श्रीहर्ष, बज्जट श्रादिपर प्रभुत्व रखनेवाले चालुक्योंको दन्तिराजने सहजमें ही हरा दिया। चालुक्योंके पराभवका वर्णन सामनगढ़के लेखमें भी श्राया है। इससे प्रतीत होता है कि दन्तिराजने चालुक्याधिपति बल्लभराजका सहज ही परा-भव किया था और इसीसे उसे स्वतन्त्र राजाकी - 'राजाधि-राज-परमेश्वर'-पद्वी मिली। लेखमें लिखा है-"वौद्ध धर्मानुयायी कन्नोजके श्रीहर्षका पराभव करनेसे विख्यात हुई कर्नाटककी सेनाको भी उसने हरा दिया।" बह्नभराज चालुका वंशका श्रन्तिम राजा दूसरा कीर्तिवर्मन् ही था।

कहा जाता है कि दन्तिवर्माका वध उसके चाचा कृष्ण-राजने किया; किन्तु लेखोंमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है। केवल वड़ोदाके दानपत्रमें ही थोड़ा उल्लेख है। उसमें लिखा है—"कृष्णवर्माने कुपथगामी अपने एक आप्तका वध करा डाला और प्रजाके कल्याएके लिए राज्यसूत्र अपने हाथमें ले लिया।" वड़ोदाके लेखसे कृष्णराजके सम्बन्धमें प्रचलित जनश्रुति सही मान ली जा सकती है। साधारणतया कविगण अपने आश्रयदाताओं के अन्तस्थ कलहोंपर परदा डाल दिया करते हैं। अतः दन्तिदुर्गके वधका लेखों में उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है।

दित्वर्माने चालुक्योंको हरानेका जो क्रम श्रारम्भ किया था, वही कृष्णराजने भो जारी रखा और श्रन्तमें चालुक्य पूर्ण रूपसे पराजित हो गये। कृष्णराजने थोड़े हो समयमें चालुक्योंका वैभव नष्ट कर डाला। पलापुर (वेकल उर्फ पल्लोरा) का सुमिसद्ध कैलासेश्वरका मन्दिर इसीने वनवाया था। वर्घा ताम्रपत्रमें लिखा है कि कृष्णराजने श्रपने राज्यमें श्रनेक सुन्दर मन्दिर वनवाये, जिससे राज्यको कैलास पर्वतकी शोभा प्राप्त हुई। वड़ोदा लेखमें केवल कैलास मन्दिरका ही सुरम्य श्रीर विस्तृत वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है—"जिस समय देवताश्रोंने कैलासाधिपतिका यह मन्दिर देखा, उस समय वे श्राश्चर्यचिकत हो गये। उन्हें जान पड़ा कि यह मन्दिर ईश्वरीय सचासे श्रापही श्राप निर्मित हुआ है क्योंकि इतनी श्रवलनीय मनोहरता उत्पन्न करना मनुष्यकी शक्ति वाहर है।"

कृष्णराजके अनन्तर उसका पुत्र द्वितीय गोविन्दराज राज्याकृ हुआ। यह विशेष पराक्रमी नहीं था। वणी-दिंडोरी, राधनपुर और बड़ोदाके लेखोंमें तो इसका नामोल्लेखतक नहीं है। वर्धा ताम्रपत्रमें लिखा है कि गोविन्दराज अत्यन्त विषय-लम्पट था। राजकाजकी श्रोर वह बिलकुल ध्यान नहीं देता था। उसने राज्य-प्रबन्धका भार श्रपने छोटे भाई निरुपमपर छोड़ दिया था। वणी-दिंडोरी श्रीर राधनपुरके लेखोंसे यह भी ध्वनित होता है कि गोविन्दराजको निरुपमने पदच्युत कर दिया था। गोविन्दराजके उपरान्त उसके छोटे भाई ध्रुवको गद्दी मिली। ध्रुवको निरुपम और धोर भी कहते थे। यह राज्य-प्रबन्धमें कुराल और पराक्रमी था। इसने गंग नामक राजाको हराकर केंद्र कर लिया और गौड़पर विजय पानेसे मदान्ध हुए पश्चिमके वत्सराजको मरुभूमिकी और खदेड़ दिया। गौड़-से छीने हुए दो राजछत्र इसने हस्तगत किये थे (देखिये—राधनपुर दानपत्र, एपि० इपिड० भाग ६, पृष्ठ २४३)। दक्षिणके पह्मचराजको भी ध्रुवने हराया था। ई० स० ७=३ (वि० =४०) में लिखे गये जैन हरिवंशमें ध्रुवराजके दिवाणका राजा होनेका उल्लेख है। संभव है, वह उल्लेख तृतीय गोविन्दराजका हो।

भ्रुव निरुपमका पुत्र तृतीय गोविन्दराज था। इसका नाम जगत्तुंग भी था। इसीने शक ७३० अर्थात् ई० स० ८०८ में वर्णी-दिंडोरी और राधनपुरके ताझपट लिखवाये। राष्ट्रकूटोंमें सबसे श्रेष्ठ यही राजा हुआ। कावी लेखमें लिखा है कि ध्रव-राजने गोविन्दराजके श्रज्ञपम गुण देखकर साम्राज्यसूत्र उसके हाथ सौंप दिया। गोविन्दराजके वन्धु-वान्धवों श्रौर शत्रश्रोंको उसका उत्कर्ष श्रसहा होगया। बारह राजपुत्रोंने उसके विरुद्ध षड्यन्त्र रच कर बलवा कर दिया, किन्तु गोविन्दराजने बड़े थैर्यसे बलवेको द्वाया श्रीर गंगराजको सुक्त कर दिया। परंन्तु द्वेषबुद्धिसे प्रेरित होकर गंगने फिर चढ़ाई की। गोवि-न्द्राजने उसे फिर हराया और पुनः बन्धनमें डाल दिया। इसके पश्चात गुर्जरपर चढ़ाई करनेकी उसने तैयारी की। यह वार्ती सुनते ही गुर्जराधिपति उत्तरकी श्रोर भाग गया। समावतः इसी समय गोविन्दराजने कशौजपर चढ़ाई की थी श्रीर मालवाधिपतिसे श्रपना सार्वभौमत्व स्वीकार कराया था। उस समय मालवा प्रान्त परमारोंके अधीन नहीं था। फिर

गोविन्दराज विन्ध्याचलको श्रोर मुका। वहांका राजा मारशर्व तुरन्त ही उसके शरणापज हुआ श्रोर उसने उसे वहुमूल्य भेंट श्रपण को। वर्षा श्रुत होनेके कारण श्रीभवन (मालखेड़) में चार मास वितानेके बाद दलवलके साथ तुंगभद्रा नदीके तट-पर जाकर उसने पह्मवराजको हराया। फिर उसने एक नगर-का परकोटा बनवा देनेके लिए बेंगीराजको विवश किया। गोविन्दराज जैसा वीर्यशाली राजा राष्ट्रकृटोंमें दूसरा नहीं हुआ। गोविन्दराजका विरुद्दनाम प्रभूतवर्ष (विपुल वर्षा करने वाला) था। इसी राजाके लिखाये उपर्युक्त दिश्होरी श्रोर राधनपुरके लेख हैं। ये लेख मयूरखएडोमें लिखे गये। नातिक जिलेके श्रन्तर्गत मोरखंड नामक स्थानके पहाड़ी किलेको पहिले मयूरखएडी कहते थे श्रीर वही राष्ट्रकृटोंको पुरानी रोज-धानी था।

गोविन्दराजके पश्चात् उसका पुत्र श्रमोधवर्ष राज्य करने लगा। 'श्रमोधवर्ष' उसका विरुद्नाम जान पड़ता है। उसके श्रसल नामका पता नहीं चलता। उसके दानपत्रोंमें उसे 'श्रतिशयधवल' श्रीर 'लद्दभीवल्लभ' भी कहा है।

श्रमोघवर्षके शासनकालका अनुमान निलगुंड लेखसे किया जा सकता है (एपि० इं० माग ६, पृ० १००)। यह लेख शक ७== श्रर्थात् ई० स० =६६ (वि० ६२३) में लिखा गया है। उस समय श्रमोघवर्षके राज्यका ५२ वाँ वर्ष था। इससे कहा जा सकता है कि उसका शासनकाल शक ७३६ श्रर्थात् ई० स० =१५ से श्रारम्भ हुश्रा है। केन्नरी लेख (इं० एँ० माग १३, पृ० १३५) से जान पड़ता है कि श्रमोघवर्षका श्रन्तिम दान-लेख शक ७६६ श्रर्थात् ई० स० =७७ में लिखा गया है। उसका राजत्वकाल सुदीर्घ श्रर्थात् साठ वर्षोका माना गया है। कर्डा लेखसे ज्ञात होता है कि अमोधवर्षके शासनकालमें मान्यखेट नगरका वहुत उत्कर्ष हुआ था। अब प्रश्न यह रह जाता है कि मान्यखेट नगर किसने बसाया? वर्धा लेखमें स्पष्ट लिखा है कि मान्यखेट नगर अमोधवर्षने वसाया अ और वह इतना शोभायमान था कि उसके आगे इन्द्रकी अमरावती भी फीकी पड़ जाती थी। निजामके राज्यमें इस समय जो मालखेड़ नामक ग्राम है, वही मान्यखेट नगर था। अमोधवर्षने वेंगीके चालुक्योंसे फिर युद्ध किया और युद्धमें विजय पाकर वहुत बड़ा शान्त हस्तगत कर लिया। खारेपाटन लेखमें लिखा है कि बहुतसे चालुक्य राजपुत्रोंको उसने यमसदनका मार्ग वताया था। निलगुंड लेखसे ज्ञात होता है कि वंग, अंग, मगध, मालव, वेंगी आदिके राजाओंने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था।

लेखों में यह भी कहा गया है कि अमोधवर्षने जैन विहारों के मिलए प्रचुर सम्पत्ति दो थी। उत्तरपुराण नामक एक जैनग्रन्थके अन्तमें उस समयका इतिहास लिखा है। उसमें अमोधवर्षके सम्बन्धमें भी दो एक श्लोक हैं। उनसे जान पड़ता है कि अमोधवर्ष जिनसेन नामक जैनाचार्यका परम भक्त था (देखो, डाकृर भाण्डारकरका राष्ट्रकृटों के सम्बन्धका लेख, बांवे गजेटियर, जिल्द १)। डाकृर फ़ीटने रलमालिका या प्रश्लोत्तरमाला नामक एक संस्कृतकी छोटो सी पुस्तकके आधारपर अनुमान किया है कि अमोधवर्ष विद्वानों का प्रेमी

क्ष यह लेख आपत्तिजनक जान पड़ता है। अमोघवर्षके पिता गोविन्द-राजने श्रीभवन उर्फ मालखेड़में चार मास विताये थे, यह जपर लिखा जा चुका है। इससे प्रतीत होता है कि गोविन्दराजने ही मालखेड़में सर्व-श्रथम अपनी राजधानी वसायी।

था श्रीर उनका श्राद्रसत्कार भी करता था। उक्त पुस्तकका दिगम्बर जैनोंने श्रमुवाद किया है। उसके श्रन्तके श्रोकमें लिखा है कि श्रपने शासनकालके श्रन्तमें स्वेच्छासे शासन-सूत्र त्यागकर श्रमोधवर्ष धर्माचरणमें समय विताने लगा। श्रमोधवर्ष जैनमतानुयायी हो या न हो, पर इसमें सन्देह ो कि वह दिगम्बर जैनोंका श्राद्र करता था। श्रमोध-भी पराक्रम श्रीर विद्याभिरुचिके लिए प्रसिद्ध था। भी पराक्रम श्रीर विद्याभिरुचिके लिए प्रसिद्ध था। श्रा ईसाकी सातवीं शताब्दी (वि० ६५ ६ ५ ५ ५ ५ ५ ५ १ व श्रीर दिन्तणमें पुलकेशिन (दूसरा) पराक्रम श्रीर दानशीलताके कारण विद्यात श्रीर लोकप्रिय हुए, उसी प्रकार ईसाकी नवीं शताब्दी (वि० ६५ ६ १ ६ १ थ) में उत्तरमें भोजराज श्रीर दिन्तणमें श्रमोधवर्ष सुप्रसिद्ध हुए थे।

श्रमोधवर्षके पश्चात् उसका पुत्र श्रकालवर्ष राज्याधिकारो हुश्रा। सहस्रार्जुन (हैहय) वशके कोक्कलराजको कन्या महा-देवीसे इसका विवाह हुश्रा था। वर्धा श्रीर कर्डाक ताम्रपत्रीसे ज्ञात होता है क इसका जन्मनाम कृष्णराज था।

वर्धा लेखसे यह भी ज्ञात होता है कि श्रकालवर्षने गुर्जरा-धिपतिको भयभीत कर लाटके राजाका गर्ध खर्व किया श्रीर समुद्रतटके भूभागमें अपना दबद्बा जमाया। श्रांध्र, कर्लिंग, गंग श्रीर मगधके राजा इसकी श्राज्ञाके वशवर्ती थे।

नवसरो लेख शक = ३६ में लिखा गया। उसमें गुर्जराधि-पतिके साथ हुए अकालवर्षके युद्धका वर्णन है। उससे ज्ञात होता है कि शक = ३६ से २५-३० वर्ष पूर्व अर्थात् शक = ०६-=११ के बीच वह युद्ध हुआ था। डाक्टर भागडारकरक मृतसे इस राजाका शासनकाल शक ७६७ से =३३ अर्थात् ई० स० = अर्थ से ६९१ (वि० ६३२ से ६६= ) तक था।

सांगली और नवसरो लेखोंसे पता चलता है कि अकाल वर्षके जगत्तुंग नामक पुत्र था और उसका विवाह कोक लपुत्र रण्विग्रहकी कन्या लदमीसे हुआ था। कर्डा ताम्रपटमें लिखा है कि कोक लपुत्रका नाम शंकरणण था। खारेपाटन लेखकी स्वीमें जगत्तुंगका नाम नहीं है। उसमें अकालवर्षके बाद उसके पौत्र इन्द्रराजका नाम है। वर्धा ताम्रपटसे यह अनुमान होता है कि राज्यपद-प्राप्तिका अवसर आनेके पहिले ही जगत्तुंगका देहान्त हो गया था। इसीसे अकालवर्षके बाद जगत्तुंगके पुत्र इन्द्र (तीसरा) को गद्दी मिली।

'नवसरी लेखमें इन्द्रराजका नाम नित्यवर्ष लिखा है। नव-सरीका दानपत्र इन्द्रराजने ही दिया था। उसकी राजधानी मान्यखेटमें थी। परन्तु 'पट्टबन्धोत्सव' (राज्यारोहण) के समय वह कुरुन्द्रमें था। इस श्रवसरपर उसने ब्राह्मणोंको सोनेका तुलादान दिया था। नवसरी दानपत्र उसके राज्या-भिषेकके वर्ष श्रर्थात् ई० स० ६३४ (वि० ६६१) में लिखा गया है। परन्तु डा० श्रीटके इंडि० पेंटि० (भाग १२, पृ० २२४) में लिखे लेखसे चिदित होता है कि शक =३= श्रर्थात् ई० स० ६१६ में इन्द्रराज राज्य करता था।

इन्द्रराजके अनन्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र अमोघवर्षका पुत्र गोविन्द्राज राज्याकढ़ हुआ। इसके सम्बन्धमें विभिन्न लेखोंमें मतभेद है। सांगली दानपत्रमें लिखा है कि हैहय यंशीय कोक्किलराजके अनङ्गदेव नामक पुत्रकी द्विजंबा (डा० भाएडार-करके मतसे 'विजयंबा') नामकी कन्यासे इन्द्रराजका विवाह हुआ था। इस दम्पतिसे गोविन्द्रराज नामक पुत्र हुआ श्रीर उसीने सांगलीका दानपत्र दिया है। खारेपाटन लेखमें कहा है कि गोविन्दराज श्रमोधवर्षका छोटा भाई था। वर्धा ताम्रपटमें उल्लेख है कि राज्यपद मिलनेपर पितृशोकके कारण कुछ ही दिनोंमें श्रमोधवर्षका देहान्त हो गया और उसके पश्चात् उसका छोटा भाई गोविन्दराज राज्य करने लगा।

वर्धा और खारेपाटन लेखों से ज्ञात होता है कि विषय-लंपट होने के कारण गोविन्दराज लोकप्रिय न हो सका। दोनों लेखों में उसकी विलासिताकी निन्दा की गयी है। खारेपाटन-लेखमें लिखा है—"मृगनयनियों के नेत्रकटा क्यी जाल में फँस जाने के कारण जनता उसका श्रादर नहीं करती थी। विषयलम्पट होने से वह दिन प्रतिदिन चीण हो चला श्रीर श्रत्यधिक विषय-सेवनसे ही उसकी श्रसामयिक मृत्यु हो गयी।" परन्तु सांगली दानपत्रमें गोविन्दराजको प्रसुर प्रशंसा लिखी है। इसका कारण यह हो सकता है कि वह दानपत्र इसी राजाने दिया था।

सांगली दानपत्रका काल शक = ५५ अर्थात् ई० स० ६३३ (वि० ६६०) है। फ्लीट साहवने गोविन्दराजका (जिसमें प्रभूत-वर्ष नाम है) एक दानपत्र छुपाया है। उससे ज्ञात होता है कि गोविन्दराज शक = ४०-१ अर्थात् ई० स० ६१ = -१६ (वि० ६७५-७६) में राज्य करता था। ऊपर कहा गया है कि शक = ३६ से इन्द्रराज राज्य करने लगा। इससे अनुमान होता है कि गोविन्दराजने वहुत हो थोड़े दिन राज्य किया।

खारेपाटनके लेखसे जात होता है कि चौथे गोविन्द्राजके पश्चात् उसका चाचा अर्थात् जगन्तुंगका कित पुत्र श्रमोधवर्ष राज्य करने लगा। परन्तु वर्था ताष्ट्रपटमें लिखा है—"चौथे

गोविन्दराजकी मृत्युके पश्चात् साम्राज्यरत्वाके लिए सामन्तांके प्रार्थना करनेपर श्रमोघवर्षने राज्यपद ग्रहण किया।"

तीसरे श्रमोघवर्षके पश्चात् उसका पुत्र कृष्ण राजा वना। वर्धाका दानपत्र उसीका दिया हुत्रा होनेसे उसमें उसका वहुत कुछ वर्णन श्राया है। उसने श्रपने शत्रुश्रोंको सीधा किया श्रीर श्रत्यन्त उन्मत्त हुए दन्तिग तथा वण्यटको प्राग्यद्ग्ड दिया। गंगराज उसके शरणापन हुआ। दिल्एमें कृष्णराज इस प्रकारका पराक्रम दिखा रहा है, यह सुनकर गुर्जराधिपतिने उत्तरके कालिंजर 'श्रौर चित्रकूटके किलोंको हस्तगत करनेका विचार छोड़ दिया। हिमालयसे सिहल । सिलोन) तकके सब सामन्त राजा कृष्णराजकी आज्ञाको शिरोधार्य समभते थे। जिस वर्धा दानपत्रमें उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है, वह उसने अपने छोटे भाई जगन्तुंगदेवके नाम लिखा था। ु उसका शासनकाल शक =६२ त्रर्थात् ई० स०६४० से त्रारम्भ होता है ( ई० एँ० भाग १२, पृष्ठ २५६ देखो )। 'यशस्तिलक' नामक जैन प्रन्थके अन्तर्मे किये गये उल्लेखोंसे डा० भारडार करने यह मत कायम किया है कि शक ==१ में कृष्णराज राज्य-पदारुढ़ था। इससे मान लिया जा सकता है कि उसका शासनकाल ई० स० ६४० से ६५६ तक (वि० ६६७-१०१६) था।

कृष्ण्राजके अनन्तर उसका कनिष्ठ भ्राता खोद्दिग राज्य-करने लगा। कर्डा दानपत्रमें लिखा है कि ज्येष्ठ भ्राता कृष्णराजदेवके सर्गवासी होनेपर श्रमोघवर्षका खोट्टिगदेव नामक पुत्र, जो कुएडका देवी नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ था, राज्यारुढ़ हुआ। अर्थात् रुज्याराज और खोहिगदेव सौतेले भाई थे। खोड्टिगदेव शक = ६३ में राज्य करता था (इं० ऐं० भाग १२, ष्टष्ठ २५५ देखो )।

खारेपादन दानपत्रसे ज्ञात होता है कि खोट्टिगके वाद् उसका भतीजा कोकल राज्याधिकारो हुआ। कडी दानपत्रमें उसके पिताका नाम निरुपम लिखा है। खोट्टिग पराक्रमके लिए.

था। गुर्जरोंकी प्रचएड सेनाका उसने पराभव किया था े चोलाधिपतिको मानों विनोदसे वह तक्ष किया करता था। हुनवी राजाका वह रक्षक था श्रीर पांड्य राजा उससे हरा करता था। परन्तु श्रन्तमें चालुक्य वंशके तैलपने उसे पूर्णतः पराजित कर दिया, जिससे राष्ट्रकूटोंके सम्राट्पदके सब श्रधिकार ई० स० ६७४ (वि० १०३१) के लगभग चालु-क्योंके हाथमें चले गये। ये सब बातें उपर्युक्त लेखोंमें लिखी हैं।

कोकलके शासनकालमें कर्डा दानपत्र लिखा गया है। इससे सिद्ध है कि कोकल शक म्ह्र श्रर्थात् ई० स० ६७२ में राज्य करता था। एक दूसरे लेखसे (ई० ए० भा० १२, पृ० २७०) ज्ञात होता है कि वह शक म्ह्र श्रर्थात् ई० स० ६७४ में राजा था। सारांश, दिल्लाका साम्राज्यपद राष्ट्रकूटों के हाथमें ई० स० ७५० से ६७४ तक (वि० म०७-१०७१) रहा। श्रागे-चलकर पश्चिमके गङ्गराजने तृतीय कृष्णराजके गोविन्द (चतुर्थ) नामक राजपुत्रको साम्राज्यपद्पर प्रतिष्ठत करनेका प्रयत्न किया, (ई० ए० भा०, २३ पृ० १२४) पर वह सफल न हो सका। श्रन्तमें इन्द्रराजने प्रायोपवेशन कर (भूखे रहकर) ता० २७ मार्च सन् ६म२ (वि० १०३म के १३ चेत्र) को शरीर-त्याग कर दिया। तभीसे राष्ट्रकूट वंशका श्रन्त हो गया (एपि० इं० भा० ६, पृ० १म२)।

श्रव इस वंशके राजाश्रोंके नामोंकी सूची देकर श्रीर नामोंके साथ यथासम्भव उनका राज्यवर्ष श्रथवा मृत्युवर्ष लिखकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा।

| १ इन्तिदुर्ग-                  | राज्यवर्ष        | ई०स       | ० ७५३—मृत्युशक ।       |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| २ इण्ण प्रकालवर्ष              | 53               | 33        | ডঙঃ—                   |
| ३ श्रुवनिरुपम श्रारावर्ष       | 53               | 55        | <b>9</b> =3            |
| % गोविन्द् जगत्यभृतव           | र्ष "            | 57        | T05-                   |
| ५ श्रमायवर्ष                   | 51               | 53        | , ८१५ से ८७५ तक।       |
| ६ दूसरा कृप्ण, श्रकालः         | वर्ष "           | n ~       | =उप से ६११ तक।         |
| ७ तीसरा इन्द्र, नित्यवर        | <u>e</u><br>1 ,, | 37        | <b>६</b> १४ का दानपत्र |
|                                |                  |           | उपलब्ध हैं।            |
| द्र श्रमोत्रवर्ष <b>दू</b> सरा |                  |           |                        |
| ६ गोविन्द् चौथा, सुवर्ण        | वर्ष ,,          | 35        | £\$\$—                 |
| १० ग्रमोघवर्ष तीसरा            | 37               | 55        | 4000                   |
| ११ छम्ण तीसरा, श्रकाल          | वर्ष ,,          | <b>33</b> | ६४० से ६६१ तक।         |
| १२ खोद्दिग नित्यवर्ष           | 57               | 55        | £03-                   |
| १३ कोकल                        | 77               | 22        | <b>१७२ और १७४</b>      |
| A 7.                           | -                |           |                        |

इसीके राजत्वकालमें चालुक्य तैलपने राष्ट्रकृटीपर चढ़ाई की, जिसमें तैलप विजयी हुआ श्रीर राष्ट्रकृट वंशका श्रन्त हो गया।

#### उपसंहार ।

राष्ट्रकृटों का वंश महाराष्ट्र प्रान्तमें श्रत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण उनके सन्यन्थमें साधारणतया कुछ श्रधिक विचार करना श्रावश्यक है। मालखेड़ के राष्ट्रकृट राजपूताने के राष्ट्रकृटों श्रधीत् राठोरों से मित्र हैं। दोनों स्त्रिय होनेपर भी मालखेड़ के राष्ट्रकृट श्रपने को चन्द्रवंशी श्रीर राजपूताने के राष्ट्रकृट अपने को चन्द्रवंशी श्रीर राजपूताने के राष्ट्रकृट अपने को स्वंवंशी कहते हैं। दोनों वंशों के गोत्र भी भित्र हैं। राठोरों का गोत्र गीतम श्रीर राष्ट्रकृटों का श्रित है।

चालुक्योंकी भी यही बात है। दक्तिणके चालुक्य राजपूनानेके चालुक्योंसे भिन्न हैं। दोनों चत्रिय हैं, परन्तु मराठा चालुक्य श्रपनेको सूर्यवंशी कहते हैं और उनका गोत्र मानव्य है, पर राजपूतानेके चालुक्य श्रपनेको सोमवंशी कहते हैं श्रीर उनका गोत्र भारद्वाज है। नाम सादृश्यसे दोनोंका वंश एक ही नहीं माना जा सकता। प्रायः पदाधिकारसे भी नाम प्रचलित हो जाते हैं। राष्ट्रकृट नाम भी ऐसे ही नामों में से एक है। राष्ट्रकृटका अर्थ है राष्ट्रका कूट अर्थात् मुलिया या प्रधान श्रिधिकारी। देशमुख या देशपांडे नाम भी इसी शब्दको तरह चल पड़े हैं। महाराष्ट्रमें तहसीलके मुख्य अधिकारोको देशमुख श्रीर उसके मातहतके प्रधान कारकृन (हेडक्लर्क) को देशपांडे कहते हैं। मराठा आर्य जब महाराष्ट्रमें आये, तब नामन लोगोंकी तरह उन्होंने राष्ट्र श्रर्थात् प्रान्ताधिक रके पद मराठों में बाँट दिये। (राष्ट्र शब्द विश्वद महाराष्ट्रीय है।) उन विविध अधिकार-सम्पन्न मराठोंकी राष्ट्रकृट पदवो थी। राष्ट्रकूट प्रधानतया मराठे ही थे। उनमें से एक कुलका महाराष्ट्रमें ई० स० ७५० से ६७४ तक (वि० ८०७ १०३१) राज्य था। महाराष्ट्रके इतिहासका वह अत्यन्त वैभवशाली भाग है।

नवसरी-लेखसे ज्ञात होता है कि गुजरातके एक चालुक्य सरदारने श्रर्थोंको ऐसा पछाड़ा था कि महाराष्ट्रको मुसल-मानोंके श्राक्रमणोंका भय हो नहीं रहा था। गुजरातक उस सरदारको दिवणके सम्राट्की श्रोरसे 'श्रजेय जेता' को पदवी दी गयी थी। इसीसे उसकी शूरता श्रीर कार्यचमताका परि-चय मिल जाता है। अरबोंके श्राक्रमण ऐसे भयानक तूफ न-की तरह होते थे कि देशके देश उध्वस्त हो जाते थे। श्ररवांने सिन्ध, कच्छ, चापोत्कट, मौर्य आदि राजाओंको हराकर जब दिल्लिपर धावा किया तब मराठोंकी प्रखर तलवारोंके तेजके आगे उनकी एक न चली और उन्हें पीछे लौट जाना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि फिर पांच सौ वर्षोतक महाराष्ट्रपर आक्रमण करनेका साहस अरबोंने नहीं किया। कन्नोजका सम्राट् अरबों और मराठोंका समान शत्रु होनेके कारण पीछे दोनोंमें मेल हो गया और वे एक दूसरेको सहायता करने लगे।

दिनतदुर्गके शासनकालसे राष्ट्रकूटोंका उत्कर्ष आरम्भ हुआ। आश्चर्यचिकत कर देनेवाला वेरूल (पलौरा) का कारु कार्य दिनतदुर्गके बादके कृष्ण नामक राजाने तैयार कराया। वहाँ एक प्रचएड पर्वतको भीतर ही भीतर खोदकर एक सुन्दर शिवमन्दिर बनाया गया है । उसे देखकर मनुष्य अचम्मेमं स्राजाता है श्रीर पहाड़को काटकर उसको मन्दिर-का रूप देनेवालेकी कल्पनाशक्तिकी प्रशंसा करने लगता है। मन्दिरकी बनावट प्रशस्त है श्रीर उसपर जो तत्त्रण कर नकाशी की गयी है, वह विस्मयजनक है। उस समयके कलाकीशलका वह चिरन्तन स्मारक है। यही नहीं, संसारकी आश्चर्यजनक मानवी कृतियोंमें उसकी गणना की जा सकती है। जिसने इस मन्दिरकी ऊपरेखा मनमें खींची होगी, (क्योंकि उस समय नक्ष्यो या मानचित्र नहीं बनाये जाते थे ) वह धन्य है। वर्तमान समयमें राष्ट्रकूटोंकी राजधानी उध्वस्त हो गयी है। फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि वेद्धलके कारकायोंके कारण उन (राष्ट्रकूटों) का नाम अमर बना हुआ है।

राष्ट्रकूटोंके नाम बिलकुल सादे—कृष्ण, गोविन्द आदि— हुआ करते थे और अवतक महाराष्ट्रमें ऐसे ही नाम रखनेकी प्रथा प्रचलित है। परन्तु उनको मो ब इमान-सूचक नथा श्रेष्ठता-निद्शैक विरुदावली यो पदिवयां होनो थीं। चालुक्योंके पश्चात् वे पृथ्वीवल्लम अथवा वल्लभराज (अग्वा भाषामें वलहरा) कहाते थे और 'वर्ष' शब्दसे युक्त उनको अनेक उपाधियां थीं, यथा—प्रभूतवर्ष, अमोधवर्ष, नित्यवर्ष इत्यादि। इतिहासके नये विद्यार्थी इन नामोंसे चक्कर में आजाते हैं।

चालुश्यो अथवा आधुनिक गायकवाड़ोंकी तरह लाट अर्थात् दक्षिण गुजरात प्रान्त (विशेषतः नवसरी प्रान्त) राष्ट्र-कृटोंके ही अधिकारमें था। इसी तरह पूर्व चालुक्यों अथवा श्राधुनिक मराठोंकी तरह उनको सत्तां दक्तिएमें तंजीरतक स्यापित हो गयी थी। परन्तु पूर्व चालुक्योंका तरह महाराष्ट्रमें ही सीमावद्ध हो कर बैठे न रहकर उन्होंने श्राधुनिक मराठोंकी तरह उत्तर भारतपर चढ़ाइयाँ करनेका सिलसिला वरावर जारी रखा था। जिस प्रकार ब्राधुनिक मराठे सरदार दिल्लीपर श्रधिकार करनेका वरावर प्रयत्न करते जाते थे, उसी तरह उस समयकी भागतकी राजधानी कन्नौजको पादाकान्त करनेका प्रयत्न राष्ट्रकृट किया करते थे। पर चालुक्य कभी कक्षीजतक नहीं पहुँचे। पुलकेशोने हर्षका और विनयादित्यने यशोवर्णाका पराभव उनकी खेनाको नर्मदा तद-पर रोककर किया था, कन्नीज जाकर नहीं। चतुर्थ गोविन्द-राजके खम्बायत दानपत्रमें इन्द्रराज ी कन्नीजकी चढ़ाईका वर्णन है। उसमें लिखा है कि इन्द्रराजकी श्रश्वसेनाने भया-नक श्रीर विशाल यमुना नदी पार कर कन्नीजको उजाड़ डाला (तीर्णा यत्त्रगैरगाध यमुना सिन्धु प्रतिस्पर्विनो। इत्यादि)। कन्नौजसे मनुष्याकी वस्तो उठ गयी श्रीर वहां घास-का जंगल उग श्राया। कन्नोज - 'कुश्खलो' - को नामानुसार

स्प भी वात हो गया। यमुनाका पानी काला और गहरा तथा पाट विकाल हानेसे वह बड़ी भीषण है। उस समय उससे नहरें नहीं निकाली गयी थीं, अतः वह अबकी अपेका अधिक उम और विस्तोर्ण रहो होगी। तब पुल बाँधनंकं भाधन भी उपलब्ध न होनेके कारण यमुना कृष्ण सर्पवी तरह भयानक हींथी। मराठोंकं इतिहासमें संनाके घोड़ंकं साथ निदयां तैर- कर पार करनेके कई प्रसंग हं। घुड़मवारीमें मराठे पिललेंसे ही प्रसद्ध हं। राष्ट्रकृटांवा मुख्य अन्लम्ब घुड़मवारीका सैन्य ही रहा करता था। घुडसवारोको संनाकं साथ बहुन सा टंट घट ले जाना नही प्ता, इस कारण इस संनावी सहायतासे वाल्व हु सहुर गानोंमें जावर विजय प्राप्त किया वरते थे। घुडसवार संनाकं आर्तिक उनकं पास पैदल संना और गजस्ता भो गहती थी। ये सब वात अरव लेखकोंने भो लिख रखी है।

राष्ट्रकृष्टंका राज्य प्रवन्ध श्रीर मेना-प्रबन्ध भी सुश्ंखल था। मेनिकांको वेतन ठीक समयपर मिला करता था, इससे चे श्रमण नहीं रहते थे। राष्ट्रकृष्ट प्राग्मभमें शिक्षंपासक थे, परन्तु श्रामे चलकर कुछ लांग इन मतकी श्रोर कुक पड़े। कर्नाटकक इपकोंमें इसी कारण अक्तक जैनमतका प्रचार है। गाष्ट्रवृष्टांकं विवाह सम्बन्ध उत्तरकं राजपूतों, बंगालके पालों श्रीर चटीकं हैहयोंसे हुश्रा करते थे। लेखोंसे झात होता है कि मेवाडकं श्रह्मद्वी माता राष्ट्रकृष्ट घरानेकी कर्या थी। श्रह्मद्रके समयमें उत्तर भारतका राष्ट्रकृष्ट (राठोर) धंश प्रसिद्ध नहीं था। इनसे सिद्ध है कि श्रह्मद्वी मां दिल्लाके राष्ट्रकृष्ट वंशकी हा कत्या थी। पहिले श्रमोधवर्षक ई० स० ६६६ (वि० ६२३) में लिखे निलगुंड लेखसे विदित हाता है कि सित्रकृष्टोंसे राष्ट्रक्रोंको श्रनवन हो गयी थी। राष्ट्रक्टोंने चित्रक्टोंको पराजित भो किया (एपि० इडि०, भा०६, पृ० १०६)। चित्रियोंके बन्धु-बान्धवोंमें ऐसे युद्ध हुश्रा करते हैं, इसमें कोई श्राश्चर्यको वात नहीं। यूरोपकं इतिहासमें भी ऐसे उदाहरण पाये जाते है।

निलगुडं लेखसे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूरोंका 'लांडुन' अर्थात् 'खज-चिह्न गरुड था और राज्य चिह्न चालुक्योंसं छीने हुए पाल ब्वज अ्रथान् तोन ग्रुम्न छत्र थे। राष्ट्रकूराकी महारा-जाियाज, परमेश्वर आर महारककी पदवा था। उनकी एक उपाधि 'लहुकूरपुर परमेश्वर' भी थो, परन्तु उन्हें यह कैसे प्राप्त हुं, इ का अवतक पना नहीं चला ह। हमारा समक्षमं 'लहुनूरपुर' राष्ट्रकूराको, भालखंड अथवा उससे पूर्व मथूर- खगुडी बस्त नेसे भा पित्लका, राजधानो रहा हागा और इसी- से उन्हें लहुलूरपुर परनश्वर' कहा जाता हागा।

#### राष्ट्रक्ट घरानेको विस्तृत वंशावलो ।



८ गोविन्द दूसरा, युवराज ९ ध्रुवनिरूपम घारावर्ष (ई० स० (अलास दानपत्र, ई॰स॰ ७७०) ७९३, इसका ई॰ स॰ ७८३ के जैन हरिवंशमें उल्लेख है।) १० गोविन्द तीसरा, जगतुंग पहिला ह्रन्द्र प्रभूतवर्ष ई० स० ८०८ ११ शर्व नृपतुंग अमोघवर्ष (ई० स० ८१४ से ८७५ तक) गोविन्द क्क १२ कृष्णदूसरा, अकालवर्ष ( ईं स॰ ८७ - से ९११ तक ) गुजरात-उपशाखा दन्तिवर्मदेव (दानपत्र ई॰ स॰ ८६७, एपि॰ ई॰ जगत्तुंग अहपायु भा॰ ६, प्ट॰ २९२) १३ इन्द्र तीसरा, नित्यवर्ष १६ अमोधवर्ष तीसरा १४ अमोघंवर्षं दूसरा १५ गोविन्द चौथा सुवर्ण वर्ष (ई॰ स॰ ९३८ से ९३३ तक) १७ कृष्ण नीसग, अकालवर्ष १८ खोहिंग ई०स० ९७१ निरुपम (ई० स॰ ९४० से ०६१ तक, श्रीट, ए॰ ई॰ भा॰ ककल उर्फ कर्क दूसरा, अमोघवर्ष ६ ५० १८० ) (ई॰ स॰ ९७२ से ९७४ तक, इसे चालुक्य तैलपने हराया।)

## ग्यारहवाँ प्रकरण ।

### श्रन्य छोटे राज्य।

भी तक ई० स० ८०० से १००० तक (वि० ८५७-१०५७) हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंमें जो प्रमुख राज्य उदित होकर उत्कर्षको प्राप्त हुए उनके इतिहासका विचार किया गया है; अब उस समयके अन्यान्य छोटे छोटे राज्योंका नामोल्लेख कर अन्य बातोपर दृष्टिपात किया जायगा। इस ग्रंथके प्रथम भागमें प्रायः इन सब राज्योंका नामोक्केख किया गया है; परंतु इस भागकी पूर्तिके लिए उनका फिर कुछ विचार हो जोना आवश्यक है। (१) उस समयके छोटे राज्योंमें सिन्धका मुसलमानी राज्य प्रमुख था। उसका विस्तार मुलतानतक हो गया था और उसका प्रबन्ध बगदादके खलीफा द्वारा नियुक्त स्बेदार किया करता था। परन्तु उस समय खलोफाकी सत्ता चीण हो चली थी; इस कारण सिन्ध-का राज्य तुर्कोंने हस्तगत कर लिया। (२) काबुलके 'शाही' राजाओंका विस्तृत वर्णन प्रथम भागमें किया जा चुका है। ष्ट्रपनसङ्ग द्वारा वर्णित बौद्ध धर्मीय चन्निय वंशका अन्त ई० स० == (वि० ६३७) में हो गया श्रीर काबुलमें लिस्रिय नामक ब्राह्मण सेनापतिकी सत्ता प्रस्थापित हुई। कावुलके ब्राह्मणी राज्यको संस्थापक यही लिह्निय था। यह राज्य ई० स० ८८० से १०२१ तक (वि० ६३७-१०७८) रहा। अलबेरूनी, राजतरंगिणी श्रीर उपलब्ध हुए सिक्कोंके श्रद्धसार उक्त घरा-नेके राजाश्रोंकी वंशावली इस प्रकार है—

> १ लिक्किय ई० स० **८००—६००** २ सामन्त ,, ६००—६२०

इ कमलु ई० स० ६२०—६४०
ध भीमदेव ,, ६४०—६६०
प जयपाल ,, ६६०—६=०
६ श्रानन्दपाल ,, ६=०-१०००
७ त्रिलोचनपाल ,, १०००-१०२१

ईरानमें राजाको 'शाह' कहते हैं, इसीसे काबुलके चित्रय-ब्राह्मण राजा भी 'शाह' कहलाते थे। वहांके चित्रय राजा वौद्ध मतानुयायी श्रीर ब्राह्मण राजा वैदिक मतके तथा शिव श्रथवा विष्णुके उपासक थे।

(३) काबुलमें जब ब्राह्मणी राज्य था, तब कन्दहारमें चित्रयोंका राज्य था। वास्तवमें काबुल श्रीर कन्दहारकी गणना भारतमें ही होनी चाहिये, पर ऐसा होता नहीं। इसका कारण यह है कि दोनों प्रान्त तुकोंके श्रधिकारमें चले जानेपर वहांके लोगोंने इसलाम धर्म स्वीकार कर लिया। तबसे वे प्रान्त तुकिस्थानमें ही गिने जाने लगे। कन्दहारमें राज्य करने वाले चित्रय राजपूत भट्टी वंशके थे। मुसलमानी ग्रन्थोंमें कन्द्र हारका इतिहास लिखा मिलता है। वह हम इस श्रन्थके तीसरे भागमें लिखेंगे।

उक्त छोटे छोटे राज्य सिन्धुनदके उस पार थे। ग्रब सिन्धु नदके दिल्ला तटके राज्योंकी स्थितिका निरीक्तण करना उचित होगा। काश्मीर राज्यका समग्र इतिहास इस ग्रन्थके पिहले भागमें लिखा गया है। कर्काट वंशके जयापीड़ राजाका शास-नकाल ई० स० ७५१ से ७८२ तक (वि० ८०८-८३६) था। इसके पश्चात् उस वंशका हास ही हो चला श्रीर वहाँके राजा-श्रोंने श्रपने राज्यसे बाहरकी उथल-पुथलकी श्रोर विशेष ध्यान भी नहीं दिया।

सम्भवतः इसीसे कर्कोट वंश किसी नरह ई० स० म्पूपू (वि० ६१२) तक राज्य कर सका। फिर काश्मीरका राज्य उत्पत्त वंशीय श्रवन्तिवर्मा नामक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिके हाथ श्राया। उत्पत्त वश भी बहुत िनांतक नहीं चला। ई० स० ६३६ (वि॰ ६६२) में उत्पल वंशमें राज्यका कोई पुरुष उत्तराधिकारी न रहने के कारण प्रजाने यश करदेवको अपना राजा बनाया। यशस्करके पुत्रको दुर्वल श्रीर ाज्य करनेके श्रयोग्य जानकर दिविर वंशक पर्वगुनने उमपर चढ़ाइ की श्रीर उसे पदच्युन कर स्वरं राजपत ग्रह्ण किया। पर्वगुप्तके पश्चात् श्रीर एक राजाके राज्य करने पर दिविर वशका भी श्रन्त हो गया श्रौर दिहा रानोने राज्यसूत्र अपने हाथमें ले लिया। उसने भ्रपने इन्छानुमार कई बालकोंको गहीपर बैठाया श्रीर उन्में न जिसे च हा उसे गद्दों से उगर भी दिया। ई० स० १० ४ (वि० १०६१) में दिहाका देहान्त होने पर उसके भाइके पुत्रने काण्मीरपर अधिकार कर लिया। यही लोहर वंशका प्रथम राज्य-संख्यापक है। इस वंशके हाथमें काश्मीरका राज्य श्राजाने पर गाउ रका प्रवन्ध सुधर गया। इस वंशमें श्रनेक यूर श्रीर पराकमी पुरुषोंके उत्पन्न होनेसे काश्मीरको दुसरोंके प्रभुत्वका भय नहीं रहा और उसका खातन्त्रय श्रवा-धित रह सका।

पञ्जानमें सबसे महत्वका और प्राचीन राज्य जालन्धर श्रथवा त्रिगर्तके कांगड़ाकांटका था। वहांके राजा सोमवंशी स्त्रिय थे। उनके मृलपुरुषका नाम सुशर्मन था। महमूदकी चढ़ांके समयतक वह राज्य कायम रहा; फिर उसपर मुस-त्रमानोंका श्रधिकार होगया। जालन्धरके पतनका रितहास बड़ा मनोरञ्जक है, जो श्रागे लिखा जायगा। साधारणतया हिमालयके आसपासके राज्योंसे, उनके एक ओर तथा पहाड़ों-में होनेके कारण, कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। अस्तु, जाल-धरके राजाओंकी विशेष वातें अज्ञात हैं। एक लेखसे विदिन होना है कि ई० स० ८०४ (वि० ८६१) में जयचन्द नामक राजा राज्य करता था। कल्हणने लिखा है कि ई० स० १०४० /वि० १०६७) में वहां इन्द्रचन्द्र नामक राजाका राज्य था।

उस समय पद्धाग्में श्रीर भी कुछ राज्य रहे होंगे। राज-तरंगिणीं एंजाबके टेक राज्य, यूजर श्रालखान राज्य श्रीर क्षणीजके मिहिर भेज राज्यका उल्लेख है। परन्तु कन्नीजको छोडकर श्राय दोनों राज्योंके दानपत्र, शिलालेख श्रादि कुछ भी अवशेप उपलब्ध नहीं हैं। जब महस्दने चढ़ाई की, तब लाहीरके राजाश्रोंने ज़ोगेंसे उसका प्रतिरोध किया, परन्तु श्रन्तमें उन्हें हार खानी पड़ी। यह ब्रुत्तान्त मुसलमान प्रन्थ-कारोंने लिखा है, श्रतः यह पत्तपानप्रण भी हो सकता है। श्रन्य प्रमाणोंके श्रभोवसे इस सम्बन्धमें निश्चित कपसे कुछ नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली तो उस समय एक मामूली गाँव था। इस समयके लगभग वहां श्रनंगपाल नोमगंन श्रपना छोटासा राज्य बसाया था। अश्रामे कोई टो सौ वपौंमें इस गज्यका बहुत कुछ उत्कर्ष हुआ। पग्नु दिक्तीके तोमगें श्रीर सांभरके चाहमानोंमें घोर शत्रु । होने के काग्ण ईसाकी दमवीं शताब्दी (वि० ६५ द्रिप्प ) में दोनों में लगानार युद्ध होते रहे। दोनोंकी राज्यसीमाएँ एक दसरी में सटी हुई थीं। लेखोंसे पता चलता

क्ष टाइके इतिहासमें एक किन्द्रारा वर्णित दन्तकथा लिखी है। उसमें कहा गया है कि वि॰ सं॰ ८४८ ( यन् ७९१ ) में पोडवोंके वंशज अनंग-पालने इन्द्रप्रस्थमें पुनः अपने पूर्वजोंकी गद्दी प्रस्थापित की।

है कि तोमर रुद्रेग्से ई० स० ६१३ (वि० ६७०) में चाहमान चन्दनराजका युद्ध हुआ और सन् ६४३ (वि० १०००,) में वाक्पतिराजने तोमर तन्त्रपालका पराभव किया। वाक्पतिके पुत्र सिंहराजने भी एक तोमरका पराभव किया था। यह वृत्तान्त तोमरोंके लेखोंमें नहीं है। तोमरोंके बहुत ही थोड़े लेख मिले हैं। उनसे पता चलता है कि तोमर कन्नोजके माएडलिक थे।

मध्यभारतके राज्योंका विचार करना अनावश्यक है, क्योंकि मध्यभारत और अवधर्मे उस समय कोई खतन्त्र राज्य ही नहीं था। दोनों प्रान्त कन्नी जके अधीन थे।

उस समय नेपालका लिच्छिव वंश नप्र हो चुका था और वहां एक राजपूत राज्यकी स्थापना हो गयी थी। उस राजपूत घरानेका एक भी लेख उपलब्ध न होनेके कारण उसका विश्व-सनीय इतिहास लिखना किंदन है। दन्तकथाओं से राजाओं का अनुक्रम तैयार किया जा सकता है; किन्तु उसकी सत्यताकी जाँच करनेका कोई साधन नहीं है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि इन राजपूत राजाओंने सन ८७६ (वि० ६३६) से अपना नया संवत् चलाया था; परन्तु उससे पहिले कितने राजा हुए, इस-का पता नहीं चलता। साधारणतया अनुमान किया जा सकता है कि सन् ८०० (वि० ८५०) के लगभग यह घराना राज्याकड़ हुआ और सन् १०००के पश्चात् भी यह कायम रहा।

कामकप उर्फ आसामका राज्य भास्करवर्माके खापित किये हुए भगदत्त वंशके अधिकारमें था। वीचमें कुछ समय तक वह वंगालके पालोंकी अधीनतामें चला गया था, किन्तु फिर भी उसकी गणना स्वतन्त्र राज्योंमें की जानी चाहिये,

<sup>ं</sup> हर्ष शिलालेख, ई० स० ८८२ एपि० इंडि० माग १, पृष्ठ २४२

क्योंकि श्ररव लेखकोंने उसका उल्लेख गौरवके साथ किया है। नवीं और दसवीं शताब्दी (वि० ८५८-१०५७) में श्रासांमका स्वातः इय श्रवाधित था।

पहिले लिखा जा चुका है कि पूर्व और पश्चिम बंगालमें मुंगेरके पालोंका पकछुत्री राज्य था। पहिले भागमें उड़ीसाका इतिहास भी विस्तारके साथ लिखा गया है। उड़िया प्रान्त उस समय केसरी वंशके ही अधिकारमें था। केसरी वंशके राजा श्रद्धालु, धर्मात्मा और शिवके उपासक थे। जगन्नाथ पुरोमें उपलब्ध हुए तालपत्रपर लिखे एक लेखसे झात होता है कि केसरी वंशका राज्य ई० स० ११३२ (वि० ११८६) तक श्रच्लुएण था। परन्तु इसपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि अन्य लेखोंस पता चलता है कि उड़ीसामें ११३२ (वि० ११८६) से पहिले कोई सूर्योपासक राजवंश राज्य करता था। ईसवी सन् ११३२ (वि० ११८६) के पश्चात् वहांके राजा जगन्नाथ अर्थात् विष्णुके भक्त वने। इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि शिवोपासक केसरी वंशके पश्चात् सूर्योपासक राजवंशका श्रवत् उड़ीसामें नहीं था। इस सूर्योपासक राजवंशका श्रवतक कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात नहीं हुआ है।

श्रान्ध्र शन्तमं उस समय विन्ध्यशिक आदि कैंकिल यवनोंका राज्य था। विज्युपुराण श्रौर भागवतमें इन यवनोंका उल्लेख है। पालोंके खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात होता है कि यवनोंका राज्य कन्नौज साम्राज्यके श्रन्तर्गत था। कन्नौजके लेखोंमें भी श्रान्ध्र-विजयका उल्लेख है। श्रान्ध्र प्रान्तमें ई० स० ६०० (वि० ६४७) तक यवनोंका राज्य था। फिर वह प्रान्त एक वैष्णव राजवंशके श्रधिकारमें चला गया, जिसका वृत्तान्त श्रागे लिखा जायगा। कोसल अर्थात् छत्तीसगढ़का राज्य पहिलेसे ही हैहयों के अधीन था और जिस समयका इतिहास लिखा जा रहा है, उस समय भी वे हो उस प्रान्तके शासक थे। वेंगी के चालु क्यों का राज्य भी ई० स० १०१५ (वि० १०७२) तक अवाधित था। साधारणतः किसी एक वंशका कहीं दो सौ वर्षों से अधिक राज्य नहीं रहा; परन्तु चालुक्यों के अधीन वेंगी का राज्य ४०० वर्ष (६३३ से १०१५ तक) रहा। मदास प्रान्तमें छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे; किन्तु वे माल खेड़के साम्राज्य के अन्तर्गत ही गिने जाते थे।

कांचीके पहलों और वादामीके चालुक्योंके वंश तब अस्तगत हो गये थे। कांचीमें पुनः पह्नवोंने नये राज्यकी स्थापना की थी, परन्तु उस वंशके दिन्तवर्म राजाको ई० स० ८०३ (वि० ८६०) में राष्ट्रकूटोंने हरा दिया। तबसे वह राज्य राष्ट्रकूटोंके अधीन हो गया। अन्तमें चोल राजाओंने पह्नवोंको इतना नीचा दिखाया कि फिर वे सिर ऊपर न उठा सके। वह वृत्तान्त आगे लिखा जायगा। दिल्लामें पंड्य तथा अन्य छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे। उनमें चोल, होयसल और गंग राज्य प्रधान थे। परन्तु उनका समय मध्ययुगके वाद होनेके कारण यहां उनका केवल नामोल्लेख ही किया गया है।

## बारहवाँ प्रकरण । समकालीन अरब लेखक।

विध्ययुगीन भारतके श्रनेक मनोरञ्जक तथा विश्वास-योग्य वर्णन उस समयके अरव लेखकोंने श्रपने प्रवास-वृत्तानों में लिख रखे हैं। उनसे तत्कालीन इतिहासपर

ग्रच्हा प्रकाश पड़ता है। श्रतः उनजा विचार खतन्त्र रूपसे करना आवश्यक है। अरव लेखकोंके अन्य केवल फेंच भाषामें ही अनूदित हुए हैं। इस कारण उनका सम्यक् रूपसे ग्रध्ययन करना साधारणतः कठिन ही है। ईलियटने अपने इतिहासमें उन भापान्तरांप्रेंसे बहुतसे महत्वपूर्ण अवतरण उद्धृत किये हैं। ईलियटके समयमें ऐतिहासिक खोजका कार्य शरिभक श्रवस्थामें था। उस समय श्ररव लेखकों द्वारा वर्णित राज्यों और राजाओं के नामों का ठीक ठीक निश्चय करना बहुत ही कठिन था। पर श्रव वह स्थिति नहीं रही। राज-स्थानके इतिहासका कार्य समयके वदलने और तत्वान्वेप-कॉके परिश्रमसे बहुत कुछ सुगम हो गया है। इसीसे अरब लेखकोंके प्रनथ मनोरंजक प्रतीत होने लगे हैं। उनमें चित्रित की हुई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँका मेल अब भलीभांति बैठाया जा सकता है। पाठकोंके सुभीतेके लिए अरवी प्रवासियोंके प्रन्थोंमेंस कुछ अवतरण यहां उद्धृत किये जाते हैं।

ईलियटने अपने इतिहासमें अरवी प्रवासियों के जो नाम लिखे हैं, उनके देखने से जान पड़ता है कि पहिला प्रवासी सुले-मान नामक व्यापारी था। उसने अपना यात्रा-वर्णन ई० स० =५७ (वि० ६१४) में लिखा। व्यापार के निमित्त ईरानकी खाड़ी से होकर हिन्दुस्थान और चीनमें वह कई वार अमण कर चुका था। वह लिखता है—'मैंने जितनी पृथ्वी देखी उसमें चार श्रेष्ठ राजा पाये। पहिला यैविलानका (खलीफाका), दूसरा चीनका, तीसरा 'इस्तुन्तुनिया (श्रीकों) का और चौथा वल्हारा। चारों में वल्हारा सर्वश्रेष्ठ है।" वल्हारा कौनसा था और उसकी राजधानी मानकिर कहां थी, इसका पता ईलियट-

को न चला। परन्तु उसके पश्चान् जो ऐतिहासिक तत्वान्वेषक हुए, उन्होंने निश्चित किया है कि 'व़न्तमगय' शब्, का अग्वी श्रपश्रंश वल्हारा श्रीर समुद्रतरमे दूरवर्नी 'मान्यखेर', का श्रपभ्रंश मानकिर है जो राष्ट्रकूटोंकी राजधानी था। उस समय राष्ट्रकृटोंके राज्यका विस्तार समय दिल्ल प्रान्नमें हो गया था श्रीर वह बड़ा प्रवल राज्य था, यह तत्कालीन लेखोंसे ही सिद्ध होता है। राष्ट्रकूट दिल्एकं सार्वभीम थे। सुलेमान लिखता है-'हि दुस्थानके राजा किसीका सार्वभौमत्व स्वीकार करने पर भी अपना राज्य-प्रबन्ध स्वतन्त्र रूपसे किया करते थे। हम कई वार दिः चुके हैं कि मार नके प्राचीन साम्राज्यकी कल्पना भ्रन्य देशोंको कत्पनासे भिन्न है। समक्त राजार्श्वामें जो अपना महत्व स्थापित करे और सबसे अपनो श्रधीनता स्वीकार करा ले वही उस समय सम्राट् माना जाना था। पराजितोंके राज्य घ्रपने राज्यमें मिला लेनकी मन्नि हमारे प्राचीन राजाओं में नहीं थी। पराजित राजा खाधोनता-पूर्वक अपने रायका प्रबन्ध कर सकता था। उसे केवल सम्राट्का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ना था और काम आ पड़ने पर उसकी सहायना करनी पड़नी थो। ऋस्तु. वस्त्रभ-राजकी सेना श्रवसर विशेषपर हो तैयार नहीं की जाती थी, किन्तु आधुनिक रीतिके अनुसार, सदा प्रस्तुत रहती थी श्रीर उसे राज्यकी श्रोरसे ठीक समयपर वेतन भी मिलता था। अरवी सेनाका भी उस समय ऐसा ही प्रवन्ध था। "व्रह्मभराजकी सेनामें गजसेना ज्ञार अध्वसेनाको अधिकता थी। उसके राज्यमें तातारिया दीनार चलते थे, उनपर वही संवत् छपा रहता था, जिस संवत्म वह्मनराजके पूर्वजोंको गद्दी मिली थी। श्ररबोंका तरह वे किसो श्रन्य सन्-संवत्को

नहीं मानते थे।"— लेखकका यह वर्णन विचित्र प्रतोत होता है क्योंक राष्ट्रकृटोंके लेखों म्यकमान गद्धतिका प्रयोग किया गया है। सिक्कापर राज्यागेहणका संवत हाना सम्भव है।— "बह्हागोंके राज्यमें अरबाका आदर है और वहांके प्रजाजन अरबोंक साथ मित्रताका भाव रखते हैं। 'बल्हार' वहांके गजन घंशकी उपाधि है।"

" जुर्जकं राजाओंके साथ बल्हारा राजाकी वरावर स्पर्धा चलती है।" इससे प्रतीन होता है कि गण्टू कुटोंकी तरह उस समय ककौजका भी बड़ा महत्व था। जुर्ज़ ही गुर्दर ककौज हे गुर्जर-थे। 'ककी जकी संनामें उत्तम घुडसवारीकी सन्या श्रिक होती है। वसं अच्छे घुड़सदार श्रन्य सेनामे नहीं दख पड़ते। घाड़े भी बड़ं सुन्दर होते हैं। सेनामें उष्ट्रल भी विपुल है। यह सब होते हुए ६ छोजपति अरबोन मित्रता नहीं रखना । उसके राज्यका श्राकार ति । ना (जिह्वाप्रके समान) हैं।" इससं ज्ञान होता है कि क ौजका राज्य काठियावाइतक फैला हुआ था। "उस देशमें लेनरेन सोने चांदीके टुकडोंसे ( किकोंसे नहीं ) होता है।" भोजराजने 'आदिवराह द्रम्भ' सिक्के पहिलं पहिल चलाये, यह पहिले कहा जा चुका है। "इस देशमें चोर डाकुश्रांका विलकुल भय नहीं है।" इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान श्रंत्रेजी शासनकालमें ग्वालियर, बुन्देल बरुड श्रादि प्रान्तों में जिस प्रकार चोगो, लुटेरी श्रादिका भय है, उस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व-जब उक्त शन्त कन्नौजके श्रधीन थे—नहीं था। सर्वत्र शान्ति श्रौर समृ दिका साम्राज्य था।

सुलंमाननं 'ताफिक' राज्यका उल्लेख किया है। वह वहता है—"इस राज्यका विस्तार श्रिधक नहीं है; किन्तु वहां ऊंसो गोरी श्रौर सुन्द्री स्त्रियाँ हिन्दुस्थानमें श्रन्यत्र नहीं देख पड़तीं।" ताफिक राज्य कहां था, यह नहीं कहा जा सकता। ईलियटके मतसे वह राज्य श्रौरङ्गाबादमें था। परन्तु यह मत ठीक नहीं जँचता, क्योंकि एक दूसरा श्ररबी प्रवासी लिखता है कि वह रोज्य पर्वत-श्रेणियोंमें बसा हुश्रा है। हमारी समक्तमें वह हिमालयके श्रासपास कहीं रहा होगा। यह भी समक्तमें नहीं श्राता कि ताफिक शब्द किस हिन्दुस्थानी नामका अपभ्रंश है। हो सकता है कि वह पंजावका कोई राज्य हो श्रथवा तक या जालन्यरका राज्य हो। श्रौरङ्गाबाद परगनेकी स्त्रियाँ गोरी श्रौर सुन्द्री नहीं होतीं, यह तो सबको विदित ही है।

इसके पश्चात् रहमीके राज्यका वर्णन है। दुर्भाग्यवश इस राज्यके सम्बन्धमें भी कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता। "तीनों राज्य जुर्ज़िके श्रासपासके प्रदेशमें हैं श्रीर उनका जुर्ज़िके राज्यसे सदा वैरमाव बना रहता है।" इस वाक्यसे अनुमान होता है कि रहमीका राज्य वङ्गालका राज्य होगा। श्रन्य लेखकोंने भी लिखा है कि इस राज्यका विस्तार बङ्गालके उपसागरतक था। रहमी शब्द किस शब्द-का श्रपभंश है, इसका भी पता नहीं चलता। "रहमीके राजाके पास पचास हज़ार गजदल था।" इस श्रत्युक्तिपूर्ण वर्णनसे भी यही श्रनुमान हढ़ होता है कि वह बङ्गालका ही राज्यथा, क्योंकि उस समय मगध श्रीर गौड़में विपुल हाथी पाये जाते थे। "इस देशमें इतना नरम श्रीर महीन एक प्रकारका वस्र बुना जाता है कि वैसा श्रन्यत्र कहीं नहीं देख पड़ता। उसका वना श्रंगा श्रंगूठीसे पार किया जा सकता है। यह वस्र कपासका ही होता है श्रीर हमने स्वयं देखा है।" इस वर्णनसे अतीत होता है कि उस समय भी वङ्गाल (ढाके) के मलमलको बहुत प्रसिद्धि थी।

इसके बाद भारतके सीमाप्रान्तके तीन राज्योंका वर्णन देख पड़ता है, यथा-१-'कशबिन' का राज्य। "यहांके लोग गोरे होते हैं।" इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि यह राज्य हिमा-लयमें कहीं था। २—'किरंज' का राज्य और ३—'सेरन्दीब' (सिहलद्वीप) का राज्य। सुलेमानने अपना प्रवास-वृत्तान्त ई० स० =५० (वि० ६०७) में लिखा और इसमें सन्देह नहीं कि उसमें तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिश्वितिका यथार्थ वर्णन किया गया है। पहिले कहा जा चुका है कि उस समय राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल ये तीनों क्रमश दिल्ण, मध्यदेश और बङ्गालके वैभवसम्पन्न राजा थे। सुलेमानके प्रवास-वर्णनमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिश्वितिका भी दिग्दर्शन किया गया है। उसका विचार खतन्त्र प्रकरणमें किया जायगा।

इन्न खुर्दाद्बा नामक प्रवासीने भी इसी समयको लह्य-कर अपना प्रवास-वर्णन लिखा है। पता चलता है कि इन्न खुर्दाद्वाका देहान्त ई० स० ६१२ (वि० ६६६) के आसपास हुआ। वह लिखता है—"हिन्दुस्थानमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बल्हाराका है। जाबाल (जावा), ताफन, जुर्ज़, रहमी, कामकन (काम-रूप) आदि और भी अनेक राज्य हैं। अन्य प्रान्तोंके साथ रहमी राज्यका ज्यापारिक लेनदेन जहाजों द्वारा होता है। उस राज्यमें पचास हज़ार हाथी हैं और वहां कपास, कपड़ा तथा अलोवुड (एक प्रकारकी सुगन्धित लकड़ी) बहुत होता है।" इस वर्णनसे भी रहमीका राज्य बंगालका ही राज्यक्ष सिद्ध होता है। उक्त लेखकने भारतकी सात जातियोंका वर्णन किया है। उनका विचार स्वतन्त्र प्रकरणमें किया जायगा।

श्रल-मसुदी नामक प्रवासीके ई० स० ६५३ (वि० १०१०) में लिखे प्रवास-वृत्तान्तमें भारतका बहुत स्दम वर्णन मिलता है। अपने समयसे पहिलेकी भारतीय इतिहाससम्बन्धी द्नतकथात्रोंका वर्णन कर वह लिखता है-"कोरेश राजा ( श्रोहर्ष ) के पश्चात् साम्राज्यका सघटन ट्रट गया। सिन्ध. कन्नीज श्रीर काश्मीर श्रलग श्रलग हो गये श्रीर उनकी रीति-नीति, समाज-व्यवस्था तथा शासन-प्रणालोमें बहुत श्चन्तर पड़ गया। मानिकरमें बल्हारा राज्य करने लगा। सर्वत्र भिन्न भाषाएँ प्रचितत हैं और उन राज्यों में पर-स्पर युद्ध भी हुआ करते हैं। बल्हारा राजा सबमें श्रेष्ठ है। काश्मीर, ताफन जैसे राज्य समुद्रसे बहुत दूर पर्वतश्रेणियों में स्थित हैं। बल्हाराके पास पैदल सेना श्रधिक है; क्योंकि उस-की राजधानी पहाड़ी प्रदेशमें है। उसके पास गजसेना भी है, किन्तु पैदल सेनाकी संख्या अगिएत है। समुद्रसे सुदूर प्रान्तमें वसा हुआ विख्यात 'बाउरा'का राज्य है और उसका खामी कन्नोजका भी अधिपति है। कन्नोजके सभी राजाओं को 'बाउरा' कहते हैं श्रीर उसकी सेना पश्चिम, दत्तिण, पूर्व और उत्तरमें सदा सम्बद्ध रहती है।"

'बाउरा' शब्द किस शब्दका अपसंश है, समक्तमें नहीं स्राता। विदेशी लोग इस देशके शब्दोंको तोड़-मरोड़कर विलक्षण रूप दे देते हैं। उनके मृल रूपका पता लगाना वड़ा कठिन है। बीजापुरके 'स्रादिलशाह' को पोर्तुगीज 'इदिल-काव' कहते थे, परन्तु इस शब्दसे 'स्रादिलशाह' का स्र्थ निकालना ज़रा कठिन ही है। स्रस्तु, स्रन्य स्रय लेखकोंने भी स्रपने लेखोंमें 'वाउरा' का उल्लेख किया है। हमारी समकमें 'वाउरा' कन्नौजके प्रतिहार ही थे। 'वल्हारा' (वस्नभराय) इस

शब्दसे स्पष्ट है कि, 'रा'—'राय'-वाचक शब्द है। 'वाउरा' शब्द को 'प्रतिहार' का अपभ्रंश माननेसे ही उसकी चरिता-र्थता हो सकती है और उससे प्रतिहार राय (पिडहार रा) शब्द वन सकता है।

"मिहिरान नदी (सिन्धु) सिन्ध प्रान्तके उत्तरके ऊँचे भूभागसे निकल कर कन्नोज, काश्मीर, कन्दहार श्रीर ताफन राज्यमें प्रवाहित होती है।" इससे जान पड़ता है कि कन्नोज साम्राज्यका विस्तार पंजाबतक हो गया था श्रीर ताफनका राज्य हिमालयके ही श्रासपास कहीं था।

"कन्दहारके राजाको 'हाहज' कहते हैं। वास्तवमें सभी राजाओं को उपाधि 'हाहज' है। कन्दहार रहवूदों (राजपूतों) का देश कहा जाता है। काश्मीरके राजाकी उपाधि 'राय' है और वह सिन्ध पान्तका ही एक भाग है।" 'हाहज' क्या है, कहा नहीं जा सकता। परन्तु इस अवतरणसे सिद्ध होता है कि उस समय कन्दहारमें राजपूर्तों का राज्य था। 'काश्मीर सिन्ध प्रान्तका हो एक भाग है,' लेखकके इस कथनसे उसकी अनिभन्नता प्रकट होती है। सम्भव है, सिन्ध प्रान्तपर अधिकार कर लेने पर अर्थोंने काश्मीरके लोभसे उसकी और रख फेरा हो।

"कन्नोजके राजाकी विशाल सेना चारों दिशान्नोंमें सदा सम्नद्ध रहती है। हर एक दिशामें कमसे कम सातसे श्राठ लाखतक सेना रहती है। उत्तरकी सेना मुलतानके राजा श्रोर सीमाप्रान्तके मुसलमानोंसे तथा द्विणकी सेना मानिकरके यल्हारा राजासे साम्राज्यकी रक्षा करती है।" इस वर्णनसेः सिद्ध होता है कि कन्नोजकी धाक सब राज्योंपर जमी हुई थी। कन्नोज जबतक वैभवके शिखरपर था, तबतक उसने श्रपने साम्राज्यपर किसीका प्रभाव जमने नहीं दिया। श्रायों से दिल्ल राष्ट्र कूटों की मित्रता थी श्रीर दोनों मिलकर कन्नोज-पर चढ़ाइयाँ किया करते थे; किन्तु कन्नोजकी समृद्धिके समयमें उसके श्रागे किसीकी दाल नहीं गली। उक्त प्रवासीके वर्णनसे उस समयके हिन्दुश्रों की मूर्खता श्रीर भोलेपनकी भी कल्पना हो जाती है। वह लिखता है—"धर्मभ्रष्ट मूर्तिपूजक जब मुलतानपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करते हैं श्रीर मुलतानी लोग उनसे लड़ना नहीं चाहते; तब वे सूर्तिपूजकों को सूर्य देवताको मूर्ति तोड़ डालनेकी धमकी देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सूर्तिपूजक श्रपनी सेनाको लौटा ले जाते हैं!" हिन्दुश्रों के भोलेपनका इससे बढ़कर प्रमाण श्रीर क्या मिल सकता है?

श्रल-मस्दीने श्रन्तमें रहमी राज्यका वर्णन किया है। "रहमी राज्यका विस्तार समुद्रके तटतक है। रहमी राज्यका सीमाप्रान्तके जुज़ों श्रीर बल्हारा राजासे सदा युद्ध होता रहता है। इस राज्यकी दूसरी सीमापर कामन राज्य है; वहांके प्रजाजन बहुत ही सुन्दर हैं; उनमें कानोंको छेदनेकी चाल है।" 'कामन' राज्य कामरूप श्रर्थात् श्रासामका राज्य समक्षनां चाहिये। इस राज्यके सब निवासी धार्मिक हिन्दू ही हैं।

श्रलहस्ताखरी नामक प्रवासी ई० स० ६५१ (वि० १००८) के लगभग हिन्दुस्थानमें श्राया था। उसने श्रपने प्रवासवर्णनमें लिखा है—"कमबाया (खम्बायत) से सेमूर (चेऊल) तक बल्हाराका राज्य फैला हुआ है।" इससे ज्ञात होता है कि दिल्ला-मध्य गुजरात श्रीर कोंकण प्रान्तका श्रधिकांश राष्ट्र-कूटों के श्रधिकारमें था। "बल्हारा राजाके वहुतसे सामन्त हैं।" श्रथीत् वल्हाराके सम्राट् होनेपर भी मांडलिकों के राज्य

उन्होंके शासनमें रहते थे, साम्राज्यमें मिला नहीं लिये जाते थे। इन माएडलिकोंमें लाट श्रर्थात् गुजरातके माएडलिककी भी गणना होती है। "यहांके लोग काफिर हैं, किन्तु राज्यके एक भागमें मुसलमान भी बसे हैं श्रीर उनपर बल्हाराकी श्रोरसे मुसलमान ही शासन करते हैं। बहां उन्होंने मसजिदें भीः यनवा ली हैं।" इससे प्रतीन होता है कि दक्तिणके हिन्दू कन्नोज श्रीर मध्यभारतके हिन्दुश्रोंकी श्रपेन्ना श्रधिक परमत-सहिष्णु थे श्रर्थात् वे कहर हिन्दू नहीं थे।

इन होकलके प्रवास मृतान्तका समय ई० स० ६७६ (वि० १०३३) है। वह लिखता है — "कंवायत (खंवायत) से सैम्र (चोल) तक वल्हारो राज्यका विस्तार है और उसमें अनेक माएडलिक राजा राज्य करते हैं। वल्हाराकी राजधानी मानिकर है; कंवायतसे सैम्रतक सिलसिलेवार ग्राम वसे हैं और काफी जमीनमें खेती होती है।" इस वर्णनसे स्पष्ट है कि राष्ट्रकृटोंके समयमें गुजरात और कोंकण प्रान्त पूर्ण समृद्ध थे।

# पाँचवीं पुस्तक । साधारण परिस्थिति ।

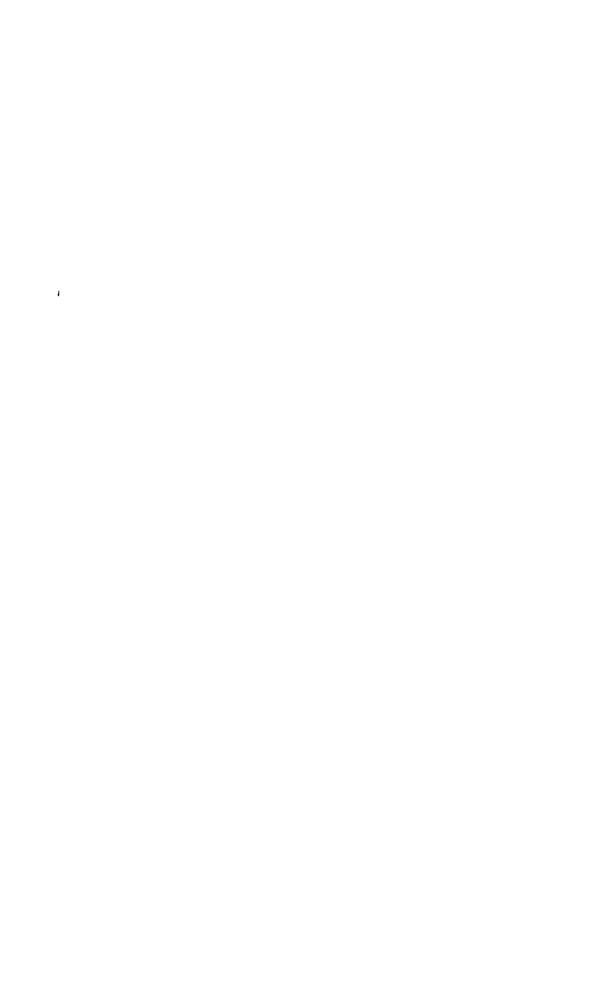

## तेरहवा प्रकरण।

#### भाषा।

उद्भारबी प्रवासियोंने लिख रखा है कि भारतीय इतिहास-के मध्ययुगीन कालमें भोरतके विभिन्न प्रान्तोंमें अनेक भाषाएँ प्रचलित थीं। तद्युसार खभावतः यह प्रश्न उठता है कि वे कौन कौनसी थीं? महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी श्रौर पैशाचीसे क्रमशः मराठी, हिन्दी, बंगाली श्रौर पञ्जाबी भाषा बनी है। ये भाषाएँ द्त्रिण, मध्यदेश, पूर्व श्रीर वायव्य प्रान्तमें प्रचलित भी थीं। शिलालेखों से पता चलता है कि ई० स० ८००-१००० (वि० ८५७-१०५७) के आस पास महाराष्ट्री श्रादि भाषाश्रीका लोप होकर उनके मराठी श्रादि विकृत रूप प्रचलित हो गये थे। ई० स० ६०० से १००० ( वि० =५७९०५७) के बीचमें ही ये भाषाएँ बनी हैं। ई० स० =०० से पूर्वके इन भाषात्रोंके लेख भी नहीं मिलते श्रतः इस काल-से पहिले ये भाषाएँ प्रचलित थीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। इन श्रार्य भाषाओं के श्रतिरिक्त दिल्ए भारतमें तामिल, मलियालम्, कानड़ी, तेलग्रु श्रादि श्रनार्य भाषाएँ पचितत थीं। तामिल भाषा इनमें सबसे पुरानी है, उसीसे ये सभी भाषाएँ निकली हैं। हमारी समभमें ई० स० ५०० से १००० (वि० =५७ से १०५७) के बीच ही तामिल माषाकी उक्त शाखाएँ निकली थीं और उनके तथा मराठी आदि भाषाओं के प्रादुर्भावका कारण एक ही था। इस प्रकरणमें द्विणकी भाषात्रोंका विस्तृत विचार होना श्रसम्भव है।

वौद्ध धर्मके उच्छेद और आर्य धर्मकी पुनः सापनासे भारतकी धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमें अभूतपूर्व क्रान्ति उत्पन्न होगयी। बौद्ध धर्मका प्रसार प्रायः विदेशियोंमें ही अधिक हुआ, भारतवासियोंमें नहीं। वर्तमान समयमें भी वौद्ध धर्मके अनुयायी विदेशी ही अधिक हैं। इसका कारण यह है कि सनातन आर्य धर्म वेदादि जन्धोंको प्रमाण मानता है, वौद्ध धर्म नहीं मानता। आर्य धर्ममें अन्य किसोका समावेश नहीं हो सकता, दौद्ध धर्ममें हो सकता है। श्रार्थ धर्म प्राचीन परन्पराका आदर करता है, बौद्ध धर्म नहीं करता। अस्तु, इसी समय ( ई० सन् =००-१००० ) के श्रासपास श्रार्य धर्म-की पुनः स्वापना होनेपर पहिलेके कत्रिय राजवंशोंको जनता-की श्रोरसे पुनः सम्मान मिलने लगा श्रौर लोकमंत उनके श्रनुकूल होनेके कारण विदेशी राजकुलोंकी तरह इस देशके वैश्य और सूद्र राजकुल भी अस्तक्षत होने लगे। राज्य-सूत्र चत्रिय राजात्रोंके हाथ श्रानेपर उन्होंने संस्कृतको पुनरुजी-वित किया। साथ ही वौद और जैन धर्मका हास होनेके कारण प्राञ्चत भाषाएँ भी नष्ट हो चलीं। संस्कृत भाषाके पुनर-ज्ञीवित होनेसे लोगोंकी व्यवहारकी भाषापर उसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा और प्राकृत भाषाकी ढिलाई नष्ट होकर वह वर्तमान समयमें प्रचलित भाषाञ्चोंके रूपमें श्रोजस्वी बनती गयी। श्रार्य धर्म-ग्रन्थोंका पठन-पाठन श्रारभ्भ होनेसे संस्कृत भाषाका सर्वत्र प्रचार हुआ। इसी समय संस्कृत भाषाके प्रचारमें शांकर मतकी विजयसे विशेष सहायता पहुँची। शंकराचार्यका उत्कर्ष ईसाको आठवीं सदी (वि० ७५=-=५४) के श्रास-पास हुश्रा। उनके मतकी छाप सव मतोंके लोगोंपर श्रच्छी पड़ी। उस मतका प्रसार संस्कृत भाषाके द्वारा ही

होनेके कारण सर्वसाधारणकी भाषामें बहुतसे संस्कृत शब्द श्रागये श्रीर धीरे धीरे संस्कृत भाषासे ही मराठी श्रादि संस्कृत-प्रचुर भाषाएँ निर्मित हुईं। तामिल भाषासे निकली हुई भाषाश्रोंका इतिहास भी ऐसा ही है। श्रव यह देखना चाहिये कि नवीन प्रचलित भाषाएँ कीन कीन सी थीं।

श्रलमसूदी नामक प्रवासीके प्रवास-वृत्तान्तमें ई० स० ६४३ (वि०१०००) के आस पासके समयकी पूर्व और पश्चिम प्रान्तकी लोकस्थितिका वर्णन मिलता है। वह लिखता है— "बल्हाराकी राजधानी मानकिरके लोग 'कीरिया' भाषा बोलते हैं। 'कीरिया' नाम कीर गांवसे प्रचलित हुआ है। पश्चिमी तटके लोगोंमें—श्रर्थात् सैमुर, सुपारा, थाना श्रादि प्रान्तोंमें—'लारीय' भाषा प्रचलित है। पश्चिमी तटके समुद्र-का ही नाम 'लारीय' है।"—(ईलियट भा०१) इस वर्णनमें उस समयकी प्रचलित—विशेषतया थाना, सोपारा श्रौर पश्चिम घाटमें प्रचलित-मराठी श्रौर गुजराती भाषाश्रोंका उल्लेख नहीं है। दित्तगा गुजरात (लाड अथवा लाट प्रान्त) में किसी समय 'लाडी' भाषा प्रचलित थी जो वर्तमान गुजराती भाषाके कपमें परिणत या परिवर्तित हो गयी है। पर 'कीरिया' भाषाका ऋर्थ महाराष्ट्र (मराठी) भाषा ही किया जाना चाहिये; क्योंकि इस भाषाके सम्बन्धमें केवल 'कीर देश-की भाषा' इतना ही लिखा है। भारतीय भाषात्रोंके नामोंके श्ररवी उचारण विचित्र होते हैं। वहुतसे ऐसे शब्द हैं, जो भारतकी ही किसी भाषाके अपभ्रंश होनेपर भी उनका मृल खोजना कठिन हो जाता है। वल्लभरायका श्रपभ्रंश वल्हारा श्रीर मान्यखेटका मानकिर है। 'मानकिर' के ही उत्तराई 'किर' से श्ररवींने भाषाका नाम कीरिया रखा होगा। 'कीरिया' में

'न' कार न होनेसे कानड़ो भाषासे उसका सम्बन्ध नहीं दिखता। फिरमान्यखेटमें कानड़ीका प्रचार पहिले नहीं था, पीछे हुआ है। 'कीरिया' भाषा मराठी ही है; परन्तु उसका रूप निश्चित नहीं हुन्रा था, वह प्रारंभिक श्रवसामें थी। यही नहीं, उसका नामकरण भी नहीं हुआ था। वर्तमान कालकी तरह वह नियमबद्ध श्रीर एकरूप नहीं थी। प्रान्तमेदानुसार उसके उचारण श्रीर वाकारचनामें बहुत विषमता थी। उस समय विभिन्न प्रान्तोंमें श्राजकलको तरह यातायातके सुलभ साधन न होनेसे उसमें एक रूपता नहीं देख पड़ती थी। इसीसे श्ररबी प्रवासियोंको उत्तर कोंकण (थाना श्रादि) से पश्चिमघाट (मान्यखेट) की भाषा भिन्न जान पड़ी। श्रब मराठी भाषा व्याकरणसे नियमबद्ध हो गयी है और लोगोंका आना-जाना भी बढ़ गया है। इस कारण पश्चिमीघाट, खानदेश, कोंकण, बड़ोदा, बरार और नागपुरके शिक्तित-समुदायकी भाषा एक-रूप हो गयी है। फिर भी निम्न श्रेणीके लोगोंकी भाषा प्रान्त-भेदानुसार शिचितोंकी भाषासे भिन्न ही है। कल्याण, भिव-गडीके मुसलमान मराठी भाषा बोलते हैं, परन्तु वह शिवितों श्रीर श्रशिचित ग्रामीणोंकी भाषासे भिन्न है। 'उत्तर कोंकण श्रीर दक्तिए कोंकएके मुसलमानोंकी भाषा श्रीर बोलनेकी रीतिमें भी बड़ा अन्तर है। गोवाकी मराठी भाषा अपने ढक्ककी निराली हो है। मराठी भाषाके विभिन्न क्रपोंका सुदम परीक्ष करने पर प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृतसे वर्तमान मराठी भाषा संस्कृतकी सहायता पाकर कैसे बनी, इसका निश्चय शास्त्रीय ढंगसे किया जा सकता है।

संस्कृतकी तरह सभी प्राकृत भाषाएँ किसो समय व्यव-हारमें थीं। संस्कृत नाट्यशास्त्रका एक नियम यह है कि नाट- कमें स्त्रियाँ, सेवक आदि प्राक्ततमें ही बोलें। नाटकके पद्य, प्रगल्भ विचार श्रादि महाराष्ट्रीमें हों श्रीर स्त्रियाँ शौरसेनीमें बातचीत करें। सेवकॉकी भाषा मागधी श्रीर चोर-लुटेरोंकी पैशाची रहे। इससे जान पड़ता है कि उस समय जिस प्रकार विभिन्न प्रान्तोंकी भाषामें भिन्नता थी, उसी प्रकार धन्धों में भी पार्थक्य था। श्राजकलकी तरह प्राचीन समयमें भी महाराष्ट्रमें विद्वानोंकी बहुलता थी श्रौर नौकर-चाकर पुरविये हुआ करते थे। चोर-लुटेरे तथा सैनिक सीमापान्तको श्रोरसे श्राते थे। इन सबकी भाषाश्रोमें भिन्नता होनेके कारण नाटकों-में पात्रानुसार उन उन प्रान्तोंको भाषाओंके उपयोगका नियम बनाना पड़ा। प्राकृत भाषाश्चोंका ईसाकी श्राठवीं या नवीं शताब्दीमें लोप हो गया और उनके स्थानमें मराठी आदि भाषाएँ प्रचलित हुईं। संस्कृतकी तरह प्राकृत भाषाएँ भी व्यवहारसे उठ गयीं श्रीर उन्हें कृत्रिम तथा श्रखाभाविक रूप प्राप्त हो गया। सुप्रसिद्ध कवि राजशेखरने मराठीमें एक नाटक लिखा है, उसका अभिनय भी उस समय कन्नीजर्मे हुआ था। परन्तु हमारी समभमें शिव्तित लोग ही उसे समक सके होंगे। क्योंकि राजशेखरका महाराष्ट्रीमें लिखा हुआ वह नाटक वर्तमान मराठी भाषासिक्ष समभ नहीं सकते। राजशेखरकी महाराष्ट्री श्रीर वर्तमान मराठोमें कितना श्रन्तर है, यह उक्त श्रंथके श्रवलोकनसे स्पष्ट हो जायगा।

उक्त नाटककी महाराष्ट्री भाषाका प्रत्येक शब्द संस्कृतका ही सौम्य कप है। परन्तु वर्तमान मराठीमें संस्कृतसे वने अर्थात् तद्भव शब्द उतने नहीं, जितने महाराष्ट्रीमें हैं। वर्तमान मराठीमें ठीक संस्कृत जैसे शब्द हैं, किन्तु उनके कप संस्कृतसे भिन्ने नियमोंके अनुसार वनते हैं। वर्तमान समयकी प्रचलित भाषाएँ संस्कृतसे ही वनी हैं। उनमें संस्कृतके शब्द ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं; केवल उनकी विभक्तियाँ और क्रियाएँ संस्कृत-से भिन्न नियमोंके श्रद्धसार वना ली गयी हैं। आर्य भाषाश्री-को तरह श्रनार्य भाषाश्रोपर भी उस समय (सन् ८००-१०००) संस्कृतका वहुत प्रभाव पड़ा। उन भाषाश्रोमें भी संस्कृतके बहुतसे शब्द आगये। केवल नामोंकी विभक्तियाँ आदि संस्कृतके श्रवुसार न रहकर भाषात्रचारके श्रवुसार वन गर्यो । कानड़ी भाषाका भी उस समय इसी प्रकार उदय हुआ था। वर्तमान समयमें कानड़ी भाषा जिस प्रान्तमें प्रचलित है और पहिले थी, वह प्रान्त महाराष्ट्रके ही अन्तर्गत है। उसे श्रवतक दक्तिण महाराष्ट्र कहते भी हैं। परन्तु वहाँ कर्नाटकी भाषाका प्रचार क्यों और कैसे हुआ, इसका पता नहीं चलता। इस अन्धको पहिली पुस्तकमें लिखा गया है कि ईसाकी आठवीं शताब्दी (वि॰ ७५८-८५७) के पूर्व उक्त प्रान्तमें महाराष्ट्री ही प्रचलित थी। ईसाकी चौथी शताब्दी (वि० ३५ ६-४५७) के उपलब्ध लेखोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस समय वहाँ महाराष्ट्री भाषा उत्तान कपसे प्रचलित थी; परन्तु ईसाकी श्राठवीं शताब्दीके श्रन्तिम भागमें कर्नाटकी भाषाका श्रसा-धारण प्रचार हो गया। युवराज गोविन्द (द्वितीय) के श्रलास ताम्रपटमें लिखा है कि दन्तिदुर्गने छोटोसी सेनाकी सहायतासे कांची, केरल, चोल, पांड्य, श्रीहर्ष, वज्रट श्रादिको पराजित करनेवाले कर्नाटकके राजाको हरा दिया (एपि० इंडिका-भाग ६, पृष्ठ २६० )। इसीका श्रज्जवाद गोविन्दराजके ई० स० ७६४ (वि० =५१) में लिखे पेठनके लेखमें किया गया है। कृष्णराजके दानपत्र (ई० स० ७७२ = वि० ८२८) में भी इसका उल्लेख है। इन प्रमाणींसे प्रतीत होता है कि ईसा-

की श्राठवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें बदामीके चालुक्योंका राज्य कर्नाटकके श्रन्तर्गत माना जाता था श्रीर उत्तरके राष्ट्र-कूट मराठा या रह कहलाते थे। परन्तु ईसाकी श्राठवीं शता-ब्दीके पूर्व बदामीके चालुक्योंकी गणना महाराष्ट्रमें ही होती थी। क्योंकि हुपनसंगने श्रपने ई० स० ६४० (वि० ६८७) के प्रवास-वृत्तान्तमें लिख रखा है कि बदामीका पुलकेशी महाराष्ट्रका राजा था। उस समय महाराष्ट्रको सीमा नर्मदासे तुङ्गभद्रातक थी। परन्तु इससे डेढ़ सौ वर्ष पश्चात् कानड़ी भाषाके श्रधिक प्रचारसे बदामी राज्यकी गणना कर्नाटक प्रान्तमें होने लगी। ईस्ताकी आठवी शताब्दीमें कानड़ी भाषाका उत्तरकी गौड़ीय भाषाश्चोंकी तरह उद्य होकर कृष्णानदीतक उसका प्रसार भी हुआ।

तेलगू भाषाका भी इसी समय उद्य हुआ। पूर्वकी श्रोर बेंगीमें बदामीके चालुक्योंकी एक शाखाका राज्य था। इस शाखाके लोगोंको आन्ध्र या तेलगू कहते हैं। आन्ध्र अथवा तेलगू आर्य चालुक्य ही हैं। उन्होंने इसी समय (ईसाकी श्राठवीं शताब्दोमें) तेलगू भाषाका अक्षीकार किया। आन्ध्रलोग बदामीके चालुक्योंका सार्वभौमत्व मानते थे, पर आगे चलकर कर्नाटक (बदामी) के चालुक्योंका राष्ट्रकूटोंने पराभव किया; तबसे महाराष्ट्रके सार्वभौम राष्ट्रकूटोंने पराभव किया; तबसे महाराष्ट्रके सार्वभौम राष्ट्रकूट वने। प्रथम तेलगू चालुक्योंने राष्ट्रकूटोंको नहीं माना; पर पीछे उनकी शिक्तसे पराभृत होकर मानना पड़ा। श्रलास ताम्रपटमें राष्ट्रकूटोंके चालुक्योंसे हुए युद्धका वर्णन है। इसके वादके दानपत्रोंमें चालुक्योंकी यह उपशाखा 'किलिक्न श्रथवा तेलगू' कही गयी है। इसका अर्थ यह है कि पूर्व चालुक्योंके प्रान्तः भेदानुसार भाषा श्रीर श्राचारमे परिवर्तन हो गया। तत्प्रान्ति सामा श्रीर श्राचारमे परिवर्तन हो गया। तत्प्रान

न्तीय लोगोंसे उन्होंने रोटो-बेटीका सम्बन्ध करना श्रारम्भ किया। उनकी मूल भाषा भी बदल गयी। वे श्रपने लेखोंमें श्रपनेको 'चालुक्य' ही लिखते थे; किन्तु श्रन्य प्रान्तके लोग उन्हें 'क्रिंग' ही कहते थे।

इसी समय मराठी आदि भाषाओं की तरह मागधी भाषा-से बङ्गालीकी सृष्टि हुई। पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी भाषाका अभ्यास करने पर भी यही साम्य देख पड़ेगा। परन्तु भाषाशास्त्रका विषय होने के कारण इसका यहाँ विस्तार न कर केवल दिग्दर्शन किया गया है। सारांश, भारतकी प्रश्वलित देशो भाषाओं का उदय ई० स० ८०० से १००० (वि० ८५७-१०५७) के बीचमें ही हुआ। इसकी पुष्टिके लिए डाकृर प्रियर्सनके लिग्विस्टिक सर्वें आँव इंडिया क नामक प्रन्थसे कुछ अवतरण परिशिष्टमें उद्धृत किये गये हैं।

# चौदहवाँ प्रकरण ।

### धार्मिक परिस्थिति।

सवी सन् =00 से १००० तक (वि० =५७-१०५७) के दो शतकों में हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तों के लोगों-की कैसी धर्म-भावनाएँ थीं, उनके कैसे आचार थे, इत्यादि वातों का थोड़ा विचार करना आवश्यक है। प्रथम तत्कालीन अरव लेखकोंने इस सम्बन्धमें क्या लिखा है, यह देख लेना चाहिये। ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीके अल इटरिसी नामक

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Linguistic Survey of India

प्रवासीने लिखा है—"भारतमें भिन्न भिन्न ४२ पन्थ प्रचलित हैं। कुछ लोग ईश्वरका श्रस्तित्व मानते हैं, किन्तु पैगम्बरको नहीं मानते श्रीर कोई नास्तिक ही हैं। कुछ लोगोंका पत्थरकी गढ़ी हुई मूर्तियोंके सम्बन्धमें यह विश्वास है कि वे ही उन्हें संसारसे तार देंगी और कुछ लोग खयंमू पत्थरकी घृत श्रादिसे पूजा-श्रची करते हैं। कुछ लोगोंकी श्रद्धा श्रग्निपर है श्रीर अन्तमें वे अपनी देह श्रक्तिको श्रर्पण करते हैं। कुछ लोगोंकी भक्ति सूर्यपर है और वे उसीको ईश्वर तथा जगन्नि-यन्ता मानते हैं। कुछ लोग वृत्तादिको पूजते हैं श्रीर कुछ स्तोग नागोंकी सेवा करते हैं। बड़े बड़े नागोंको पकड़ कर विस्तीर्ण शालाश्रोमें रखते और उन्हें वाहरसे दूध श्रादि देते हैं ! कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो इन सब वातोंको भूड मानते हैं; उनका किसीपर विश्वास नहीं होता।" दूसरा एक प्रवासी भी लिखता है—'हिन्दुस्थानमें सब मिलाकर ४२ धर्म प्रचलित हैं।' मुसलमान एकेश्वरवादी श्रीर मृर्तिपूजाके विरोधी हैं। उन्हें हिन्दुस्थानकी उपासना प्रणाली विपरीत देख पड़ी, इसमें कोई श्राश्चर्यको बात नही है। उनके ध्यानमें इस वातका श्राना भी श्रसम्भव था कि एक ही महान् धर्मकी ये विभिन्न उपासना-प्रणालियाँ हैं। हिन्दू धर्म बहुशाखामय महान् वृत्त है। इस वृत्तका जीवनरस वेदमय है। सब शाखाओं-का पोषण इस एक ही जीवन-रससे हाता है। परन्तु श्रिध-कारिमेदानुसार उपासना-प्रणालियोमं भिन्नता होनेक कारण झुदे सुदे पन्थ देख पड़ते है। इस धर्ममें अनेक पन्थ और परमार्थसाधनके मार्ग हैं, किन्तु सवका लदय एक ही होनेके कारण पन्धोंमें परस्पर वैर-विरोध, कलह या आग्रह-वुद्धि इस समय देख नहीं पड़ती थी। श्रस्तु, वास्तवमें भारतके

विभिन्न पन्थोंको इन्हीं दो शताब्दियोंमें एक रूपता प्राप्त हुई। इससे पहिले पन्थोंमें परस्पर तीव्र मतभेद था। उस समय सब पन्थोंका एकीकरण होकर शिव, विष्णु, सूर्य, देवी श्रीर गरोश, इन पाँच देवताश्रोंकी पृथक् पृथक् उपासनाएँ प्रचलित हुईं। लोग वृत्तादिकी भी 'पूजा करते थे। परन्तु उपास्य देवता पृथक् होनेपर भी सबका धर्म एक ही था। सब उपा-सकोंका वेदोंपर श्रटल विश्वास था और सबको धारणा थी कि विविध उपास्य देव वेदसम्मत है। सारांश, उस समय समग्र हिन्दुस्थानमें एक ही धर्म प्रचलित था। मगधके अति-रिक्त अन्य प्रान्तोंसे बौद्ध धर्म उठ ही गया था और जैन धर्म-का विशेष प्रसार नहीं हुआ था। श्रतः यदि यह कहा जाय कि हिन्दुस्थानमें इस समय हिन्दू धर्मके श्रतिरिक्त कोई दूसरा धर्म ही नहीं था तो इसमें चुछ भी श्रतिशयोक्ति न होगी। इस धर्ममें सब उपासनाश्रोंका महत्व समान होनेसे लोग अग्निहोत्रको तरह बृत्त-पाषाणोंको भी पूजा करते थे और शिव, विष्णु, सूर्य, देवी तथा गरोशकी उपासनाएँ तो सर्व-मान्य हो हो चुकी थीं।

उक्त पंचायतनमें से किसी एक देवताका महत्व पुराणों में विश्वित रहता है। सूल पुराणों में उन देवताओं का वर्णन किया गया है या नही, इसमें सन्देह है। इस समय पुस्तकों के जिस प्रकार परिमार्जित श्रीर संवर्धित संस्करण निकलते हैं, उस प्रकार उस समय पुराणों के भी नये नये संस्करण निकला करते थे। श्राज कलके उपलब्ध पुराण उस समयके परिमार्जित श्रीर संवर्धित संस्करण हैं। पुराणों की तथा उनके श्रोकों की संख्या हुद्दि उसी समय हुई, क्यों कि पंचायतनके देवता श्रों सें का महत्व उसी समय बढ़ा था। पश्चायतनके देवता श्रों में से

राजकुलों में शिवजीका विशेष महत्व था। तो भी पिता पुत्रके उपास्य भिन्न हो सकते थे। प्रतिहार घरानेकी वंशावली में विभिन्न राजपुरुषोंके विभिन्न उपास्यदेव होनेका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पिता परम वैष्णव है, तो पुत्र परम माहेश्वर। पौत्र परम भगवती भक्त है, तो प्रपौत्र परम आदित्यभक । यह सब होते हुए भो उपासकों में कभी परस्वर वैर विरोध नहीं रहता था।

उस समयके राजा, रानियाँ, मन्त्री, सेट, साहुकार श्रादि सभी श्रपने अपने उपास्य देवींके मन्दिर वनानेमें श्रपनेको कृतकृत्य मानते थे। देवस्थानोंकी सेवायूजामें जो व्यय किया जाता था, उसकी गणना ही नहीं की जा सकती। इससे सारा देश भव्य और विशाल देवालयोंसे मिएडत हो रहा था। पूजामें मिला हुआ द्रव्य भी इन देवालयों ने काफी इकट्ठा होगया, इससे इनपर विदेशियोंकी लोभदृष्टि पड़ने लगी। कहा जाता है कि यद्यपि मुलतान मुसलमानोंके श्रिधकारमें था, तथापि उन्होंने वहाँके सूर्य मन्दिरको किसी प्रकारकी स्ति नहीं पहुँचायी; क्योंकि उस मन्दिरकी वार्षिक यात्रामें समस्त भारतवर्षसे लाखों यात्री आते थे और उनकी भेंटसे मन्दिरमें श्रद्धट सम्पत्ति एकत्र होती थी। मुलनानका सूर्यमन्दिर वड़ा प्रसिद्ध था। प्रतापशाली प्रतिहार अनायास मुलतानपर अधिकार कर लेते; क्योंकि वह कन्नीजके वरुत ही निकट है। परन्तु हिन्दुओंको कट्टर धर्मभावनाओंके कारण प्रतिहार उसपर श्रिधिकार न कर सके। जब जब कन्नीजके राजा मुलतानपर चढ़ाई करते, तव तव वहाँके मुसलमान सूर्यमिद्रको गिरा देनेकी धमिकयाँ देने थे। इसका परिणाम यह होता था कि हिन्दूसेना विना लडे ही

लौट जाती थो। इससे उस समयके हिन्दुश्रोंकी श्रन्ध धर्म-श्रद्धाका श्रन्छ। परिचय मिलता है।

श्रस्तु, इस प्रकार भिन्न भिन्न देवताश्रोंके श्रनेकानेक मन्दिर देशभरमें बन गये। मूर्ति-पूजाकी पद्धति बनानेमें आयौं-श्रनायोंने परस्पर सहायता की। साधारणतया शिव, विष्णु, श्रीर आदित्य श्रायोंके तथा शक्ति श्रीर गगेश श्रनायोंके उपास्य देवता थे। पञ्चायतनके अतिरिक्त टेढ़े मेढ़े पत्थरों, वृत्तों, श्रीर नागोंकी भी पूजा की जाती थी। भारत-वर्षकी दार्शनिक उन्नति देखते हुए यहाँके लोगोंकी मूर्ति-पूजापर श्रद्धा, किंबहुना श्रन्धश्रद्धा, कैसे जमी, इसपर श्राध्यर्य होता है। मूर्तियोंके द्वारा चित्त ईश्वरमें निश्चल कपसे लगाया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं और इसी विचारसे चिन्तनमें सहायता पानेके लिए मूर्तियोंका उपयोग भी है; परन्तु इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि मूर्तियाँ साधन मात्र हैं; सुख्य उपास्य नहीं श्रीर न उनमें किसी-का भला बुरा करनेकी श्रपनी निजकी शक्ति ही है। मूर्तियों द्वारा भक्ति-भाव दढ़ किया जा सकता है। श्रलौकिक इच्छा शक्ति अथवा चमत्कार दिखानेकी सामर्थ्य मानवी श्रद्धा अथवा तपमें हुआ करती है मुर्तियोंमें कोई जादू नहीं भरा है। यह सव जानते हुए भी मूर्तियोपर उस समयके लोगोंकी अपार श्रद्धा थी, जिससे कभी कभी राष्ट्रको हार भी खानी पड़ती धी। किसी मृतिंमें मन्त्रोद्वारा प्राण्यतिष्ठो करनेपर ही उसे देवत्व प्राप्त होता है। वाजारसे गरोश आदिको जो मूर्तियाँ हम ख़रीद लाते हैं, उनमें देवत्व नहीं होता। विधिपूर्वक किसी मूर्तिकी खापना होनेपर उसमें देवताकी भावना की जाती है। फाम हो जाने या ज़रूरत पड़नेपर मूर्तिमें देवताके

श्रावाहनकी तरह हम उसका विसर्जन भी कर देते श्रीर मृतिंको जलाशयमें पश्ररा श्राते हैं। सारांश, उपासनामें मृतिंका नहीं, श्रावाहन-विसर्जनादि विधियोंका महत्व है। मुलतानके स्पर्देवका विधिपूर्वक विसर्जन किया जा सकता था। फिर उस मृतिंका साधारण पाषाण या काष्ठसे श्रधिक महत्व नहीं रह जाता। उसे मुसलमान तोड़ भी डातते, तो कुछ नहीं विगड़ता था। मुलतानपर विजय पाने पर फिर नयी मृतिंकी प्रतिष्ठा कर लो जाती। परन्तु श्रन्ध श्रद्धाके कारण शिकशाली हिन्दू मुलतानपर श्रधिकार न कर सके। हम वर्तमान नवयुगमें बढ़ रहे हैं। हमें उस समयके हिन्दु श्रोंकी श्रन्धश्रद्धापर द्या ज्ञाना स्वामाविक है। मृतिंपूजा सम्बन्धी भ्रान्त श्रद्धाके कारण हिन्दुस्थानका कैसा हास हो चला, इसका इतिहास श्रगले भागमें दिया जायगा। अतः यहाँ श्रधिक लिखनेकी श्रावश्यकता नहीं।

उस समय भारतमें छोटे बड़े झसंख्य मन्दिर वन गये। स्कन्दपुराणके नागर खएड (अध्याय १०७) में भारतके ६ प्रश्वितां का वर्णन है। उनमें नेपाल, कालिजर, प्रभास और उज्जैनके शिवितां का भी समावेश हुआ है। मुलतानके सूर्य-मन्दिरके अतिरिक्त विष्णुके भी बहुतसे देवालय थे। कांगड़ाकी ज्वालामुखी देवी और मिर्जापुरको विन्ध्यवासिनीका भी वर्णन देख पड़ता है। सब देवताओं में काशोके विश्वनाथका मन्दिर श्रेष्ठ माना गया है। (काशीके प्रधान मन्दिरके देवता-का नाम विश्वनाथ है, परन्तु स्कन्दपुराणमें 'महादेव' ही लिखा है।)

विभिन्न देवताओं के मन्दिरों की खापना होनेपर उन देव-ताओं की पूजा-अर्चाकी नयी नयी पद्धतियाँ भी बनी। भिन्न:

भिन्न देवताओं के श्राचाहन-श्रर्चन श्रादिकी प्रणालियाँ भी भिन्न मिन्न हों, ऐसी मनुष्यकी प्रवृत्ति होती हो है और देवताओंके श्रिविकार मित्र मित्र मान लेनेपर उनकी श्राराधनाके फलांका भी विभिन्न होना स्वासाविक हैं। ऐसे विस्तृत ग्रन्थ भी जिनमें उपासनाप्रणालीका सांगोपांग वर्णन किया गया है, उस समय रचे जाने लगे थे। उन प्रन्योंको 'आगम' कहते थे श्रीर हर-एक देवनाक उपासक उन्हें प्रमाण मानते थे। कभी कभी तो वेदांसे भी उन प्रत्यांका प्रामाएय अधिक महत्वका माना जाना था। ग्रानम प्रन्थांसे हो ग्रागे चल कर पन्थोंमें परस्पर दुराग्रह श्रीर दुरिमान बढ़ने लगा। सर्वत्र श्रागमीका श्रध्ययन ब्रारम्म हुब्रा ब्रोर जो आगमांके विशेषव होते, उनका समाज-में प्राटर होने लगा। ऐसे विशेषशीमें ब्राह्मणीकी अपेचा शृद श्रिक थे। श्रागर्भका प्रचार श्रारम्म होनेपर तपस्याका मो महत्व बढ़ा। श्रागमानुसार श्रार्य श्रोर श्रनार्य दोनी तपस्या कर सकते थे। प्राचीन कालमें तपस्या श्रीर संन्यासका श्रिवकार केवल शायोंको ही था; किन्तु बौद्ध श्रीर जैन वर्षके प्रसारके पश्चात् श्रनार्य भी तपस्या करने लगे। बौद्ध धर्मका हास होनेके वाद भी तपस्याका प्रसार सर्वत्र हो रहा था। श्रन्तर इतना ही था कि श्रनार्य वेदानुसत संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते थे; न तपस्या ही कर सकते थे; किन्तु विभिन्न देवताश्रोंके श्रागमोंके श्रनुसार तपस्या करनेमें ये स्वतन्त्र थे। श्रनायों में शिवोपासकाँकी संख्या श्रधिक थी। वे लोन मंठों में रह कर कठोर तपस्या करने थे। शिवागममें भ्रत्यन्त विकट व्रत कहें गये हैं। श्रनार्य लोग, शरीर सवल होनेके कारण, उनका श्राचरण श्रनायास करते थे। श्रार्य ब्राह्मणीके लिए उन वर्तीका पालन करना कष्टकर ही था। अस्त, सारे देशमें

त्तपस्या करनेवाले यती दिखाई देने लगे। वे नगरों, कसबों तथा जंगलों में भी देख पड़ते थे। सुलेमानने मुलतानके बाजारके एक तपस्वीका वर्णन लिख रखा है। वह दिन भर सूर्यकों श्रोर दृष्टि कर खड़ा रहता था श्रोर सोलह वर्षसे उसका यह झत श्रखण्ड कपसे निभ रहा था। उसे कभी सूर्यके उत्तापकी पीड़ा नहीं हुई। जंगलों में बसे हुए तपस्वियों का वर्णन सुलेमान ने इस प्रकार किया है—"जंगलों के तपस्वी श्रपना सारा समय गिरिकन्दराश्रों में विताते हैं। उन्हें एकान्तवास प्रिय होता है श्रोर सर्वसाधारणसे वे सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं करते। वे प्रायः कन्दमूल खाते हैं श्रोर कोई कोई तो नग्न श्रवस्था में रहते हैं।" (इलियट क्षाग १)

इन तपस्वियोमें भी विभिन्न श्रागमों के श्रनुसार साम्प्रदा-यिक भेद हुश्रा करते थे। श्रागम प्रन्थ—विशेषतया पाँच रात्र श्रागम—महाभारतके समयमें भी प्रचलित थे। पर उसका महत्व इसी समयमें (ई० सन् =००-१०००) यहा। पाँचरात्र श्रागमके पश्चात् वैष्णुवागम ग्रंथोंका निर्माण हुआ। उस समय पंचायतन देवताश्रोंके श्रागमोंका विशेष प्रचार था। शिवागमकी तरह सौरागम श्रीर गणेशागमकी तरह देवी श्रागमके भी प्रन्थ बने। इन श्रागमोंका स्भा निरीचण करनेपर तत्कालीन धार्मिक मतोंका ज्ञान हो सकता है। परन्तु यह काम बहुत परिश्रमका है श्रीर इसका वर्णन करने के लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही चाहिये।

श्राजकल श्राग्निहोत्री वहुत ही थोड़े देख पड़ते हैं, परन्तु उस समय नगरों श्रीर श्रामोंमें वे श्रच्छी संख्यामें थे। श्राप्ति-की उपासना ब्राह्मणोंकी तरह चत्रियोंमें भी प्रचलित थी। सुलेमानने भी श्राग्निहोत्रादिका वर्णन किया है; किन्तु उस समय शिव, विष्णु आदिके अर्चनका प्रसार विशेष रूपसे हो रहा था, इस कारण अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म पिछड़ रहे थे। उनके पिछड़नेका और भी एक कारण है। शालग्राम आदिकी पृजाकी विधि जितनी सुलभ है, उतनी अग्निहोत्र की नहीं है। अग्निहोत्र कप्टकर है और अग्निहोत्रीके लिए नियम भी कड़े बनाये गये हैं। इस कारण अग्निहोत्रियोंकी संख्या घटती गयी। इसके अनन्तरके स्मृति आदि अन्थोंमें तो अग्निहोत्र कलिवर्ज्य ही माना गया है।

कभी कभी यज्ञादि कर्म होते थे और उनके प्रति लोगोंका चादर भी था; किन्तु साचात् पशुके वदले पीठीके पशुके यज्ञ-की रीति चल गयी थी । राजन्यगण किसी महत्वके श्रव-सरपर याग कराते श्रीर ब्राह्मणोंको विपुत्त सम्पति प्रदान करते थे। दानपत्रादिसे झात होता है कि वड़े वड़े राजा पर्व-स्नान, शिवाराधन, यज्ञ श्रादिके श्रवसरपर ब्राह्मणोंको प्राम श्रादि दानमें देते थे। कभी कभी जैन मन्दिरोंको भी धन दिया जाता था, परन्तु उस समय भी वैदिक विधियोंकी ही प्रधानता रहती थी। आश्चर्य इस वातका है कि वैदिक विधि-याँको जैन भी मानते थे। इससे प्रतीत होता है कि तब बेदोंमें सभीको परम श्रद्धा थो, चाहे किसीके नित्यके श्राचार वैदिक धर्मसे कितने ही भिन्न क्यों न हों। आगम प्रन्थोंके विशेष प्रचारसे मृर्तिपृजाका भी अत्यन्त प्रचार हुआ श्रीर घर घर शालत्राम तथा वाण (शिवलिङ्ग) पूजे जाने लगे। सन्ध्या गायत्रीकी विधि सर्वत्र प्रचलित थी; श्राजकलकी तरह उस का लोप नहीं हुआ था। यक्नोपवीत, विवाह, पितृतर्पण, आद श्रादि भी वेदोक्त रीतिसे ही हुश्रा करते थे। केवल श्राद्धः यसंगमं मांस वर्ष्य माना जाने लगा था। ब्राह्मणोंके लिए तो

सभी प्रसंगोंमें मांस भन्नण निषद्ध था। श्राद्ध प्रसंगमें ज्ञि-योंके लिए मांसका निषेध नहीं था।

श्राय लेखकोंको हिन्दुश्रोंकी पुनर्जन्मादिकी दढ़ भावना-श्रोंसे बड़ा श्राश्चर्य होता था । पुनर्जन्म तथा कर्म फल-भोगकी-करपना किसी देशमें प्रचितत नहीं है। यह कहा जा सकता है कि भारतके तत्वज्ञानकी यह एक बड़ी विशेषता है। पुनर्जन्मकी कल्पना आर्य साहित्यमें श्रिति प्राचीन कालसे पायी जाती है। वेदोंमें भी इस कल्पनाका परिपोष हुआ है। मरणके पश्चात जीव अपने कर्मके अनुसार सिन्न भिन्न योनि-यों में जन्म ग्रहण कर कर्मफलका भोग करता है। वर्तमान जन्म पूर्व जन्मका ही परिणाम (विपाक) है श्रौर इस जन्ममें हम जैसे कर्म करेंगे, उन्होंके अनुसार मनुष्य, पशु. कीट, वृत् या ऐसी ही किसी अन्य योनिमें हमारा जन्म होगा। पूर्व जनमकी कल्पनाका यही कप है और यह कल्पना सव हिन्दू तत्वज्ञानियोंको मान्य है; चाहे वह द्वेती हो या अद्वेती। वोद श्रीर जैन धर्ममें भी यह कल्पना देख पड़ती है। चार्वाक पंथी लोगोंके अतिरिक्त सब हिन्दू तत्वज्ञानियोंने इस कल्पनाके श्राधारपर उदात्त नीति तत्वींका समाजमें प्रचार किया श्रीर समस्त समाजका नैतिक लक्ष्य अति उच वनाया। अपने दुराचारके फल आज नहीं कल, कल नहीं तो अगले जन्ममें श्रवश्य भोगने पड़ेंगे, इस दृढ़ भावनासे सभी लोग श्रवना नैतिक श्राचरण विशुद्ध रखनेका प्रयत्न किया करते थे। यह कहनेमें अत्युक्ति न होगी कि इसी विश्वासके कारण हिन्दुओंकी नीतिमत्ता संसारके सब लोगोंसे श्रेष्ठ थी। पहिले कहा जा चुका है कि हिन्दुओंकी लचाई श्रीर न्यायियताके सम्बन्धमें श्ररबी ज्यापारियोंकी बड़ी श्रद्धा थी।

मद्यपानका प्रचार हिन्दू समाजमें प्राचीन कालसे ही बहुत थोड़ा था। उस समयका ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे ब्राह्मणांका मद्यपान सिद्ध किया जा सके। श्रति **आचीन कालसे मद्यणनको ब्राह्मणगण महापातक समभते** श्राये हैं श्रोर शास्त्रोंमें भी पेसी ही श्राज्ञा है। (नित्यं सुरा ब्राह्मणानाम् ) ब्राह्मण यदि सुरापान करे, तो उसके लिए वड़ा कड़ा प्रायश्चित्त वताया गया है। वेदोंकी आज्ञा है कि ब्राह्मण, चित्रय श्रीर वैश्य तीनों सुरापान न करें (तस्माद् ब्राह्मण्राजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत् )। उस समय ब्राह्मणो की तरह सभी जातियाँ मद्यपान नहीं करती थीं, यह नहीं कहा जा सकता। चत्रियांमें मद्यपानकी थोड़ी बहुत प्रथा थी। परन्तु वे वहुत ही मित पान किया करते थे। ज्ञियोंमें भी राजन्यगण तो प्रायः मद्य नहीं पीते थे। श्रमित सम्पत्ति श्रीर पूर्ण सत्ता होते हुए भी विषयाधीन न होना एक प्रकार-की तपस्या है। भारतके राजा इस तपस्यामें परायण थे, यह भारतीय इतिहासके लिए गौरवकी बात है। अरबी लेखकों ने लिखा है कि मेवाड़के गुहिलोन घरानेमें सुरापान निषिद्ध माना गया है। वैश्यों में भी मद्यपानकी प्रथा संभवतः श्रिति श्रहप मात्रामें थी। श्रुद्रोमें कुछ प्रचार श्रवश्य था, क्योंकि शिलालेखोंमें लिखा है कि, राज्यकी आय बढ़ानेमें भद्यकी श्राय विशेष सहायक है। परन्तु द्विजोंके श्राचारोंका शूद्रीपर भी परिणाम होता था और वे मद्यको त्यागते जाते थे।

मद्यपानकी ग्रपेक्षा मांस-भक्तणका प्रचार ग्रधिक था। वैश्यों श्रीर शूद्रोंमें बौद्ध धर्मका श्रधिक प्रचार होनेके कारण उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था। बहुतसे ब्राह्मणीं श्रीर

चत्रियोंने भी श्रहिंसा सिद्धान्तके श्रतुसार मांस त्याग दिया था; परन्तु ऐसोंकी संख्या थोड़ी थी। वेदोंने मांस-भन्नण निषिद्ध नहीं माना है किन्तु कुछ प्राणियोंके मांसभन्नणका निषेध किया है। उस समय बौद्ध धर्म द्वारा नष्ट की गयी वेदोंके प्रति श्रद्धा किर जागृत हुई श्रीर बौद्धजैनो द्वारा निन्दित श्राद्वादि कर्मोंका फिर प्रचार हुआ। श्राद्ध प्रसङ्गमें मांसान पकानेकी स्वृतिकी आज्ञा होनेके कारण उस प्रसङ्गर्मे पितृ-तर्पणुके लिए फिर मांस पकाया जाने लगा। स्मृतियों में लिखा है कि श्राद्धके लिए पकाये हुए मांसका जो ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता, उसे दुर्गति शप्त होती है। इसके अति-रिक ऐसे भी स्पृतिवचन हैं कि यक्क अतिरिक्त मृगया विधिसे यदि चत्रिय पशुवध करे, तो उसका मांस वैश्य मोल ले सकता है; किन्तु यज्ञके श्रतिरिक्त ब्राह्मण कदापि हिंसा न करे। सारांश, मद्यपानकी अपेद्या मांस भद्यणका प्रचार ब्राह्मण-क्षत्रियों में अधिक और वैश्य आदिमें कम था। श्रागे चलकर कुछ ब्राह्मणोंने मांस खाना छोड़ दिया। तो भी बहुतसे ब्राह्मण मांस खाते ही थे श्रीर श्रव भी खाते हैं। ब्राह्मणोंमें जो अनेक भेद हो गये, उसके अनेक कारणोंमेंसे मांस भन्नणका त्याग श्रीर खीकार, भी एक कारण है। कुछ ब्राह्मणोंने मांस खाना एक दम छोड़ दिया, इसका कारण जैन धर्मकी वृद्धि है। उस समयसे पहिले ही जैन धर्मका उदय हो चुका था, परन्तु उसका विशेष उत्कर्ष नहीं हुआ था। मध्ययुगमें दित्तणके वैश्योंमें उसका कुछ कुछ प्रचार हो चला था। वैश्य लोग स्वभावतः हिंसा पसन्द नहीं करते, इससे उनका ग्रहिंसा-प्रधान धर्मको स्त्रीकार कर लेना स्वा-भाविक है। वैश्योंकी तरह दक्ति एके खेतिहरों में भी जैन धर्म-

का वीजारोपण हो गया था। कुछ राष्ट्रकूट राजा भी जैन साधुश्रोंके भक्त वन गये थे। श्रागे चलकर जैनाचार्य संस्कृत भाषामें ही पूर्व मीमांसकों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराने लगे। मध्ययुगके श्रन्तिम भाग (सन् १००० से १२००) में जैन पिएडतों की संस्कृत भाषाकी प्रवीणताके सम्बन्धमें विशेष प्रसिद्धि हो चली थी श्रीर उस समयका सुविख्यात जैन पिएडत हेमचन्द्र कुमारपालका राजगुरु हो गया था। मध्य-युग (ई० सन् =००-१०००) में गुजरातमें जैनमतका प्रचार होने के प्रमाण नहीं मिलते। तत्कालीन गुजरातके लेखों में शिवजीका महत्व वर्णित है। हमारे मतसे जैनमतका प्रचार पहले दिल्लामें हुश्रा श्रीर वहां से ई० सन् =०० से १२०० (वि० =५७-१२५७) के वीचके वह गुजराततक फैला।

उस समयकी एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि तव सर्वत्र शिवकी उपासना प्रचलित थी। उस समय जो राजपूत वंश स्थापित होकर वैभवके शिखरपर आकृ हुए, वे सभी परम शिवोपासक थे। गुहिलोत, चाहमान और राष्ट्रकूट वंशोंमें शिवोपासना प्रचलित थी। जैन प्रन्थोंमें यद्यपि लिखा है कि चावड़ा वंशकी प्रवृत्ति जैन धर्मको ओर थी, तथापि चावड़ोंमें शिवोपासनाका ही प्रावल्य था। परमार, हैहय तथा चन्देल भी शिवमक्त थे। इन्होंने ऐसे भव्य शिवमन्दिर बनवाये हैं, जिनको देखकर आज भी आश्चर्यचितत होजाना पड़ता है। वंगालके पालवंशको बौद्ध धर्मकी ओर विशेष प्रवृत्ति थी, परन्तु पालराजाओंने शिवमन्दिरोंके लिए भी बहुत धन व्यय किया था। कन्नोजके प्रतिहार केवल शिवभक्त ही नहीं थे बल्कि उनमेंसे कोई परम शैव, तो कोई परम वैष्णव और कोई परम शाक था, परन्तु साधारणतया शिवोपासना श्रीर कोई परम शाक था, परन्तु साधारणतया शिवोपासना

सर्वत्र प्रचलित थी, इसमें सन्देह नहीं। स्वभावतः श्रव यह प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या था? इस सम्बन्धमें यह श्रजुमान किया जा सकता है कि शिवोपासनामें कठोरता तथा धर्म भावनाकी तोवता परिपुष्ट होती होगी और इसीसे शिव-भक्तोंको सुसलमानोंसे लड़ने भगड़नेकी शक्ति प्राप्त होती होगी।

किस देवताकी उपासनाका क्या फल है, इसका विचार करते दैठना व्यर्थ है। इतना कह देना आवश्यक है कि हिन्दु-स्थानमें शिवोपासनाका महत्व श्रति प्राचीन कालसे है। पर उस समय शिवोपासनाका स्वरूप भिन्न था। लिङ्ग-पूजा प्राचीन कालसे प्रचलित थो। पहिले वह अनार्य लोगोमें प्रचलित थी. फिर आयों में प्रचलित हुई होगी। लिङ्गपूजा जैसी उपहासा-स्पद प्रणाली आयों में कैसे प्रचलित हुई, यह आश्चर्यको बात है। आयोंने शित्रोपासनाका पहिलेका घृणित रूप वदल कर उसे उदात्त बनाया। उन्होंने शिव भ्रौर वेद-देवता रुद्रको एक माना। वेदोंमें रुद्र-देवताका बड़ा महत्व है। श्वेताश्वतर उप-निषद्में तो शिवको परब्रह्म ही कहा है। यहासारत कालमें पशुपतिके महत्वदर्शक स्वतन्त्र दर्शन प्रचारमें थे। मध्ययुगर्मे लकुलीशके पना ये श्रागमका सर्वत्र प्रचार था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि शंकराचार्यने ही शिवोपासना चलायी। वह श्रति प्राचीन कालसे प्रचलित है। शंकराचार्यको लक्कलीश का सत पसन्द नहीं था और सिद्धान्तकी दृष्टिसे अन्य देव-काओंको उपासनाका भी उन्हें विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता था। उन्होंने अपने भाष्यमें इन सब मतोंका खएडन किया है, पर लोकमता उसार पंचायतन पूजाका स्वोकार भी किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उनके पश्चात् लिङ्गपूजाका महत्व विशेष रूपसे वढ़ा; क्योंकि उनके सम्प्रदायमें श्रवतक शिबो- पासनाकी प्रधानता है। इससे जान पड़ता है कि तत्कालीन लिङ्गपूजापर शंकराचार्यके तत्वज्ञानका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कुमारिलका कर्म-सम्प्रदाय पिछड़ ही गया था, उसका प्रभाव ही क्या पड़ता? किन्तु इससे कुमारिलके पुरुषार्थकी योग्यतामें कोई न्यूनता नहीं ज्ञाती। शंकराचार्य श्रीर कुमारिल भट्टके तत्वज्ञानका यहाँ विस्तृत विवेचन करना आवश्यक था; किन्तु यह विषय इतने महत्व श्रीर उल्लक्षनका है कि इसका विचार स्वतन्त्र टिप्पणीमें ही करना उचित है।

#### टिप्पणी—कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य।

प्रचलित हिन्दू धर्मके आद्य प्रवर्तक और अपनी लोकोत्तर बुद्धिमत्तासे संसारके इतिहास-गगनमें सूर्यके समान देनीप्यमान इन दो विभूतियोंके चिरत्रोंका अवगाहन किये विना मध्ययुगीन समयका इतिहास पूर्ण नहीं कहा जा सकता। आर्यधर्मपर वौद्धोंने जो प्रचण्ड आक्रमण किया था, उसे इन विभूतियोंने ही विफल किया। कुमारिलने वर्तमान हिन्दूधर्मकी नीव डाली और शंकरने उसपर सुन्दर इमारत खड़ी की। विखरे हुए समाजको मंघटित कर आर्यधर्मका अद्वितीय तत्वज्ञानके साथ मेल मिलानेका अत्यन्त विकट कार्य उक्त दोनों व्यक्तियोंने किया, इसमें किसीको सन्देह नहीं।

आश्चर्य इस बातका है कि कुमारिल और शंकराचार्यके चरित्रोंके सम्ब-न्थकी बहुत ही थोड़ी बात जात हुई हैं। यहाँतक कि उनके समयका भी अवतक कुछ निश्चय नहीं किया जा सका है। कुछ ऐतिहासिक तत्वान्वेपकोंके मतमे दोनोंका जन्म ईसासे एक शताब्दी पर्व हुआ था किन्तु हुएनमंगके यहाँ आनेके बाद ही वे हुए होंगे, यह सम्भवतः कोई भी अस्वीकार न करेगा। हुएनम्बग बोह्द धर्मका कट्टर अनुयायी और साहसी प्रचारक था। उसके यहाँ आनेसे पहिले यदि शंकराचार्य हुए होते, तो उनका उल्लेख उसने अपने लेखमें अवश्य ही किया होता। परन्त उसके लेखमें उनका कहीं उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त शंकराचार्यके पश्चात् हुएनसंगकी बार्ते कोई न सुनता । अतः यह स्पष्ट है कि हुएनसंगके पश्चात् ही शंकरा-चार्यका आविर्भाव हुआ था । शंकराचार्य आदिके समय और चिरत्रोंकी रूपरेखा निश्चित करना इस कारण भी कठिन हो गया है कि कुमारिल तथा शंकराचार्यके बहुविध ग्रन्थ उपलब्ध होनेपर भी उनमें उन्होंने अपने सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा। वे अपने मतके प्रतिपादन और उसकी मीमांसा करनेमें इतने रंग गये थे कि प्रतिपाद्य विषयके अतिरिक्त उनके लेखोमें अन्य सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक परिस्थितिकी कही गन्ध तक नहीं मिलती। इसीसे उनके समय अथवा उस समयकी परिस्थितिका विवेचन करना कठिन हो गया है। यद्यपि शंकराचार्यने लोकमतमें कल्पना-तीत क्रान्ति उत्पन्न कर दी और विद्वार्नोमें उनके ग्रन्थोंकी निरन्तर चर्चा होने लगी, फिर भी उनके चरित्र-निर्देशक तत्कालीन शिला-लेख आदि आज उपलब्ध नहीं है। यह बात प्रसिद्ध है कि शंकराचार्यने समग्र भारतमें यात्रा कर तथा अनेक पण्डितोसे विवाद कर दिग्विजय प्राप्त की, परनतु इस बातके लिए उस समयके ग्रन्थों अथवा ताम्नपटोंका आधार नहीं है। अतः उनके चरित्र और पुरुषार्थका विश्वमनीय परिचय करा देना सभीके लिए कठिन है। फिर भी उनका पुरुपार्थ असामान्य होनेके कारण उनके जुदे जुदे ग्रन्थोसे जो कुछ मसाला मिला, उसे एकन्न कर और उनके सम्बन्धकी दन्तकथाओंका संशोधन कर दोनों अद्वितीय महापुरुषोंकी चरित्र सम्बन्धी ऐसी बातें जो साधारणतथा सत्यकी कसौटी-पर कसी जा सकें, जिज्ञासु पाठकों के निकट हम निवेदन करना चाहते हैं।

वौद्धमतका खण्डन कर वैदिक मतकी पुनः स्थापना कुमारिल भट्टने की और यही उनका सबसे महत्वका कार्य है। साधारण लोगोंकी धारणा है कि वैदिक धमं के पुनरुज्ञीवनका कार्य शंकराचार्यने किया; परन्तु इति-हासका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर यही जान पड़ेगा कि इमका श्रेय कुमा-रिल्सटको दिया जाना चाहिये। शंकर दिग्विजयसे भी यही सिद्ध होता है। शांकर दिग्विजयमें शकराचार्य और कुमारिल भट्टकी भेटका इस त्रकार वर्णन है कि कुमारिलने अन्त समयमें स्वयं चिता रचकर अपनी देह अग्निको समर्पण की। उसी समय उनसे शंकराचार्यकी भेंट हुई। उस समय अंकराचार्यने इन शब्दोंमें उनकी स्तुति की—

"श्रुखर्थधर्मविसुखान् सुगतान् निहन्ते । जातं गुहं सुवि भवन्तमहं नु जाने ॥"

"वेदिक धर्मोंच्छेदक पाखण्डी वौद्धोंका विनाश करनेवाले आप साक्षात् गृह (कार्तिकेय) के अवतार हैं, यह मैं जानता हूँ।" इस स्तुतिमें भी व्याजोक्ति है। शंकराचार्य शंकर अर्थात् कार्तिकेयके पिताके अवतार माने जाते हैं। अतः कार्तिकेय (कुमारिल) के मतका खण्डन करना शंकर (शंकराचार्य) के लिए सुलभ हुआ, इसमें आश्चर्य करनेकी कोई वात नहीं। व्याजोक्तिको छोड़ कर इस श्लोकके देखनेसे यही सिद्ध होता है कि वौद्ध धर्मकी पराजय कुमारिल भट्टने ही की थी। हर्षके समयम में ही वौद्ध धर्मकी पराजय कुमारिल भट्टने ही की थी। हर्षके समयम हो चला था। परन्तु हर्पके समयम कुमते हुए दीपककी तरह वौद्ध धर्मकी व्योति अधिक प्रकाशमान हो गयी थी। कुमारिल भट्टने यह व्योति हुमा दं। और शंकराचार्यके प्रस्पार्थ प्रकट करने के लिए भूमि तैयार कर दी। वेदों और शंकराचार्यके प्रस्पार्थित की। अद्धा उठ गयी थी, वह कुमारिलने पुनः प्रस्थापित की। अतः कुमारिल मटका उद्य हर्षके पश्चात् हुआ था और संशोधकोंके मतसे भी कुमारिलका काल ई० स० ७०० (वि० ७५०) के लगभग स्थिर हो चुका है।

हमारे विचारसे ई० स० ७०० (वि० ७५७) क्रमारिलके देहावसा-नका काल है। क्रमारिलसे शंकराचार्यकी अन्त समयमें भेंट हुई थी, हसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यही नहीं, क्रमारिल और शंकराचार्यके समयमें एक शताब्दीका अन्तर हैं। कालिदास और सबसूतिकी भेंट अथव विक्रम और शालिवाहनके युद्धकी तरह शंकराचार्य और क्रमारिल महका मिलन भी काल्पनिक है। ऐसा एक प्रमाण और मिलता है जिससे क्रमा-रिलके समयका निश्चय किया जा सकता है। शंकर पाण्डरंग पण्डितको इत्तर रामचरितकी एक प्राचीन प्रति उपलब्ध हुई है। उसके अन्तमें लिखा है कि भवभूति कुमारिलका शिष्य था। इससे पण्डितजीने अनुमान किया है कि वह कुमारिल प्रसिद्ध कुमारिल मह ही है। राजतरङ्गिणीमें लिखा है कि कन्नौजके यशोवमांकी समामें भवभूति कवि था। यशोवमांका समय ई० स० ७०० (वि० ७५७) है। कुमारिल इससे कुछ वर्ष पहिले ही हुआ होगा। अतः ई० स० ७०० (वि० ७५७) कुमारिलके देहावसानका ही काल माना जा सकता है।

कुमारिलके समयका यह संक्षिप्त विचार हुआ। उनका देश कौनसा था, अब इसका विचार करना उचित होगा। कुछ लोगोंके मतसे वे आसामी बाह्यण और कुछ लोगोंके मतसे द्रविड-ब्राह्मण थे। हमारे मतसे वे आयांवर्तके ही निवासी थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन्त्रवार्तिक नामक प्रन्थमें आयांवर्तके प्रति विशेष आदर प्रदर्शित किया है और अन्य प्रान्तोंके लोगोंकी म्लेच्छ कह कर निन्दा की है। यदि कुमारिल आसामी या द्रविड-ब्राह्मण होते, तो वे केवल आर्यावर्तकी स्तुति और अन्य प्रान्तोंकी निन्दा न करते। कि कहीं उन्होंने लिखा है कि द्राविडी भाषाके अनेक शब्द संस्कृतसे बने हैं। यथा—चोर = भात, ततर = रास्ता, वैर = पेट इत्यादि, परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वे द्राविडी भाषा-भाषी थे या उस भाषाके अभिमानी थे। सम्भव है, संस्कृतके अतिरिक्त वे और भी कई भाषाएँ जानते हों। द्रविड और कानड़ी पण्डितोंने संस्कृतसे अपनी भाषाओंकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका कई बार प्रयद्ध किया है। परन्तु कुमारिलने द्राविड़ी भाषाकी गणना अनार्य भाषाओंमें ही की है

द्राविडी भाषाके अतिरिक्त फारली, वर्वर, यवन, रोमक आदि भाषाओका उल्लेख भी कुमारिलने किया है। इससे प्रतीत होता है कि उनका काल ईसाकी आठवीं शताब्दी (वि० ७५७-८५८) से पूर्व है। क्योंकि ईसाकी सातवीं शताब्दीके पश्चात् भारतसे उक्त मापाएं उठ गयी थीं। आठवीं शताब्दी ई० से पहिले बौद्ध मतका विशेष अध्ययन करने के लिए अथवा यात्राके निमित्त, हुएनसंग जैसे बौद्ध धर्मावलम्बी विभिन्न

हिमवद्ग विन्ध्यान्तराळ कृष्णमृंगचरणाद्युपळिक्षत आर्यावर्तिनवासि
 व्यतिरिक्त वर्वरादि भाषागत म्लेळित्त्व समानाधिकरणापशब्द । इस्यादि ।
 वर्षिक वर्षरादि भाषागत स्रोळित्व समानाधिकरणापशब्द । इस्यादि ।
 वर्षरादि ।
 वर्षर

देशोंसे भारतमें आते थे। वे अपनी अपनी मापाएं बोलते थे और यहाँ वौद्ध-भिक्षु भी बड़ी संख्यामें थे; इस कारण अनेक भाषाएँ प्रचलित हो गयी थीं। उस समय दुभाषिये भी बहुत थे, जिनका उल्लेख कुमारिलने किया है (म्लेच्छेरनगतं पश्चादायें हैभाषिकै: क्वित् ) कुमारिलने लिखा है कि फ़ारसी भाषामें 'पीलू' शब्दका अर्थ 'हाथी' है, परन्तु संस्कृतमें 'पीलू' एक वृक्षका नाम है (यथा पील्वादि शब्दानां वृक्ष हस्त्यादि बोधने समा विप्रतिपत्तिः स्यादार्थम्लेच्छादि बोधने ) कुमारिलका कथन ठीक भी है। क्योंकि फारसीमें 'फील' शब्दका अर्थ 'हाथी' ही है। इस बात से यह अवश्य ही सिद्ध होता है कि उस समय भारतमें फारसी भाषा काफी प्रचलित थी।

एक आख्यायिका प्रसिद्ध है कि क़ुमारिल भट्टने कपट वेष धारण कर बौद्ध भिक्षओंसे बुद्धसतका साह्वीपाङ्ग अध्ययन किया था और इस प्रव-ञ्चना अथवा छद्माचारका प्रायक्षित्त उन्होंने अपनी देह अग्निमें समर्पण कर किया था। इस आख्यायिकामें कुछ सत्यांश है और कुछ असत्यांश भी । कुमारिलने वीद्धधर्मका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन अवश्य किया होगा, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने छद्मवेश और छद्मधर्मका भी स्वीकार कर लिया था। वौद्ध धर्ममें जातिभेद नहीं माना जाता, हरएक मनुष्य बौद्ध-धर्ममें समाविष्ट हो सकता है, हिन्दू धर्ममें नहीं हो सकता। बौद्ध अथवा ईसाई धर्म स्वीकार करमेमें किसीकों कोई स्कावट नहीं है। उस समय कितने ही ब्राह्मण और अन्निय बौद्ध हो जाते और उन्हें बौद्धिभक्ष अपने सिद्धान्त समका देते थे। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि कर्णकी तरह क्रमारिलने अपना धर्म छिपादर वौद्ध गुरुसे मवञ्चना की थी ? अतः यह मत भी अमारमक है कि प्रवञ्चनाके पातककी निष्कृतिके लिए उन्होंने अपनी देह अक्षिको अर्पण कर दी थी। उस समय इस प्रकार जीर्ण देहको अक्षिमें रमपंग करनेकी प्रथा प्रचलित थी। आगे चलकर यह प्रथा उठ गयी और क्रमारिकके देहत्यागका कोगोको आधर्य प्रतीत होने लगा । हसीसे उन्होंने . अपने सन्तोपके लिए इक आख्यायिका गढ़ डाली। 🕸

<sup>🛱</sup> कुमारिल और शवरने फारसीके कुछ ऐसे शब्द दताये हैं, जो

कुमारिल महाराष्ट्रीय अथवा दाक्षिणात्य नहीं थे, इसके और भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। दाक्षिणात्योंमें मामाकी बेटीसे विवाह कर लेते हैं। अन्य प्रान्तोंमें ऐसा विवाह निषद्ध माना जाता है। मराठोंकी उत्पत्ति सोमवंशी यादवोंसे हुई है। यादवोंमें उक्त रीति प्रचिलत थी, यह तो सर्व विश्रुत है। कुमारिल दाक्षिणात्य होते, तो इस रूढ़िकी निन्दा न करते। वे लिखते है:- "स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यित।" इस श्लोकार्धमें 'तुप्यित' शब्द निन्दाब्यञ्चक है। इससे स्पष्ट है कि वे दाक्षिणात्य नहीं थे।

दक्षिणमें एक ही वस्त्र स्त्रियां पहिनती है। उत्तर भारतमें दो वस्त्र— साड़ी या छहंगा और ओढ़नी—पहिननेकी प्रथा है। इसी प्रथाके अनुसार कुमारिछने वर्णन किया है—"अन्तरीयोत्तरीये हि योषितामित्र वाससी।" इससे ज्ञात होता है कि कुमारिछके देशमें खियां हो वस्त्र घारण करती थीं, अतः उन्हें दाक्षिणात्य न मान कर आर्यावर्त-निवासी मानना ही उचित है।

इसके अविरिक्त कुमारिलके दाक्षिणात्य न होनेका एक यह भी प्रमाण है कि उनके देशमें ब्राह्मण-क्षित्रय मांस मछली खाते थे। वे लिखते हैं —

"पशुहिंसादि सम्बन्धे यज्ञे तुष्यन्ति हि द्विजाः। तेभ्य एवहि यज्ञेभ्य शाक्याः कृद्धयन्ति पीड्या ॥"

यज्ञादि सम्बन्धी पशुहिंसासे द्राह्मण तो सन्तुष्ट होते हैं पर वौद्ध धर्मानुयायियोंको इससे दुःख होता है और वे क्रुद्ध हो जाते हैं। हर्ष कालसे बहुत पूर्व ही महाराष्ट्रीय वाह्मणोने हिसा-प्रधान यज्ञ कर्मोंका स्थाग कर दिया था। यज्ञमें भी वे हिंसा नहीं करते थे। परन्तु उत्तर भारतके ब्राह्मणोंने मांस खाना नहीं छोड़ा था। अब भी दक्षिणके और उत्तरके ब्राह्मणोंके आचारोंमें यही अन्तर है। इससे भी सिद्ध है कि कुमारिल दाक्षिणात्य नहीं थे।

संस्कृतसे प्रचलित हो गये है। आश्चर्य है कि दोनोंके वताये हुए गव्द एक ही हैं। यथा। पिक-कोयल, नेसि--आधा, तामरस--कमल, सत--क्ठोता इत्यादि। इनमें नेमि शब्द फारसी है। पिक और तामरस तो मूल संस्कृत के ही जान पड़ते है। सत शब्द किस सापाका है, इहा नहीं जा सकता।

कुर्मारिकने मीमांसा शास्त्रका 'जो प्रन्थ किसा है, उसके परीक्षणसे जितनी वार्ते ज्ञात हुई, वे अगर लिखी गयी हैं। अधिक खोज करनेसे और भी दातें ज्ञात हो सर्केंगी, किन्तु उनसे ही तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितिका ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं। कुमारिलका समय निश्चित करनेमें राजनीतिक परिस्थितिकी निदर्शक एक वात सहायक हो सकती है। 'राजा राजसूयन यजेत' इस सूत्रकी व्याख्या ऋरते हुए यह प्रश्न डठता है कि राजा किसे कहा जाय ? जिसके हाथमें सत्ता ( अधिकार ) हो वह, या जो क्षत्रिय और सत्ताधीश दोनों ही हो ? राजा शब्दसे क्षत्रिय राजा ही समका जाना चाहिये, किन्तु कुमारिलका कथन है कि उनके समयमें चारो जातियोके राजा राज्य करते थे (तच राज्यमविशेषेण चत्वारोऽपि वर्णाः कुर्वाणा दृश्यन्ते )। आर्य-परम्परानुसार पहले क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे। परन्तु कुमारिलके टक्त कथनसे सिद्ध है कि टनके समयमें इस परम्पराका स्पष्टतया छोप हो गया था। यह परम्परा कव नष्ट हुई ? इसका उत्तर पुराण देते हैं,—'नन्दान्तं क्षत्रिय कुलम्' अर्थात् अखण्ड रूपसे नन्द ही अन्तिम क्षत्रिय राजा था। नन्दसे पहिले क्षत्रियके अतिरिक्त किसी जातिका कोई राजा नहीं हुआ था। नन्दवंशका **उच्छेद होनेपर चन्द्रगुप्त राजा हुआ; जो शूद्र था। सर्वप्रथम इसीने** डक्त परम्परा भंग की। इस डलटफेरका आरम्भ ई० स० पूर्व ३०० ( वि० पूर २४३) से हुआ और हपके समयतक वैसी ही परिस्थिति वनी रही । हुएनसङ्गने हर्प-कालीन राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि हर्षके समयमें सब वर्णोंके राजा यहाँ राज्य करते थे। स्वयं हर्ष वैश्य था। भिनमाल, महाराष्ट्र, काची और वलभीके राजा श्रविय थे। टडजैन, महेश्वरपुर और चिचिटोमें ब्राह्मणोंका राज्य था तथा सिन्धका राजा शृद्ध था। हम जिस समयकी वात छिख रहे हैं उस समय अर्थात् मध्ययुगीन भारतके दूसरे भागमें, सर्वत्र क्षत्रियोंका ही राज्य या और अन्य वर्णोंके राजकुछ प्रायः छुप्त हो गये थे। वाप्पारावलके समयसे क्षत्रिय राजकुर्लोकी स्थापना होने खगी और ई॰ स॰ ८०० ( वि॰ ८५७ ) के पश्चात् पहिलेकी तरह क्षत्रियोंके हाथमें फिर राज्याधिकार आ

गया। इस विवेचनसे यह बात ध्यानमें आ सकती है कि कुमारिलका समय हुएन मंगके बादसे लेकर ई० स० ७५० (वि० ८०७) तकके बीच है, क्योंकि उन्होंने यहाँकी जिस राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है वह यहाँ वास्तवमें ई० स० ६५० से ७५० (विक्रम ७०७—८०७) तक थी।

तन्त्रवार्तिकसे एक बातका और पता चलता है। शबरने अपने माय्य में लिखा है कि आंध्र प्रान्तमें राज्य पदारूढ़ क्षत्रियको ही नहीं, किन्तु सामान्य क्षत्रियको भी राजा कहते हैं (ननु जनपदपुररक्षणमनुपजीवन्य-पि क्षत्रिये राजशब्दमान्ध्राः प्रयुज्यन्ते)। इसका स्पष्टीकरण कुमारिल करते हैं—"दाक्षिणात्य सामान्येनान्ध्राणामिति माध्यकारेखोक्तम्।" सभी दिक्षणियोंको लक्ष्य कर माध्यकारने आन्ध्र कहा है। अर्थात् कुमारिलके मतसे माध्यकारने भूलसे 'दाक्षिणात्य' के बदले 'आन्ध्र' शब्द लिख दिया है। परन्तु कुमारिलके समयमें आन्ध्र प्रान्तमें यवनोका राज्य था। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तब दाक्षिणात्यों और आन्ध्रोंकी प्रयाओंमें समानता थी हो। इस सम्बन्धमें अधिक विश्वसनीय प्रमाण जबतक उपलब्ध न हों, तबतक माध्यकार और वार्तिककारका मतैक्य सिद्ध नहीं हो सकता।

तन्त्रवार्तिक आदि प्रन्थोंसे कुमारिलके सम्बन्धमें जिन वातोका अनुमान किया जा सका, वे अपर लिखी गयी है। कुमारिलके प्रन्थोंका अधिक सूक्ष्म रीतिसे अध्ययन करनेपर अधिक वार्ते ज्ञात हो सकेंगी: परन्तु यह कार्य परिश्रम-साध्य है और इसके लिए समय भी चाहिये। सारांश, कुमारिलका समय ई० स० पूर्व २०० (वि० पू० १४३) वर्ष माना ही नहीं जा सकता। वे कालिदासके पश्चात् हुए, यह तो इसीसे स्पष्ट है कि उन्होंने कालिदासका—'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमाण-मन्तः करण प्रवृत्तयः।' यह अवतरण अपने लेखमें उद्धृत किया है। कुछ-लोगोंने कालिदासका समय ई० स० पूर्व ५७ माना है। यह समय मान लिया जाय, तो भी कुमारिलका समय ईसवी सन्से पूर्व माना नहीं जा सकता। हम लिख चुके हैं कि कुमारिलका समय ई० स० ६५०

से ७०० (वि० ७०७ से ७५७) के बीव है। उन्होंने बोद धर्मका अध्ययन बुद निसुओं के निकट रहकर किया था और वे कई अनार्य भाषाएँ भी मर्छा मौति जानते थे। न्याय-भीमां मा आदि शास्त्रोंमें वे पारङ्गत ये और बृद्धावस्थामें वन्होंने अपनी जीर्य देह अग्निको समप्य कर दीथी। इमारिसने बोद मठका खण्डन कर वेदोंसे वच्छी हुई स्रोगोंकी श्रद्धा फिर दूरमूस कर दी, यही उनके जीवनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

इसारिक सहके चगमग १०० वर्ष पश्चात् श्री शङ्कराचार्यका टर्य हुआ था। क्रुमारिल जीर शङ्कराचार्यकी भेटकी कथा काल्पनिक है। शङ्कराचार्यके मम्बन्धमें कुमारिलकी अपेक्षा अग्रधिक विश्वास योग्य वात ज्ञात हुई हैं. जिनमें दोनोंकी सेंट असमाव सिद्ध होती है। कुमारिलकी अपेक्षा शङ्कराचार्यका पुरुषार्य छोगोंको अधिक सँचता है, इससे यह न सम्म लेना चाहिये कि हुमारिलके पुरुपार्यका महत्व कम है। इस समयके कोगोंकी असन्त तीत्र आक्रांक्षाणुँ अंकराचार्यने एणं क्रीं, यही दनकी दिगन्तव्यापिनी क्रोति और वितयका कारण है। इस वातको कड़ापि न मुखना चाहिये कि छोगोंकी अत्यन्त प्रिय मावनाओंके साथ समरस हो ज्ञाना ही छोक्रोज्य पुरुषोंकी विजय और जगहब्यापिनी छोक्रप्रियताकी हुंजी है। शहुनाचार्यको 'प्रच्छन्न बीद्र' कहते हैं। कहाचित उनके मायाबाद और कोर्द्रोंके विज्ञानवादमें साम्य होनेके कारण ही छोग ऐसा करने हैं। यहां दोनोंके उत्त्वज्ञानका विचार नहीं करना है। देखना यही है कि इमारिङके हारा दोड़बर्मका इच्छंड़ हो जानेपर दोंदों द्वारा स्तीकृत अहिंसा और संन्यासके प्रति शंकराचार्यने सहासुसूति प्रकट की थी। इं॰ स॰ पूर्व तीन सहस्र वर्षसे ही कार्योंमें संन्यासकी विशेष अभिरुचि ब्त्यन्न हो गदी थी और वैदिकी हिंसाके प्रति वीद्यमतके प्रचारसे छोगोंमें अनीदर वड़ राया था, इस कारण उन्हें कुनारिसका सीमांसामत सर्वथा मान्य होता सम्प्रव नहीं था। इसके भतिरिक्त कुमारिखकी दपासना-श्रणाली भी उस समयकी प्रचलित द्यासना-प्रणालीसे मिन्न थी। उनकी रपासना-प्रणासीमें बेदोक्त अप्तिहीत्र और हिंसायुक्त पज्ञादि कर्मीकी ही प्रधानता थी। संन्यासंत तो उन्हें वड़ी चिड़ थी। संन्यासीको देखते ही

हनका माथा उनक उठता था। वेदोंमें तो लोगोंकी श्रद्धा थी: पर हपासना-प्रणालीमें मतभेद था। पौराणिक कालसे अप्तिहोत्रादि कमोंका प्रचलन कम हो गया था और शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदिकी उपासना विशेष रूपमे प्रचलित हो गयी थी। वेदोंकी तरह इन उपार्योमें भी लोग श्रद्धा रखते थे। हिंसात्मक यज्ञोंसे लोगोंने सुँह मोड़ लिया या। बौद्ध-जैन मतोंके चल निकलनेसे पहिले ही वेदान्तमतने आर्योको हिंसासे विसुल कर दिया था। दक्षिणके आर्य मांस नहीं खाते थे। भला उन्हें हिंसात्मक कर्म-मार्ग क्योंकर प्रिय होने छग। ? यही कारण है कि क्रमारिङका मत और तत्वज्ञान दक्षिणमें चल नहीं सका। यही क्यों; हज़ारों वर्षोंसे मांसमझणका त्याग किये हुए दाक्षिणात्य ब्राह्म-णोंमें ही कुमारिलके सतका विरोध करनेवाले एक ऐसे अद्वितीय महा-पुरुष उत्पन्न हुए, जिनमें वाद-विवाद करनेकी विलक्षणशक्ति, मनोहर संस्कृत-लेखन-पदुता, व्यवहार-चातुर्यं, राजनीतिक कौशल आदि गुण पूर्णं रूपसे विद्यमान थे। यह महापुरुष श्री शंकराचार्य थे। उन्होंने देदोंके ही प्रमाणोंसे वेदान्त सूत्रोंके आधारपर अपने नवीन सत्वज्ञानका प्रतिपादन किया और अग्निहोन्नादिको गौण वता कर—जैसा लोग चाहते भी थे— संन्यासका महत्व स्थापित कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिव, विष्णु, देवी आदिकी उपासनाको प्रधानता न देते हुए भी लोगोको उसकी अनुमति देदी। इस प्रकार उनके द्वारा बौद्धमतकी और झुके हुए लोकमतको ही पुष्टि मिली; परन्तु वेदोंके प्रति अश्रद्धा और वर्णधर्मके प्रति अनादर, बौद्धोंके इन दो मलोंका जो जनतामें फैल गये थे और जिन्हें वह पसन्द भी नहीं करती थी, उन्होंने मलीमाँति खण्डन कर डाला। सारांश, लोगों की अभिरुचिके अनुसार बौद्धोंके अहिसा-सिद्धान्तका आदर कर, कुमा-रिल भट्टहारा प्रस्थापित वेद प्रामाख्यकी भित्तिपर ही शंकराचार्यने वर्त-मान हिन्दू-धर्मकी विस्तृत, सनोहर और भन्य इसारत खड़ी की।

र्शकराचार्यके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उनका जन्म केरल ( मला--बार ) कालदो नामकी नगरीमें नम्बुद्धी जातिके ब्राह्मणकुलमें ई० स० ७८८ (शक ८१०) में हुआ था। कालदीमें हालमें ही एक विशाल मन्दिरके रूपमें उनका स्मारक बनाया गया है। कुछ पुराण मतवादी उनका समय ई० स० पूर्व पांच छः सो वर्ष और बुद्धका समय उससे भी एक-दो सो वर्ष पूर्व मानते हैं परन्तु ऐसा मान रुनेके लिए कोई आधार नहीं है। प्राचीन इतिहासकी मोटी मोटी बातोंका समय अब प्रायः निश्चित हो चुका है। तत्कालीन प्रीक इतिहाससे चन्द्रगुप्तका समय ई० स० पूर्व ३१२ (वि० पू० २५२) स्थिर हुआ है और चन्द्रगुप्तके समयसे ही अन्य घटनाओंके समयका निश्चय करना आवश्यक हो गया है। जो लोग शंकराचार्यका समय शक-पूर्व मानते हैं, उनके मतका इससे अधिक खण्डन करना अनावश्यक है। सभी बातोंपर विचार करनेपर शंकरका जन्मकाल सन् ७८८ (वि० ८४५) असम्भव नहीं प्रतीत होता।

शंकराचार्यका चरित्र अनेक दिग्विजयोंमें वर्णित हुआ है। उस वर्णनीं पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भी उनसे उनके जीवनकी साधारण रूपरेला इस प्रकार खींची जा सकती है-शंकराचार्यके पितृ-देवका देहावसान उनकी बाल्यावस्थामें ही हो जानेके कारण उनका लालन-पालन उनकी माताको करना पड़ा। ऐसी विपनिमें भी उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्थामें विद्याध्ययन सफलताके साथ समाप्त किया, इसीसे उनकी तीव्र बुद्धिका परिचय मिलता है। उस समय बालविवाह प्रचित था और शंकरकी माता अपने एकछोते पुत्रपर बहुत ही प्यार करती थी। वही उसके जीवनका आधार था। वह शंकरके विवाहका , आयोजन करने लगी। परन्तु बाल्यकालमें ही शंकरने अपना लक्ष्य स्थिर कर लिया था और उसे सिद्ध करनेके उद्योगमें वे लग गये 1 वे गृहस्थाश्रम न पसन्द कर, संन्यास पसन्द करते थे। सम्भव है, इसका कारण उस समय मलावार प्रान्तमें बौद्धमतकी प्रबलता हो या कुमारिलके कर्ममार्य के प्रति उनकी अरुचि हो। उन्होंने संन्यास प्रहण करनेका अपना विचार मातासे प्रकट किया। उसे सुनकर माताके अन्तःकरणकी क्या दशा हुई .होगी, यह तो सहृद्य मनुष्य ही समक सकते हैं। शंकरने वड़ी चतुरतासे यह अभिवचन देकर कि 'जब आप सारण करेंगी, मैं आजार्जगा,' मातासे संन्यासकी अनुमति छे छी और गृहत्याग कर दिया।

मलाबारसे चलकर सद्गुरुकी खोज करते करते शंकर विन्ध्यादिके निकट पहुँचे । वहाँ सांख्य कारिकाओं के सुप्रसिद्ध भाष्यकार गौड़ पादा-चार्यके प्रधान शिष्य गोविन्द गुरुसे उनकी मेंट हुई। शंकरकी विलक्षण विद्वत्ता और स्यागशीलता देखकर गोविन्द गुरुने उन्हें संन्यासकी दीक्षा दी। यहाँ कुछ कालतक वेदान्त शास्त्रका अध्ययन करनेके अनन्तर वे काशी गये। विद्वत्तामें काशीके पण्डितोंकी बड़ी प्रसिद्धि थी और अब भी है। शंकरने अपनी छोकोत्तर विद्वत्ताके द्वारा काशीके पण्डितोंको चिकत भौर पराजित किया। तबसे उनका और उनके तत्त्वज्ञानका महत्व बहुत बढा और उनकी कीर्ति देशभरमें छा गयी। फिर उन्होने प्रस्थानत्रयी ( गीता, दशोपनिषद और बादरायणके वेदान्त सूत्रों ) पर अति प्रथनीय और चिरन्तन भाष्य लिखा। वह इतना विख्यात और महत्वपूर्ण हुआ कि विना प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखे किसीके लिए अपना नवीन मत प्रस्थापित करना ही असम्भव हो गया। शहराचार्यने काशीम रहकर और भी कई उपप्रनथ संस्कृतमें छिखे। उनकी भाषा बड़ी ही सरल, सुगम, मनोहर और प्रतिभायुक्त है। शारीर माध्यकी विवेचन औली और युक्ति-वाद इतना विश्रद और गम्भीर है कि इस प्रन्यकी गणना संसारके सर्वश्रेष्ठ प्रन्थोंमें सदा होती रहेगी।

इस प्रकार अनेक नवीन प्रन्थ लिख कर और असाधारण बुद्धिमत्ता तथा बुद्धिवादके द्वारा काशीके पण्डितोंसे विजयपत्र प्राप्त कर शंकराचार्यने अपने मत-प्रचारार्थ समस्त मारतवर्षमें यात्रा की और हर एक प्रान्तके प्रसिद्ध विरोधी पण्डितोंको विवादमें हराकर अपना मत प्रस्थापित किया। विभिन्न प्रन्थोंमें शंकराचार्यके विवादोंका वर्णन लिखा मिलता है। इसमें अतिशयोक्तिका होना असम्भव नहीं है; किन्तु यह निविवाद है कि शंकरने मण्डनमिश्रसे शास्त्रार्थ किया था और उसमें मण्डनकी हार हुई थी। मण्डन कुमारिल भट्टका कट्टर अनुयाथी था; परन्तु उसे शद्धरका मत मानना पड़ा और विवादकी शर्तके अनुसार संन्यासदीक्षा प्रहण करनी पड़ी। इस विवादमें ध्यान रखने योग्य वात यह है कि समयकी महिलाओं की श्रेष्टता सिद्ध होती है। अस्तु, मण्डनने शंकरकी शिष्यता स्त्रीकार की। मंडनका मंन्यासाश्रमका नाम सुरेश्वराचार्य था। शाहरकं पश्चात खंगेरी पीठकी गद्दी जगहगुरु रूपसे सर्व प्रथम सुरेश्वरको ही मिछी । ईमाके चेछे सेण्टपीटरकी तरह भारतमें पोप अथवा जगहगुरु होनेका प्रथम सान शंकर शिष्य सुरेश्वरचार्यको ही प्राप्त हुआ या। शंकराचार्यते टडजेनके पव्डितोंको भी शास्त्रार्थमें हरा दिया था। उजीन ब्राचीन विद्यापीठ और पाञुपतादि भीपण पन्थवालोंका केन्द्र स्थान था। वहाँ महाकालेश्वरका प्रसिद्ध देवालय है। उसीके निकट पाशुपताचार्य नामक एक विख्यात पण्डित रहता था। उसे विवादमें हराकर शंकर विजयी हुए। आसाम प्रान्त भी उस समय विद्याके छिए प्रसिद्ध था। वहाँ के पण्डितों से चास्त्रार्थ कर शंकरने जयपत्र प्राप्त किया। काश्मीरके पण्डितोंको भी आचार्यने निरुत्तर किया। वहाँ शारदा देवीका प्रसिद्ध देवालय है। उसका द्वार सदा वन्द रहता था, उसके सम्बन्धमें एक आख्यायिका प्रचलित थी कि संसारके सब पण्डितोंको जो हराकर आवेगा, वही देवालयका द्वार खोल सकेगा। शहूराचार्यने ही वह द्वार खोला था। उनके यठोंमें अवतक प्रधान उरास्पदेवी शारदाम्बा ही मानी जाती हैं। फिर शंकराचार्य वद्री-केदार गये। वहाँ आचार्यका एक पीठ भी है। इम कह चुके हैं कि आचार्य ज्यवहार-चतुर और राजनीति-कुशल थे। उनका स्त्रमाव शान्त था और सवपर समान रूपसे वे प्रेम करते थे। सत्र जीवॉपर उनकी समत्व बुद्धि होनेके कारण उनके प्रति देशके विभिन्न मतोंके छोगोंका अत्यन्त भादर था। छोगोंने उन्हें जगहगुरुकी पदवी दी ( जैसी तिलकको लोकमान्यकी पदवी दी गयी थी ) और वह सर्वमान्य हुई। वास्तवमें जगत्के पूड्य गुरु होनेके कारण यह पदवी आचार्यके सर्वथा उपयुक्त थी। छोगोंमें यह इतनी अधि ह रुड़ हुई कि शंकराचार्य ·एक सामान्य नाम वन गया और उसका अर्थ 'मुख्य गुरु' किया जाने लगा। इसीसे कितने ही लोग कभी कभी जैनाचार्यों के लिए जैन शंकरा-चार्य शब्दका प्रयोग कर वेठते हैं। अपने मतका प्रचार जारी रखने और न्जनतापर दसका प्रभाव बनाये रखनेके लिए कुछ स्थायी संस्थाओंका निर्माण करना आवश्यक समस कर शंकराचार्यने भारतकी चारों दिशा-ओंमें अपने चार धर्मपीठ स्थापन किये। इन पीठोंपर अबतक उनकी शिष्यपरम्परा अविश्रह्लुळ रूपसे चली आती है और पीठोंद्वारा आचार्यके तत्त्वज्ञानका प्रचार होता रहता है। यही नहीं, एक प्रकारसे इन मठों (पीठों) की धर्मसत्ता स्थापित हो गयी है और उनके द्वारा धर्मसम्बन्धी शंकाओं तथा विवादोका निपटारा भी होता आया है। इसीसे शंकरा-चार्यके पुरुषार्थका महत्व ध्यानमें आ सकता है। आचार्यके चार मठोंमें दक्षिणका श्रंगेरीसठ सर्वश्रेष्ठ है। पश्चिमका द्वारकामठ, पूर्वका पुरीमठ और उत्तरका बदरी-केदार-मठ प्रसिद्ध है।

भावार्यने अपनी माताको अन्त समयमें मिळनेका अभिवचन दिया था। तदनुसार वे माताके पास गये। इस भेंटके कुछ ही दिनोंके अनन्तर शङ्काकी माताका कैछासवास हो गया। मृतककी किया आदि करनेका संन्यासीको अधिकार नहीं है, अथवा यों किहये कि परिपाटी नहीं है। परन्तु मातृ-प्रेमके कारण शंकरने स्वयं माताका औद्ध देहिक कमें करनेकी हच्छा प्रकट की। उनके बन्धु-बान्धवोने दाहकार्यमें सहायता देनेसे मुंह मोड़ छिया; इस कारण उन्हें माताके मृत शरीरका दहन अपने घरके आँगनमें ही करना एड़ा। काळदीमें अवतक घरके आंगनमें ही शवदाह करनेकी प्रया है। संभव है, आचार्यके पहिले भी यह प्रथा प्रचलित रही हो और इस प्रथाको विचिन्न जानकर पछिसे छोगोंने उक्त कथा गढ़ छी हो; क्योंकि शंकराचार्य जैसा विरक्त संन्यासी, मातृप्रेमके कारण ही क्यों न हो, शास्त्र-मर्यादाको त्याग देगा इसपर विश्वास नहीं होता। यह भी सम्भव है कि मलाबारमें सुसळमानोंके अत्याचारके कारण शवको श्मशानमें न छे जाकर घरमें ही दहन करनेकी प्रथा प्रचलित हो गयी हो।

माताकी अन्त्येष्टिक्रिया करनेके पश्चात् शहूराचार्यने धर्म-प्रचारके लिए फिर एक वार समस्त भारतवर्षमें यात्रा की। आश्चर्यकी वात तो यह है कि शंकर जैसे लोकोत्तर और जगद्विख्यात महापुरुषके पुरुपार्थका तत्कालीन कोई लिखित प्रमाण अपलब्ध नहीं है। नेपालके कुछ अर्वाचीन लेखोंसे शंकरके पुरुपार्थका साधारण पता चलता है; वह इस प्रकार है—

धनेपाली लोगोंके मुख्य आराध्य देव पशुपति हैं। नेपालमें पशुपतिनाथका विशाल देवालय है। शद्धराचार्यसे एक सहस्र वर्ष पूर्वके शङ्कराचार्यने पशुपतिनाथकी पूजा-अर्चाके सम्बन्धमें कुछ नियम बना दिये थे। उनका यथोचित पालन होता है या नहीं, यह देखनेके लिए शङ्कराचार्य नेपाल पधारे थे। पशुपतिनाथके पुजारी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होते थे और अव भी महाराष्ट्रीय बाह्मणोंको ही पशुपतिनाथकी पूजा करनेका अधिकार है। क्योंकि नेपाली या उत्तरभारतके बाह्यण मांसभोजी हैं और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन कालसे निरामिपाहारी हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जैसे विद्वान् और वेदपारङ्गत होते हैं वैसे उत्तर भारत के बाह्मण प्रायः नहीं होते। उस समय होते रहे हों, नो कहा नहीं जा सकता; इस समय तो देख नहीं पढ़ते। सम्भव है, इसी विचारसे शहूरा-चार्यने नियम वना दिया हो कि पशुपतिनाथकी पूजा महाराष्ट्रीय बाह्यण ही करें। केदारनाथका सुप्रसिद्ध मन्टिर भी शृद्धराचार्यने ही बनवाया था। भेदारनाथकी पूजाका अधिकार केवल केरल बाह्मणोंको ही है। अवतक वहाँके पुजारी केरल बाह्यण ही होते हैं। इन वार्तोंसे पता चलता है कि आचार्य अवश्य ही नेपाल गये थे।" ध्यानमें रखनेकी वात यह है कि उपर्युक्त लेख शङ्कराचार्यसे कई शताद्वियों के पश्चात् लिखे गये हैं। यह आख्यायिका भी प्रसिद्ध है कि शहूराचार्यने अपना अवतारकार्य अल्पवयसमें, केवल ३२ वर्षकी अवस्थामें, ही समाप्त किया था। सेक-डोनेल साहबके मतसे आचार्य ३२ वें वर्षमें मंन्यास ग्रहण कर सांसारिक प्रपञ्जोंसे पृथक् हो गये थे। साहब वहादुर अपने संस्कृत साहित्यके इतिहासमें लिखते हैं-"शद्भराचार्यका जन्म ई० स० ७८८ में हुआ और ८२० में उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। संन्यासाश्रम स्वीकार करने पर बहुत वर्पीतक वे जीवित थे'' । मेकडोनेल साहवने अपने इस मतकी पुष्टिमें कोई प्रमाण नहीं दिया। ७८८ में ३२ जोड़नेसे ८२० संख्या हो जाती है। लोग ८२० में शङ्कराचार्यका देहावसान होना मानते हैं और मेकडोनेल कहते हैं कि इस सन्में उन्होंने संन्यास प्रहण किया था। हमारी समक्षमें आचार्यने ३२ वर्षोंमें अपना अवतारकार्य समाप्त

कर शेष जीवन बदरी केंदारमें एकान्तमें 'गुप्त रूपसे योगाम्यास और चिन्तन आदिमें बिताया था।

शद्भराचार्यके जीवनचरित्रके सम्बन्धमें यह संक्षिप्त विचार हुआ। अब उनके पुरुषार्थ और तत्वज्ञानके सम्बन्धमें भी कुछ विचार करना बचित होगा । भारतवर्षके धार्मिक इतिहासमें शङ्कराचार्यके पुरुषार्थको महत्वपूर्णं स्थान प्राप्त है। अर्वाचीन धर्म-कल्पनाओंका विस्तार शहूरा-चार्यके तत्वज्ञानसे ही हुआ है। वर्तमान घार्मिक परिस्थितिका विचार करते हुए शङ्कराचार्यके प्रन्थोंका अध्ययन अवश्य ही करना होगा और भागेका इतिहास लिखते समय शङ्कराचार्यके तत्वज्ञानका वारंवार सिंहावलोकन करना पड़ेगा। शहूराचार्यके पुरुषार्थका विचार करते हुए चित्तमें। स्वाभाविक रूपसे निम्नलिखित प्रश्न उठते है-इसमें सन्देह नहीं कि शहुराचार्यका 'मायावाद' मनुष्यकी बुद्धिको चिकत कर देता है और वह जगनमान्य हो गया है। भारतीय तो सबके सब मायाबादको मानते है। परन्तु क्या मायावाद्से भारतीय जनतामें शिथिलता आगयी है ? क्या भारतकी कर्तृत्वशक्ति क्षोण हुई है ? संन्यास मार्गको श्रेष्ठ मान लेनेका परिणाम क्या हुआ ? आचार्यने पौराणिक देवताओंकी पूज अर्चीका विशेष रूपसे प्रचार किया है। प्राचीन अग्निहोत्र आदिके वद्छे इस समय सर्वत्र मूर्तिपूजाका प्रचार है। शालग्राम तो घर घर विराजते हैं। क्या छोग इस प्रकारकी मूर्तियूजाके कारण तत्त्विवारोंसे विमुख हो कर बावले बन गये हैं ? चित्तमें रठनेवाले ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नोंका निर्णय केवल तर्कसे नहीं, वर्तमान परिस्थितिका विचार करके ही किया जा सकता है। इसका जहापोह अग्रिम भागमें किया जायगा।

विशेष वार्ते—श्रीतच्छद्भराचार्यके समयके सम्बन्धमें सन् १९१६ (वि० १९७३) तक जितने जुदे जुदे मत ज्ञात हो सके, टनको सप्रमाण संग्रह कर श्रीयुत काशीनाथ कृष्ण लेले महाशयने 'आचार्य' नामक सासिक पत्रके तारीख १३ मई १९१६ के श्रंकमें प्रकाशित कराया था। आचार्यका जो समय हमने माना है, वही अर्थात् शक ७१० (ई० सन् ७८८) लेले महाशयको भी मान्य है। यह समय प्रथम प्रोफेसर पाठक महाशयने प्रमाणों सहित लोगोंके सामने रखा था। प्रमाण इस प्रकार है—१-नीलकण्ठ कृत शङ्करमन्दारसौरम २-कुडलगी मठकी परम्परामें लिखा है—"निधिनागे भवन्छाट्दे विभवे शङ्करोदयः अर्थात् शङ्करका जन्म कलिके ३८८९ (शक ७१०) में हुआ ३-श्रंगेरी मठकी परम्परामें यही समय एक स्तोत्रमें प्रथित है। ४ शङ्कराचार्यने यह (श्रंगेरीका) मठ कलिवर्ष ३९०९ में स्थापित किया था। इसका उल्लेख मठ-परम्परा-स्तोत्रमें इस प्रकार है—

कल्यव्दे निधिखांकाग्नि शेष संवत्सरे मठम् । संस्थाप्य भारतीपीठं सङ्गमे तुङ्ग-भद्गयोः॥

५-इसी स्तोत्रमें उक्त मठमें आचार्यका गुहाप्रवेश काल कलिवर्ष ३९२४ लिखा है। मैसोर प्रान्तके शिमोगा जिलेके कुडली मठमें ये ही परम्पराएँ मानी जाती हैं।

प्रोफेसर पाठकने उक्त बाह्य प्रभागोंके अतिरिक्त निम्नलिखित आन्तरिक प्रमाण भी दिये हैं--१-चीनी प्रवासी इत्सिगने अपने प्रवास-वर्णनमें व्याकरणकार भर्नृहरिके देहावसानका समय ई० स० ६५० ( वि० ७०७) लिखा है। मर्नृहरिका एक वाक्य कुमारिलने अपने प्रंथमें उद्द इत किया है। इससे स्पष्ट है कि कुमारिल और शंकर अर्तृहरिके पश्चात् हुए थे। २-शंकर शिष्य सुरेश्वराचार्यने अपने बृहदारण्यक वार्तिकर्मे बौद्ध भाचार्य धर्मकीर्तिका नामोल्लेख कर उसका एक मत उद्दयत किया है। चीनी प्रवासी फाहियानके ई० स० ६९५ (वि० ७५२) में रेळ खे एक लेखसे पता चलता है कि धर्मकीति उसका समकालीन था। अतः शंकर और सुरिश्वरका समय ई० सन् ६९५ (वि० ९५२) से अधिक दूर नहीं माना जा सकता। ३—जैन पण्डित अकलद्भ देव ईसाकी आठवीं सदीके राष्ट्रकृट दन्तिदुर्ग साहस तुङ्गके राजत्वकालमें हुआ था। शङ्करने अपने ग्रंथमें उसके मतका खण्डन किया है। इससे स्पष्ट है कि शकर ईसाकी आठवीं शनाव्दीमें या इसके वाद हुए थे। ४-पाणिनि सूत्रकी प्रसिद्ध टीका काश्विकादृत्ति ईसाकी सातवीं शताब्दीमें लिखी गयी है। वसका एक वाक्य शकरने अपने अन्यमें उद्वयत किया है। इन सव प्रमा-

गोंसे शंकरका समय ई० स० ७०० (वि० ७५७) से पूर्व माना नहीं जा सकता। इसके विरुद्ध कामकोटि मठकी परम्परा मान्य नहीं हो सकती। विशेषतया श्रंगेरी मठकी परम्पराकी तुलनामें वह ठहर नहीं सकती। काम-कोटि मठने दो शंकर मानकर अपने मठके ईसवी स० के पूर्व माने हुए कालका श्रंगेरी मठके कालसे मेल मिलानेका प्रयद्ध किया है; परन्तु वह सन्देहास्पद है। स्वयं आचार्यने अपने मन्थोंमें काशिकावृत्ति और अकलंक-के वाक्य उद्दूष्टत किये हैं; इससे तो हमारा माना हुआ काल ही ठीक सिद्ध हो जाता है।

कोचीनके राज-ज्योतिषी श्रीयुत सी० पी० ऐयरने विद्यारण्यके शांकर 'दिग्विजय नासक प्रन्थमें डिलिखित शङ्करके जन्म समयके उच्च प्रहोंसे गणित कर उनका जन्मकाल शक ७२८ (ई० स० ८०५) सिद्ध किया है। इसी शकको सही मान कर एस० बी० वेंकटेश्वरने १९१५ के रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नलमें एक लेख लिखा है। उसमें यह भी कहा है कि आचार्यके देहावसानका समय सन् ८२० न मानकर ६० वर्ष बाद् अर्थात् ८८० माना जाना चाहिये। हमारे मतसे दोनो सिद्धान्त ठीक नहीं है। आचार्य के ५०० वर्ष पश्चात् विद्यारण्यके लिखे हुए शडूर-जन्म-समयके ग्रह काल्पनिक जान पड़ते है। आचार्यका जन्म हुआ तव वे अप्रसिद्ध थे, विशेष धनिक भी नहीं थे। अतः उनके जन्मके प्रहोंका लोगोके ध्यानमें रहना सम्मव नहीं प्रतीत होता। यह तो सभी जानते हैं कि कोई अप्रसिद्ध पुरुष प्रबक्त पुरुषार्थसे जव जगत्प्रसिद्ध हा जाता है, तब रसकी जन्मपत्री रच ब्रह्मेंसे सजा दी जाती है। श्रंगेरी मठ स्थापनाका परम्परागत समय उक्त समयके विरुद्ध और विश्वासयोग्य है। शंकराचार्य कृत एक स्तोत्रमें लिखा है:- 'वयं पञ्जाशीते रिधकमपनीतेषु वयित'। इससे कुछ छोग अनुगान करते है कि आचार्य ८५ वर्पीसे अधिक समयतक जीवित थे। परन्तु यह अनुमान असात्मक है। शंकराचार्यकी गद्दीपर जो शिष्य विराजते हैं, वे शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। उक्त स्तोन आदि शंकराचार्यका नहीं, किन्तुं किसी दूसरे शंकराचार्यका रचा हुआ है। इसके अतिरिक्त १२ वर्षोंमें वेदों और १८ वर्षोंमे बाखोंमे पारद्गत होकर

३२ वर्षाम अलाकिक अन्थ-रचना तथा जगदुद्धार करनेवाले अद्वितीय द्विद्मान् और पुरुपार्थां लोकोत्तर पुरुपका होना असम्मव भी नहीं है। काशो आदि विद्यापीटोंके इतिहासमें बीच बीचमें ऐसे पुरुपोंके होनेका बल्लेख हैं। अतः श्रंगेरी मठकी परम्परा मानना ही उचित है और वह इतिहासके विरुद्ध नहीं है, यही हमारा निश्चित सत है।

# पन्द्रहवाँ प्रकरण ।

## सामाजिक स्थिति श्रीर वर्णव्यवस्था।

भारतकी सामाजिक परिस्थिति और उसके साथ ही वर्णव्यवस्थाको दशाकी श्रांतोचना करेंगे। वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्था हिन्द्-समाज-शासन-पद्धतिका प्रधान श्राधार है। श्रतः वर्णाश्रमधर्मका विस्तृत विचार करनेसे उस समयके समाजकी स्थितिका ज्ञान अनायास हो सकेगा। परन्तु इस प्रकारके इतिहास-लेखनमें जिन साथनोंकी श्रावश्यकता होती है, वं वहुत ही थोड़े परिमाणमें उपलब्ध हैं। विदेशि-योंके लिखे प्रवास-वर्णनांपर ही प्रधानतया भरोसा रखना पड़ता है। क्यांकि श्रपने समाजमें प्रचलित रीति-नीतिकी विलक्तणता या वावलापन विदेशियोंके ध्यानमें जितना शोध श्राता है, उतना देशवालोंके नहीं। पुराकालकी श्रालोचना करनेमें खदेशी प्रन्थकारोंके प्रंथोंका जैसा उपयोग किया गया है, देसा इस श्रालाचनामें नहीं किया जा सकेगा। पूर्वकालमें वाण्भट्ट जैसे विचक्तण ग्रन्थकार हुए; उनके प्रन्थोंसे उस समयकी रीति-नीतिका साधारण पता चल सका; किन्तु ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दोमें जो प्रन्थकार हुए, उनके प्रन्थ बहुत हो थोड़े मिलते हैं। अतः विदेशियों के प्रवासवर्णनों का आश्रय लेने के सिवा अन्य कोई गति नहीं है। स्पृतिग्रन्थों से भी उक्त दो सिद्यों की परिस्थितिका अनुमान किया जा सकता है। पर इन ग्रन्थों के कालनिर्णयमें वड़ी अड़चन है। स्थूलमानसे ही उनका कालनिर्णय हो सकता है। प्राचीन और अर्वाचीन स्पृतिग्रन्थों को परस्पर मिलाने से अनेक सामाजिक अन्तर देख पड़ते हैं और वे ही अन्तर तत्कालीन परिस्थितिके द्योतक हैं। स्पृतिग्रन्थों के स्दम अध्य-यनसे सामाजिक हिंथितका इतिहास लिखा जाना सम्भव है।

उस समयके वर्णाश्रम-धर्मकी स्थितिका विचार करने पर ज्ञात होता है कि मुख्यतः चार ही वर्ण थे श्रीर उनमें श्राजकल-की तरह श्रनेक शाखा-प्रशाखाएँ नहीं निकली थीं। वर्तमान समयमें प्रान्तमेद तथा अन्य कई कारणोंसे वणोंमें इतने अधिक भेद हो गये हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मणमें भी रोटीवेटीका च्यवहार नहीं हो सकता। जब गुजराती ब्राह्मण दक्तिणो ब्राह्मण-के साथ वैठकर भोजन भी नहीं करता, तब दोनोमें विवाह-सम्बन्ध होना तो श्रसम्भव हो है। तत्कालीन लेखों श्रीर दानपत्रोंसे झात होता है कि उस समय ऐसे भेद नहीं थे। यदि होते, तो दानपत्रादिमें 'कान्यकुञ्ज ब्राह्मण्', 'द्राविङ् ब्राह्मण्' त्रादिका उल्लेख श्रवश्य ही किया जाता। परन्तु उक्त दोनों शताब्दियोंके दानपत्रोंमें पूर्व शताब्दियोंके दानपत्रोंकी तरह केवल ब्राह्मणोंके गोत्रों और शाखाओंका उल्लेख है। गोत्रोंके पहिले 'स' और शाखाओंके पहिले 'सब्रह्मचारी' लिखा मिलता है। राष्ट्रकुटोंके श्रकालवर्ष राजाके ई० स० **६४० (वि० ६६७) में लिखे वर्धादानपत्रमें प्रतिप्रहीताका** 

'नन्दिवर्धन विनिर्गत भारद्वाज सगोत्र वाजिकाएव सब्रह्मचाः रिगे' इस प्रकार उल्लेख किया गया है। आजकलके अधिकांश ब्राह गोंको अपने वेदोंकी शाखा अथवा 'सब्रह्मचारिन्व' का पता नहीं रहता और गोत्र ज्ञात हो भी, तो वे यह नहीं जानते कि गोत्रके पहिले 'स' प्रत्यय जोड़ना आवश्यक है। ब्राह्मणी-की शाखाओं और गोत्रोका उल्लेख प्रायः सव दानपत्रोमें होनेसे उसके श्रधिक उदाहरण देनेका प्रयोजन नहीं प्रतीत होता। शाखाओं और गोत्रोंके उल्लेखसे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय 'गुजराती ब्राह्मण्', 'दिस्णी ब्राह्मण्' स्रादि ब्राह्मण्ं-के प्रान्तीय भेद नहीं थे। हाँ, प्रतिब्रहीताके जन्मस्थानका निर्देश हुआ करता था। उदाहरणार्थ, कर्कराजके दानपत्रमें 'वलभी' श्रामका उल्लेख है (बलभी-विनिर्गत चातुर्विद्य सामान्य वात्स्या-थन सगोत्र माध्यन्दिन सब्रह्मचारिले) काठियाबाड़के अन्तर्गत वलभी प्रामके ब्राह्मणको 'लाट ब्राह्मण' अथवा 'सौराष्ट्र ब्राह्मण' कहा जा सकता था; किन्तु ऐसा कहीं उत्लेख नहीं पाया जाता। सांगली दानपत्रका प्रतिप्रहीता पौएड्वर्धन ग्रामका रहनेवाला है । वर्रमान प्रथाके अनुसार वह गौड़ माना जा सकता है। किन्तु दानपत्रमें केवल 'कौशिक सगीत्र वाजिकाएव सब्रह्मचारिएं' इतना ही लिखा है। इन प्रमाणोंसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि उस समय बाह गोंमें उप-थेद नहीं थे; सारे भारतके ब्राह्मण एक समान माने जाते थे, केवल उनके गोत्र भिन्न भिन्न हुआ करते थे। पराशरस्मृतिमें लिखा है कि अतिथिका गोत्र या अध्ययन नहीं पूछना चाहिये। 'न एच्छेद्रोत्रचरणे न स्वाध्यायश्चते तथा'—इस वचनसे प्रमा-णित है कि तब 'गोब और चर्ण' के अतिरिक्त बाह्यणोंमें आन्तरिक उपभेद नहीं थे।

चित्रयोमें भी ब्राह्मणोंकी तरह उपभेद नहीं थे। सब चत्रिय समान थे। 'खत्री', 'राजपूत', 'वैस', 'मराठा' आदि प्रान्तीय भेद नहीं मोने जाते थे और सबमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध हुआ करते थे। तबके ब्राह्मणों श्रीर चत्रियोंमें एक स्थूल भेद अवश्य ही देख पड़ता है। वह यह कि पूर्वकालके चत्रिय दानपत्रोमें अपने गोत्रका श्रिमानपूर्वक निर्देश करते थे। द्विणके चालुक्य राजा अभिमानसे अपनेको भानव्य-सगोत्र' श्रौर काञ्चीके पत्तव राजा 'भारद्वाज सगात्र' लिखते थे। परन्तु ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीमें राजकुलोंमें गोत्रोंका उचार बहुत ही कम होता था। मालखेड़के राष्ट्र-कूटों, कन्नौजके प्रतिहारों प्रथवा मेवाड़के गुहिलोतोंके लेखोंमें गोत्रोंका उल्लेख नहीं है। परमारोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है; उसमें कहा गया है कि परमारोंका गात्र वासिष्ठ है। चालुक्योंके गोत्रका भी इसी प्रकारकी दन्तकथासे पता चलता है। सम्भव है, उस समय गान्नोका महत्व घट-कर कुलोंका वढ गया हो, फ्योंकि कई खानोंमें कुलके लिए गोत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक शिलालेख ( वुचकुला लेख, एपि॰ इंडि॰ ६, १६६) में प्रतिहार गोत्र (कुल ) का उल्लेख देख पड़ता है श्रीर नरवाहन-लेखमें वप्पकको 'गुहिलगोत्र नरेन्द्रचन्द्र' लिखा है। इससे यह प्रतीन होता है कि वौद्यंके श्रिहिंसा मतके प्रचारसे यज्ञादि वैदिक कर्म लुप्त हो चले श्रीर पौराणिक देवताश्रोंको उपासना-प्रणाली विशेष रूपसे प्रचलित हुई; जिससे चत्रिय अपने गोत्रों और प्रवरोंको भूलने लगे। वैदिक क्रमोंमें गोत्र-प्रवरोंका जितना महत्व है, उतना पौराणिक देवताओंको उपासनार्वे नहीं है। फिर भी चत्रिय गोत्र-प्रवरोंको सर्वथा भूल नहीं गये थे। हिसारहित वैदिक

कर्मांका लोगोंमें प्रचार होनेके कारण गोत्र आदिका सर्वथा भूल जाना सम्भव नहीं था।

वेश्य जातिमें भी उपमेद नहीं थे। आजकलकी तरह नय महेश्री, लाड आदि वेश्योंकी उपजातियाँ नहीं बनी थीं। बौद्धधर्मका प्रचार आरम्भसे वेश्योंमें ही अधिक होनेके कारण उन्होंको गोत्र-प्रवर्शका विस्मरण सबसे पहिले हुआ। वेश्योंमें बौद्धधर्मका प्रचार आशोकके समयसे विशेष हुआ, क्योंकि औतस्त्रके प्रवराध्यायमें ब्राह्मण-क्तियोंके गोत्र-प्रवर्शके साथ वेश्योंके गोत्रादिका विचार न कर, खतन्त्र कपसे किया गया है और वेश्योंका एक ही गोत्र (वत्सप्री) और प्रवर माना गया है। बौद्धधर्मका हास होनेपर वेश्योंका भुकाव वेद्यतिपादित धर्मकी और न होकर वेण्णवधर्मकी और अधिक हुआ। इसके कारणका विचार समयकी दृष्टिसे अग्रिम भागमें करना उचित होगा।

ये तीन प्रधान जातियाँ थीं। इनके श्रतिरिक्त श्रीर भी कुछ उपजातियाँ थीं; किन्तु उनकी संख्या वर्तमान समयकी तरह श्रनन्त नहीं थी। उपजातियोंका उल्लेख अधिक तो नहीं, कहीं कहीं देख पड़ता है। कायस्य लोग लेखनकुशल थे, इस कारण कहीं कहीं उनका उल्लेख है; किन्तु उनमें भी उप-भेद नहीं थे। श्रन्य उपजातियोंमें भी उपभेद नहीं थे।

श्ररबी प्रवासियों के वर्णनों से जान पड़ता है कि उस समय प्रधानतः केवल सात जातियाँ थीं। मेगस्वनीजने भी सात ही जातियों का उल्लेख किया है। खुर्दाद्वाने श्रपनी पुत्तकमें, जो ई० स० ६०० (वि० ६५७) में लिखी गयी थी, भारतर्की जातियों का इस प्रकार वर्णन किया है—''हिन्दुस्थानियों में सात जातियाँ हैं, यथा—(१) सवकत्रिय-यह राजाश्रों की जाति है। इसकी गण्ना उच जातियों में होती है और सव जातिवाले इस जातिका श्राद्र करते हैं। (२) ब्राह्मण-इस जातिके लोग मच श्रादि मादक पदार्थोंको विलक्कल निषिद्ध मानते हैं। (३) चत्रिय-इस जातिके लोगोंमें मद्यका निषेध नहीं है, किन्तु वे तीन प्याहोसे अधिक नहीं पीते। इस जातिको कुमारिकाएँ ब्राह्मणोंसे व्याही जाती हैं; किन्तु ब्राह्मण कुमारिकाओंके विवाह इस जातिके साथ नहीं होते। (४) सुदरीय-इस जातिकी जीविका खेतीसे चलती है। (५) वैसुर—इस जानिके लोग कारी-गर श्रीर घर गृहस्थीके काम करते हैं। (६) संदतिया—इस जातिके लोग बहुत निम्न श्रेणीके काम करते है। (७) लाहुर-इस जातिकी स्त्रियां अलङ्कारिय होती हैं और पुरुष मनो-रंजन तथा कौशलके खेल दिखाया करते हैं।" ईसाकी नवी श्रीर दसवीं शताब्दीका यह स्थूल वर्णन यथार्थ माना जा सकता है। विदेशी यात्रियोंके ध्यानमें यहाँकी रोति-नीतिका रहस्य नहीं श्रासका, किन्तु उसको विलक्तणता श्रवन्य ही उन्हें देख पड़ी। उक्त वर्णनमें 'सवकत्रिय' जाति खतन्त्र और ब्राह्म-गोंसे भी श्रेष्ठ मानी गयी है। कदाचित् राजप्तोंके उच मनोभावों, शौर्यशालो तेज तथा अरवोंके लगातार प्रतिरोधसे उन्हें यह उचता प्राप्त हुई हो। दूसरी श्रेणी स्पष्ट ही ब्राह्मणोंकी है। तीसरो श्रेणीमें सर्वसाधारण क्त्रिय हैं। चौथी श्रेणी श्रद्रोंकी है। सम्प्रति इस श्रेणीके लोग खेती करते हैं। वास्त-वमें इस श्रेणीके लोगोंका स्थान वैसुरों (वैज्यां ) के नीचे होना चाहिये। गीतामें भी वैश्योंका प्रधान कर्म 'रूपिगोरच्य-वाणिज्य' कहा है। परन्तु प्राचीन कालसे ही वैश्योंने इस धन्धेका त्याग कर दिया था और उस समय जो वैश्य खेती करते थे उनकी गण्ना द्रोमे ही हुआ करतो थी । इसका

विस्तृत विचार हम पहिले भागमें कर चुके हैं। वैश्य कारीगर श्रीर घर-गृहस्थीके काम करनेवाले कहे गये हैं; किन्तु इसका कारण समक्तमें नहीं श्राता कि उनके प्रधान धन्धे-व्यापार-का उत्लेख क्यों नहीं किया गया। मेगस्थनीजने भी व्यापारियोंका समावेश कारीगरोंमें किया है। उनके मुख्य व्यवसाय 'वाणिज्य' का वर्णन किसी लेखकने नहीं किया, यह श्राश्चर्य है। छठी श्रेणीमें चायडाल गिने जाते हैं। ये सब प्रकारके जुद्र कार्य करते थे। वाणके हर्षचरितमें भी लिखा है कि इनको सेनाके सईसोंका काम सौंपा गया था। सातवीं श्रेणीमें शारीरिक करतव दिखाते हुए भटकनेवाले नटों-जादूगरों-का समावेश किया जा सकता है। कहा नहीं जा सकता कि 'सबक-त्रिय' श्रीर 'लाहुर' ये शब्द किन संस्कृत शब्दोंके श्रपभ्रंश हैं। कदाचित 'सवकत्रिय' शब्द 'सच्चित्रय' का श्रपभ्रंश हो।

हिन्दू धर्मशास्त्रके श्रनुसार हर एक जातिके व्यवसाय श्रीर विवाह सम्बन्धी कुछ निश्चित नियम हैं, किन्तु देश-कालानुसार वे बदलते भी रहते हैं। श्रब यह देखना है कि ईसाकी नवीं श्रीर दसवीं शताब्दीमें वे कितने शिथिल या दढ़ थे। वैवाहिक रीति-नीतिके सम्बन्धमें खुर्दाद्बाके वर्णनसे कुछ पना चलता है। उसका श्राधार लेते हुए तत्कालीन स्मृतिवचनोंका विचार कर उस समयकी परिश्वितिका चित्र खींचना है। तब सवर्ण विवाह ही होते थे। परन्तु मेगस्य-नीज श्रीर इन्नखुर्दाद्बाके वर्णनमें एक श्रपवाद यह देख पड़ता है कि ब्राह्ण चित्रय-कन्याओंसे विवाह कर लेते थे। सम्भवतः चित्रय भी वैश्य-कन्याओंसे विवाह कर लेते होंगे। उस समय या उसके पूर्व रची गयी व्यासस्मृतिमें श्रनुलोम विवाहके सम्बन्धमें लिखा है—

"ऊढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्धहेत्। तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्प्रहीयते॥ उद्घहेत्क्तियां विष्रो वैश्यांच क्तियो विशाम्। न तु ग्रद्धां द्विजः कश्चिष्ठाधमः पूर्ववर्णजाम्॥"

इस स्मृतिमें वर्णित स्थिति आलोच्य दो शताब्दियोंके पूर्वकी होनेपर भो एक अपवादको छोड़कर इस कालकी निदर्शक हो सकती है। मनुस्वृतिके समयमें बाह्यगोंको चारों वर्णोंकी कन्याश्रोंसे विवाह करनेका अधिकार था; परन्तु उक्त शता-व्दियोंमें ग्रद्र कन्याश्रोंसे उच्च वर्णवाले विवाह नहीं कर सकते थे। बाण्के समयमें भी द्विज ( ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य ) शूद्रीसे विवाह करते थे। बागुके पारशव श्रादि भ्राताश्रोंका उल्लेख हम पहिले भागमें कर चुके हैं। प्राचीन कालमें वैश्य स्वजाति-को तथा श्रद्ध जातिको कन्यासे विवाह कर लेता था परन्तु उक्त दो शताब्दियों में शुद्री कन्या निषिद्ध हो गयी। चत्रिय अपनी जातिकी, वैश्यकी श्रौर श्रद्रकी कन्यासे विवाह करता था; परन्तु उसके लिए भी ग्रुद्री निषिद्ध मानी गयी। हर एक वर्णका पुरुष अपने ही वर्णकी कन्यासे विवाह करे, यह कठोर नियम था। श्रौर इसीसे श्रसवर्ण कन्यासे विवाह करनेकी प्रथा बन्द हो गयी। असवर्ण कन्यासे विवाह करनेकी प्रथा रुद् होनेपर भी ऐसे सम्बन्ध श्रीमान् और सत्ताधारी ब्राह्मण ही कर सकते थे। ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ६५ = १०५७) में भी ऐसे सम्बन्ध कहीं कहीं होते थे। सुप्रसिद्ध राजशंखर-की स्त्री अन्य वर्णको थी, यह तो इतिहासके पाठकोंको विदित ही है। काबुल और सिन्धमें ब्राह्मणोंके राज्य थे और वहाँके राजपुरुषोको ब्राहमण कन्यात्रोसे विवाह करनेका अधिकार था। यों उनके श्राचरण चित्रयों जैसे ही थे। श्रमुलोम विवा-

हका प्रचार समाजमें एकजीवता उत्पन्न करनेमें पोषक हो हुन्ना करता था। वह प्रथा बन्द होने पर समाजके विभिन्न अवयव एक दूसरेसे पृथक हो चले और उसका पर्यवसान यह हुन्ना कि जातियोंमें परस्पर तीव्र मत्सर उत्पन्न हो गया। असवर्ण विवाहका विचार करते हुए यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि उस समय त्रिवर्णोंके खानपानमें कोई अन्तर नहीं था।

श्रजुलोम विवाह होते थे सही, किन्तु समाजके आन्तरिक पार्थक्यको एक बन्धन और कारणीभूत हो रहा था। वह यह या कि अजुलोम विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तान माताके वर्णकी मानी जाने लगी थी। व्यासस्मृतिके समयमें यह बन्धन नहीं था। उस समय इस प्रकारकी सन्तान पिताके वर्णकी मानी जाती थी—'तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्प्रहीयते"। कुछ समयतक ऐसी सन्तानको लोग मिश्र जातिकी मानने लगे थे। इससे समाजमें अनन्त भेद उत्पन्न हो चले और कई प्रकारकी अड़चने उत्पन्न होने लगी। इस कारण मिश्र सन्तान माताकी जातिकी मानी जाने लगी। परन्तु इससे, जैसा कि हम पहिले लिख चुके हैं, समाजकी विश्वंखलता बढ़ती ही गयी।

वैवाहिक बन्धनकी दृष्टिसे जातियोंका विचार करनेके अन-न्तर श्रव हम उद्योग-धन्धोंके लिहाजसे उनका विचार करते हैं। ब्राह्मण उस समय जिस प्रकार खजातिके श्रतिरिक्त श्रन्य जातिकी स्त्रियोंसे विवाह कर सकते थे, उसी प्रकार श्रपने धन्धेके सिवा श्रन्य जातियोंके धन्धे भी कर सकते थे। श्रेष्ट जातिको निम्न जातिके धन्धे करनेका श्रधिकार था, किन्तु निम्न जातियाँ उच्च जातियोंके धन्धे नहीं कर पाती थीं। उस समय बहुतसे ब्राह्मणोंने चत्रिय-वृत्ति स्वीकार कर ली थो श्रीर वे राज्यके उच्च पदोंपर भी नियुक्त होते थे। शस्त्र श्रीर शास्त्र दोनोंमें ब्राह्मण प्रवीण थे। इन्न खुर्दादवाकी तरह सुले-मान नामक ज्यापारीने भी लिखा है कि हिन्दू राज्योंके सब सरदारोंका मानों एक ही कुल जान पड़ता है। विद्वान् श्रीर वैद्य भी एक ही कुलके प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये लोग श्रपना धन्धा यो विद्या दूसरे किसीको नहीं सिखाते (इति० १, पृ० ६)। अवुज़ैद कहता है—"धर्म और शास्त्रीका अध्ययन विशेषतया ब्राह्मण ही करते हैं। इनमें बहुतसे राजाश्रयप्राप्त कवि, ज्योतिषी, तःवज्ञानी श्रीर दैवज्ञ हैं। इस श्रेणीके बहुतेरीं-को भविष्यज्ञान होता है और वे ऍद्रजालिक विद्या भी जानते हैं जिसके प्रभावसे कभी कभी वे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं कि आश्चर्यंचिकत हो जाना पड़ता है। कन्नौजके राज्यमें उनकी संख्या श्रधिक है।" इस वर्णनसे जान पड़ता है कि वुद्धि-प्रधान नाना प्रकारके धन्धोंमें उस समयके ब्राह्मण प्रवीण थे ह वाण्के समयमें जिस प्रकार कन्नौज श्रथवा साधारणतया उत्तर भारतके ब्राह्मण सव विद्या-कलात्रोंमें निषुण थे, उसी प्रकार ईसाकी नवीं और दसवों शताब्दीमें भी थे। अल-मस्दीने अपने प्रवास वर्णनमें लिखा है—"सव जातियों में ब्राह्मणोंका ही सबसे अधिक सम्मान और श्रादर होता है। राज्याधिकार किसी एक ही कुलके हाथ रहता है और प्रधान पद वंश-परम्परासे प्राप्त होता है।"

ब्राह्मणोंको तरह चत्रिय भो शस्त्र विद्याके साथ साथ शास्त्राध्ययन करते थे। ब्राह्मणोंको सुख्य विद्या शास्त्र श्रीर चत्रियोंकी शस्त्र है; परन्तु उस समय ब्राह्मण श्रीर चत्रिय दोनेंद्र ही इन दोनों विद्याश्रोंमें समान रूपसे पारङ्गत थे। चत्रियोंको

चेद्-पठनका अधिकार था और कभी कभी शास्त्रोमें उनकी · श्रच्छी प्रवीखता देख पड़ती थी। राजपूत राजकुलोंमें दोनों विद्यात्रोंका समान रूपसे अध्ययन होता था श्रीर दोनों विद्या-श्रोमें उनकी सुख्याति थी। मेवाड़के महाराज श्रमरसिंहने पक बार हमसे बातचीतमें कहा था—"श्रंग्रेजी श्रमलदा-रीसे ही चत्रियोंका शास्त्रवेज और शस्त्रवेज नष्ट हुआ है।" निःसन्देह महाराजका यह कथन श्रज्ञरशः सत्य है। उस समयके राजाश्रोंमें परमार कुलके मुख श्रीर भोजराज दोनों विद्याश्रोमें पारङ्गत थे। इतर कुलोंके राजा भी दोनों विद्याश्रोंमें प्रवीग होते थे। काश्मीरका हर्ष सुप्रसिद्ध विद्वान् था। चालुक्य वंशका विनयादित्य प्रसिद्ध गणितज्ञ था। उसे 'गुणक' की यथार्थ पद्वी मिली थी। लेखोंमें विद्याके सम्बन्ध-में वलभी राजाश्रोंके उल्लेख पाये जाते हैं। सारांश, उस समयके राजपूत, शस्त्रोंकी तरह, शास्त्रोंमें भी श्रच्छी श्रभिरुचि रखते थे। वेद-मन्त्रोंका उन्हें। उत्तम ज्ञान होता था श्रीर वेदोंके अन्तर्गत जो अनेक शास्त्र हैं, उनमें वे पारक्षत होते थे।

पराशरसृतिका काल भी इसी समयके आसपास है। उससे पता चलता है कि उस समय बहुतसे ब्राह्मणों और जिन्दी में खेती करना आरम्भ कर दिया था। इससे पहिले वैश्य ही खेती करते थे, किन्तु अब उन्होंने यह व्यवसाय छोड़ दिया था। इस समय प्रधानतया श्रुद्ध ही इस व्यवसाय रह गये थे, पर अब ब्राह्मण और ज्ञिय भी इसे करने लगे। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बौद्धधर्मका उदय होने पर उसके अधिक अनुयायो वैश्य ही हुए। बौद्धधर्म अहिंसा-प्रधान है और कृषिकार्यमें कृपि-कीटोंकी बहुत हत्या होती है। इसी विचारसे वैश्योंने इस व्यवसायसे हाथ खींच लिया।

बौद्ध धर्मके हासके अनन्तर हिन्दूधर्मकी पुनः स्थापना होने पर वैश्यों के बदले ब्राह्मण चित्रयोंने जीविकाके विचारसे खेती करना आरम्भ तो किया पर उन्हें यह व्यवसाय प्रिय नहीं जँचा। प्रायश्चित्तके मिषसे इस सम्बन्धमें पराशर अपनी स्वृतिमं लिखते हैं-

> श्रतः परं गृह्खस्य कर्माचारं कलौ युगे। धर्म साधारणं शक्यं चातुर्वर्ग्यसमाश्रितम्॥ तं प्रवच्यामहं पूर्वं पराशरवचो षट्कर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत्॥ चुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवदं न योजयेत्। वाहयेत् दिवसस्यार्थं पश्चात्स्नानं समाचरेत्॥ खयं कृष्टे तथा चेत्रे धान्यैश्च खयमर्जितैः। निर्वपेत् पञ्चयङांश्च क्रतुदीन्तां च कारयेत्॥

खेतीके कार्यमें जीवहत्याका पाप होता है, इस बातको स्पृतिकार खीकार करते हैं-

> संवत्सरेण यत्पाप मत्स्यघाती समाप्तुयात्। श्रयोमुखेन काष्टेन तदेकाहेन लाङ्गली॥

परन्तु पराशर कहते हैं कि दानादिसे इस पातककी निवृत्ति हो जाती है-

> वृद्धं ञ्चित्वा महीं भित्वा हत्वा च कृमिकीटकान्। कषेकः खलु यज्ञेन सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

कृषिसे उत्पन्न हुई वस्तुका तीसवां भाग ब्राह्मणादिको दान करनेसे छिषजन्य पाप नहीं लगता-

> राज्ञे दत्वा तु षड्मागं देवानां चैकविशकम्। विप्राणां त्रिंशतं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

हमने अपनी पहिली पुस्तकमें लिखा है कि सिन्ध प्रान्तमें कृषिका तीन-शतांश भाग ब्राह्मणोंको दान करनेकी रीति प्रच-लित थी और मुसलमानोंके राजत्वकालमें महम्मद कासिमने उसी रीतिके अनुसार एक कानून वना दिया था।

सारांश, उस समय ब्राह्मणोंने कृषिकर्मका स्वीकार किया था श्रीर कुछ बन्धन रख कर स्मृतिकारोंने भी इसकी श्रमुति दे दी थी।

स्मृतिवचनोंसे यह भी प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणोंकी तरह चत्रियादि जातियोंको भी कृषिकर्मका अधिकार था—

> च्चित्रयोऽपि कृषिं कुर्यात् देवान् विष्ठांश्च प्जयेत्। वैश्यः शुद्रस्तथा कुर्यात् कृषिवाणिज्यशिल्पकम्॥

इससे यही सिद्ध होता है कि सभी वर्णोंको छिपकर्मका अधिकार था, किन्तु प्रधानतया यह कर्म ब्राह्मण-चित्रय ही किया करते थे। पर सभी चित्रय खेती करते थे, यह नहीं कहा जा सकता। राजपूत चित्रय खेती नहीं करते थे। उन्होंने अपने चात्रधर्मका बाना नहीं छोड़ा था। वे दो दलोंमें विभक्त थे—(१) केवल चात्रधर्मका पालन करनेवाले और (२) चात्रधर्मके साथ छिषकर्म करनेवाले। इन्न खुर्दाद्वाके वर्णनम्में दोनों भेद स्पष्ट कपसे दिखाये गये हैं और अवतक उत्तर भारतके राजपूरोंकी तरह दिखाण भारतके मराठोंमें ये भेद देख पड़ते हैं।

कृषिकर्म शूद्रादि करते थे। उसका श्रङ्गीकार जिस प्रकार ब्राह्मण चित्रयादिने किया, उसी प्रकार चात्रवृत्तिका स्वीकार चित्रयोंके श्रतिरिक्त श्रन्य वर्णों श्रर्थात् ब्राह्मण वैश्योंने भी किया। चात्रधर्मके सम्बन्धमें मनुस्मृति श्रीर चिश्रष्टस्तिमें मतभेद है। मनुस्मृतिमें लिखा है कि धर्मा-चरणमें यदि वाधा होती हो, तो द्विजको शस्त्र धारण करना चाहिये (शस्त्रं द्विजातिसिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुष्यते)। एर विश्रष्टने इस नियमको संकीर्णता इस प्रकार दूर कर दी है— आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मण्यैश्यो शस्त्रमाददीयाताम्। चत्रियस्य तुतिन्तित्यमेवरचणाधिकारात्। मनुस्मृतिमें द्विज' शब्द है, किन्तु विश्रष्टस्मृतिमें 'ब्राह्मण्-वैश्य, दोनोंका स्पष्ट उल्लेख है, और केवल धर्मरचणके लिए ही नहीं, किन्तु आत्म-रचाके लिए भी शस्त्र धारण करनेकी आज्ञा है। सिन्ध प्रान्तके इतिहाससे ज्ञात होता है कि उस समय प्राचीन कालके नियमोंका उल्लंघन नहीं किया जाता था। चच राजाने जाटोंके शस्त्रास्त्र धारण करने और घोड़ेपर चढ़नेके अधिकार छीन लिये थे।

क्रय-विक्रय सम्बन्धी नियम भी ध्यानमें रखने योग्य है। आपद्धमें जानकर ब्राह्मण वैश्योंका धन्धा करने लगे थे, परन्तु कुछ वस्तुएँ—यथा नमक, तिल (अपने खेतमें अपने ही परिश्रमसे उत्पन्न तिल वेचनेमें दोष नहीं), शहद, शराव, मांस, गोरस और इसी प्रकारकी अन्य वस्तुएँ—ब्राह्मण नहीं बेच सकते थे। (स्वृतियोंमें गोविक्रयका भी निषेध है।) द्विज श्रीर उच्च शूद्र मद्य नहीं वेच सकते थे। द्विजोंके लिए दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ वेचना मना था। दूध सर्वोत्तम पदार्थ है, इसीसे उसकी विक्री रोकी गयी होगी। उच्च शूद्र दूध श्रीर उससे वने पदार्थ वेच सकते थे, हालां कि मद्य वेचनेकी दन्हें भी मनाई थी।

वहुत प्राचीन समयसे यह धर्माज्ञा चली श्राती है कि ध्राह्मण श्रीर चत्रिय सुद्खोरो न करें। वशिष्ठस्मृतिमें लिखा है कि स्दमें मृतसे द्नी रकम या तिगुना धान्य लिया जाय। इसी तरह ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर श्रृहोंके लिए स्दकी क्रमशः बढ़ती हुई दर बतायी गयी है। यथा—

> द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पंचकं च शते स्ट्रतम्। मासस्य वृद्धि गृहणीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः॥

श्रव भी यही बात देखी जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि समाजमें उच्च जातियों की साख श्रव्छी रहती है। एक ऐसा भी वचन मिलता है कि तीस रुपयों पर पांच रुपये सुद लिया जाय ('पंच माषांस्तु त्रिंशद्धमों न होयते)। यह नियम, चाहे श्रद्धों के लिए ही क्यों न हो. श्रसम्भव जान पड़ता है। श्राजकल श्रद्ध श्रिथक से श्रिथक २) सेकड़ा सुद देते हैं। हो सकता है कि ३०) पर ५) की दर मासिक न हो कर वार्षिक रही हो।

हिन्दू समाजके सम्बन्धमें श्रत्मस्दीकी सम्मतिका उत्तेख कर विभिन्न जातियोंके परस्पर खानपान-व्यवहारका विचार करना उचित होगा। श्रत्मस्दी कहता है—"जंजी श्रीर कृष्ण वर्णकी श्रन्य जातियोंमें हिन्दू लोग बुद्धि, शारीरिक बत श्रीर पवित्रतामें श्रेष्ठ हैं। उनकी शासन-प्रणाली श्रीर तत्व-श्रानमें भी यही श्रन्तर देख पड़ता है।"

खान-पानका विचार करते हुए विदेशियोंको अधिकांश हिन्दुओंके मद्यमांस-त्यागपर बड़ा ही आश्चर्य होता था। अत्यन्त प्राचीन समयसे ब्राह्मण मद्यको निषिद्ध समकते ही थे, किन्तु चत्रिय राजा भी मद्यको वर्ज्य मानते थे, ऐसा प्रवा-सियोंने लिखा है। अलमसुदी कहता है—"हिन्दू लोग मद्यको छूते तक नहीं। किसी राजाका मद्यपान यदि सिद्ध हो जाय, तो वह पदच्युत कर दिया जाता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि शराबीका विवेक और विचार नष्ट हो जाता है" (इलियट १,२०)। इन्त खुर्दादबाका कथन इससे कुछ विचित्र है। वह कहता है—"हिन्दू लोग और हिन्दू राजा शराब बनाना पाप नहीं समस्रते, किन्तु शराब पीना पाप समस्रते हैं।" इस वाक्यका उत्तरार्ध हिन्दू, जातिके लिए गौरवास्पद है। धर्मशास्त्रने सत्रियोंको मद्यपानका सुमीता कर दिया है, किन्तु मेवाड़के सिसोदिया राजाओं जैसे सत्रियोंने मद्यको निषद्ध माना था और इस समय भी मानते हैं। सुलेमान कहता है कि सत्रिय लोग मद्यके तीन ही प्याले पीते थे। परन्तु सब क्षत्रियोंके लिए यह नियम लागू नहीं था। वैश्योंमें मद्यपानकी प्रथा नहीं थी, तो भी कुछ वैश्य मद्य पीते थे।

मांसाशनका निषेध वौद्ध धर्मके प्रचारके कारण विशेष कपसे हुआ और इसके लिए वौद्धमतानुयायी राजा हर्षने वहुत परिश्रम किया। उस समय ब्राह्मणोंमें भी मांस खानेकी प्रथा लुप्त हो चली थी, परन्तु समूल नय नहीं हुई थी। इफूम्सूरी कहता है—''वे (ब्राह्मण्) लोग किसी जीवका मांस नहीं खाते।" परन्तु यह वर्णन हिन्दू, वौद्ध और जैन संन्यासियोंपर लागू हो सकता है, अन्य गृहस्थोंपर नहीं। उक्त लोगोंका वह इस प्रकार वर्णन करता है—"पुरुप और खित्रयाँ दोनों अपनी विशिष्ट जातिका स्चक पोला वस्त्र यहों प्रवीतकी तरह गलेमें धारण करते थे।" ब्राह्मण यहोपचीत धारण करते हैं पर वह पीला नहीं होता और वौद्ध तथा जैन यित पीत वस्त्र पहिनते हैं, पर यहोपवीत धारण नहीं करते। अतः उक्त वर्णन कुछ विशिष्ट ब्राह्मणोंका ही जान पड़ता है। अवतक उत्तर भारतके कुछ ब्राह्मण मांसको निपिद्ध-

नहीं यानते। अर्वाचीन स्मृतिग्रन्थोंमें मांसाशनका निषेध है, परन्तु व्यासस्मृतिमें लिखा है कि श्राद्धमें निमन्त्रित हुआ -ब्राह्मण अवश्य मांस भन्नण करे, नहीं तो वह पतित होता है।

> नाश्नीयाद्त्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथंचन। कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा नाश्नन्पतित वे द्विजः॥

इससे जान पड़ता है कि नैमित्तिक यजादि श्रौर नित्य श्राद्धादि प्रसङ्गोमें ब्राह्मणों, ज्ञियों श्रौर वेश्योंके वर मांसयुक्त पदार्थ वनते थे। वेश्यके श्राद्ध-प्रसंगमें मांसाशन निषिद्ध नहीं था, यह इस स्रोकसे स्पष्ट होता है—

> खृगयोपाजितं मांसमभ्यच्ये पितृदेवताः। चत्रियो द्वादशोनं तत्कीत्वा वैश्योऽपि धर्मतः॥

परन्तु साधारणतः यह नियम था कि ब्राह्मण हत्या न करे ब्रीर मांस भी न खाये।

> द्विजो द्ग्ध्या वृथा मांसं हत्वाप्य विधिना पशून्। निरयेप्यक्तयं वासमाप्तोत्या- चन्द्र- तारकम्॥

इसके श्रतिरिक्त ब्राह्मण गाय श्रीर भैंसको छोड़ श्रन्य किसी श्राणीका दुध न पीये, प्याज तथा श्रन्य होन श्राक न खाये इत्यादि, यहुतसे नियम रूढ़ थे। गाय तथा ज्याब्रादिके मांसका भच्चण चारों वणोंके लिए निषिद्ध था, किन्तु चाणडा-लादि इस निषेधको नहीं मानते थे, इस कारण उन्हें गाँवसे पाहर रहना पड़ता था। उनका स्पर्श श्रश्चिकर माना जाता था। यही नहीं, ऐसे यहुतसे स्मृति-बचन हैं कि चाणडालादि मार्गके किनारेसे चलें श्रीर इस वातकी सावधानी रखें कि उनकी छाया किसी श्रन्य वर्णके मनुष्यको न छू जाय। उस समय उच्च वर्णके लोगोंमें परस्पर खानपानका व्यव-हार प्रचलित था, यह बात विशेष रूपसे ध्यानमें रखने गोग्य है। ब्राह्मण, चत्रिय श्रीर वैश्य एक साथ वैठकर भोजन करते थे। यही नहीं, कुछ श्रच्छे शूद्रोंको भी वे साथ ले लेते थे। ब्राह्मण, चत्रिय श्रीर वैश्यके एकत्र भोजनका कहीं निषेध नहीं है, उलटे सम्मतिस्चक विधिवाक्य ही श्रनेक स्मृतियोंमें पाये जाते हैं। व्यासस्मृतिमें लिखा है—

धर्मेणान्योन्य भोज्यात्रा द्विजास्तु विदितान्वयाः। एकत्र भोजन-प्रसङ्गमें केवल इतना जान लेना श्रावश्यक था कि हम जिनके साथ भोजन कर रहे हैं वे द्विज हैं। विशिष्ठ-स्मृतिमें लिखा है।

> नापितान्वयमित्राईसीरिखो दास गोपकाः। शूद्राखामप्यमीषां तु भुक्तवान्नं नैव दुष्यति॥

अर्थात् नाई, अपने कुलके मित्र, शोरी, नौकर और चर-वाहा यद्यपि शूद्र हैं, तथापि उनके साथ खानपान करनेमें कोई होनि नहीं है। यह अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिये कि उस समय विभिन्न जातियोंके खानपानमें कोई भेद नहीं था और ब्राह्मण भी मांस खा सकते थे। अनुलोम विवाहकी तरह सहभोजके प्रचारसे उस समय समाजमें सजीवता और एक-जीवता विद्यमान थी, इसमें सन्देह नही।

उस समयके पहनावे—वस्त्र, श्रलङ्कार, श्राभूषण श्रादि—का एतदेशीय ग्रन्थों में विशेष वर्णन नहीं है। मूर्तियों श्रीर चित्रों से भी ठीक श्रनुमान नहीं किया जा सकता। केवल तत्कालीन श्ररबी प्रवासियों के ग्रन्थों से इसका कुछ पता चलता है। उनके लेखों से ज्ञात होता है कि सिन्ध प्रान्त, मुलतान तथा पश्चिमके जिन प्रान्तोंमें अरवोंका प्रभुत्व था वहाँके हिन्दुओंके पहनावेमें चहुत परिवर्त्तन हो गया था। अलइस्ताखरी लिखता है-''मनसुरा प्रान्तके हिन्दुश्रोंका पहनावा इराक निवासियोंकी तरह हो गया है; किन्तु वहाँके राजाका पहनावा और केश-कलाप हिन्दुयों जैला ही होता है" (इलियट १-२७)। इन्न हीकलने भी ऐसा ही वर्णन किया है। अन्तर केवल यही है कि उसने 'केशकलाप' के वदले 'पाजामा' लिखा है। बल्हारा राज्यके लोगोंके सम्बन्धमें वह लिखता है—"वहाँके हिन्दू-मुसलमानोंके पहनावेमें कोई अन्तर नहीं है। दोनों दाढ़ी बढ़ाते हैं श्रीर प्रखर उज्जताके कारण मलमलके कपड़े पहनते हैं। अलतानी लोगोंकी पोशाक भी इन्हीं लोगोंकी सी होती है।" (इलियट १-३६) मन्स्रा (सिन्ध) प्रान्त और बल्हारा राज्यके लोगोंके केवल कटिवस्त्रोंमें ही भिन्नता थी। सिन्धके लोग पाजामा पहनते श्रीर पंजाब तथा दिल्लके लोग पहि-लेकी तरह घोतो ही घारण करते थे। इनकराम (परशियाके सीमा प्रान्त ) के साधारण लोग चुस्त वण्डी (मिरजई) पहिनते थे; किन्तु व्यापारी लोग कुरते, अंगे और लम्बे लवादे धारण करते थे।

भारतवासियों में अलङ्कारों की अभिक्वि बहुत प्राचीन कालसे पायी जाती है। अरवी प्रवासियों को भारतीय राज- पुरुपों के कर्णकुर डलों का वड़ा कौत्हल जान पड़ता था। अवु- ज़ैदने लिखा है—"भारतीय राजाओं में रत्नजटित खर्णकुर डल धारण करने की प्रधा बहुत प्राचीन समयसे चली आ रही है।" पेशवाओं के राजत्वकालतक यह प्रधा प्रचलित थी, यह नाना फड़नवीसके चित्रसे स्पष्ट हो रहा है। स्पृतियों में भी लिखा है कि गृह स्था अभी पुरुप कुर डलों को धारण करे

(धारयेहुक्म कुण्डले—विशष्टः)। पंजाबमें इस प्रथाका श्रवंशेष श्रवतक देख पड़ता है। वहीं लेखक लिखता है—"वे (भारतीय राजपुरुष) माणिक श्रीर पन्नेके कण्ठे धारण करते हैं श्रीर मोतियोंकी मालाएँ पहिननेकी उनमें विशेष श्रिमिरुचि होती है।" मुक्तामालाश्रोंके धारणकी श्रिमरुचि अवतक धनाळ्य व्यापारियों श्रीर राजाश्रोंमें देख पड़ती है। तव धनिक हित्रयों और पुरुषोंके कण्डोंमें मोतियोंके कण्डे देख पड़ते थे। राजशेखरके एक नाटकमें वर्मकुलसे कश्रीज-राजके बहुमूल्य मुक्तामाल खरीदनेका उल्लेख है। सारांश, इस समय तकके प्रन्थोंमें सुहागिन श्रियोंका प्रधान सीभाग्यालंकार मानी जानेवाली नथका उल्लेख नहीं है। हमारा मत तो यह है कि नथ पहिननेको रीति हिन्दुश्रोंने मुस्लमानोंसे प्रहण की है।

लोगोंकी यह धारणा ठीक नहीं है कि हिन्दुश्रोंने मुसल मानोंकी देखादेखी परदेकी प्रथा चलायी है। रामायण्में लिखा है कि विवाहादि मक्कल कार्योमें, यहमें श्रथवा सद्घटके समयमें ख्रियाँ परदेसे वाहर रह सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वे श्रीर समय परदेमें रहती थीं। मुसलमानोंमें प्राचीन समयसे परदेकी प्रथा है। उनकी ख्रियाँ किसी समय परदेसे वाहर नहीं श्रा सकतीं। किन्तु हिन्दुश्रोमें यह प्रथा इतनी कड़ी कभी नहीं थी। इस सम्बन्धमें श्रवू ज़ैदका मत कुछ विचित्रला जान पड़ता है। वह लिखता है—"भारतीय राजाश्रोकी सभाशोंमें राजिखयाँ श्रपने श्रीर पराये लोगोंके सामने स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करती (श्रातो जाती) थीं।" (इलियट) मलावार प्रान्त श्रीर दिल्लिक कुछ भागको राज-सभाशोंमें ख्रियोंको ऐसी खतन्त्रता रही होगो; क्योंकि वहाँ यह प्रथा कभी थी ही नहीं; किन्तु उक्त वर्णन उत्तर भारतकी राज-सभाशोंके लिए

लागू नहीं हो सकता; क्योंकि वहाँ परदेकी प्रथा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है। श्रबू ज़ैदने सम्भवतः भारतीय राज-सभाश्रोंकी स्त्री-सेविकाश्रोंको देखकर ऐसा वर्णन किया है। बाणभट्टने हर्षकी राज-सभाकी स्त्री-सेविकाश्रोंका मनोरञ्जक वर्णन किया है; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि; उस समय पटरानियाँ भी परदा त्याग कर राज-सभाश्रोमें आती जाती थीं। उत्तर भारतकी तरह महाराष्ट्रमें भी परदा-प्रथा पुरानी है। परन्तु वह चित्रयों में ही विशेष कपसे प्रचलित है, श्रन्य जातियों में नहीं।

बालविवाहकी प्रथाके सम्बन्धमें भी ऐसा ही भ्रम फैला-हुआ है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि जब मुसलमान भारतमें श्राये, तब वे हिन्दू कुमारिकाश्रोंका बलपूर्वक श्रपहरण कर उनसे निकाह करने लगे; इसका प्रतिकार करनेके लिए ही बालविवाहकी प्रथा इस देशमें प्रचलित हुई; परन्तु इस धारणामें, हमारी समभमें, सत्यांश बहुत ही कम है। जेता जातिकी पाप वासनाश्चोंकी रोक विजित जातिकी स्त्रियोंके शीव्र विवाहसे कैसे हो सकेगी? कामी पुरुष जिस स्त्रीपर श्रासक्त होता है उसके सम्बन्धमें यह विचार नहीं करता कि उसका विवाह हुआ है या नहीं। यह भी सम्भव नहीं कि. जिस स्त्रीको वचपनमें विवाह हो गया हो उसका कोई बला-त्कारसे हरण 'कर ही नहीं सकता। हमारी समभमें बाल-विवाहका कारण कुछ श्रीर है। यह प्रथा मुसलमानी राज्यके समयसे नहीं किन्तु उससे बहुत पूर्व कालसे प्रचलित थी। बाणभट्टने राज्यश्रीके विवाहका जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि उसके समयमें प्रौढ़विवाह प्रचलित था। परन्तु पराशर श्रीर व्यासकी समृतियोंमें, जो इसी समय

लिखी गयीं, वालविवाहका समर्थन किया गया है। स्रतः यह श्रनुमान किया जा सकता है कि बाएमहके पश्चात् श्रीर मुस-लमानी राजत्वकालसे पहिले वालविवाहकी पथा प्रचलित हुई। पराशर श्रौर व्यासस्मृतिमें कन्याके विवाहकी वयोमर्यादा श्राठसे दस वर्षतककी बतायी है। "विवाहयेद्ष्टवर्षामेवं धर्मो न हीयते"—यह पराशर स्मृतिका वचन है। व्यासके मतसे जवतक कन्या पूरी साड़ी न पहिनती हा, केवल लहँगा पहनती हो, तभी उसका विवाह कर देना चाहिये। "धृताधो-चसनां गौरी" यह 'गौरी' शब्दका ब्यासकृत अर्थ है। पराशरके मतसे । आठ वर्षकी कुमारी 'गौरी' कहलाती है। परन्तु श्रमरकोषमें जो रजखला न हुई हो, उस कुमारिकाको 'गौरी' कहा है। उक्त स्मृतिकारों के समयमें ही बालविवाहकी प्रथा प्रचलित हुई, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु इसका कारण बताना कठिन है। बौद्धधर्मके विरुद्ध जो श्रान्दोलन खड़ा हुआ, हमारे मतसे, उसीसे इसका सम्बन्ध है। बौद्धधर्मके श्रनुसार अविवाहित युवती स्त्रियाँ तपस्तिनी हो सकती हैं। कन्याश्रोंका विवाह बाल्यावसामें ही कर देनेसे वे तपस्विनी नहीं हो सकेंगी, यही विचार कर उस समय वालविवाह जड़ हुआ होगा। अनार्य लोगोमें वालविवाह वहुत प्राचीन कालसे प्रचलित था ही, समय पाकर उसी प्रधाका अनुकरण आयोंने भी किया। अति पुरातन स्मृतियों और गृह्यस्त्रोंको वाल-विवाह सम्मत नहीं था। पुरानी स्मृतियों और गृह्यस्त्रोंमें कहा है कि विवाह-संस्कार होते ही गर्भाधान-संस्कार करना चाहिये। वाण्भट्टने लिखा है कि राज्यश्रीका गर्भाधान संस्कार विवाह होते ही किया गया था। सारांश, वौद्धधर्मको दवाने या उससे वचनेके लिए हो आयोंमे वालविवाहकी प्रथा प्रच-

लित हुई। उस समयके ज्ञियोंमें यह प्रथा थी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। विल्ह्यके काव्यसे प्रतीत होता है कि ज्ञियोंमें यह प्रथा नहीं थी, परन्तु उनमें इस प्रथाके प्रचलित होनेके श्रन्य प्रमाण दिये जा सकते हैं।

बालविवाहकी प्रथा उसी समय दृढ़मूल होनेके श्रीर भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। व्यासस्मृतिमें लिखा है—

"यदि सा दातृवैकल्याद्रजः पश्येत्कुमारिका। भ्रणहत्याश्च यावताः पतितः स्याचद्रप्रदः॥"

विवाहसे पूर्व यदि कन्या ऋतुमती हो जाय, तो उसके पिताको भूणहत्याका पाप लगता है। गृह्यसूत्रोंसे यह नहीं प्रतीत होता कि पूर्वकालमें कुमारिकार्श्रोंके विवाहके लिए रजोदर्शनका प्रत्यवाय माना जाता था। कालिदासके समयमें भी स्त्रियों के विवाह रजोद्श्नके पश्चात् ही होते थे। श्कुन्तलाका विवाह प्रौढ़ श्रवस्थामें हुश्रा था, यह तो शाकुन्तल नाटकसे ही स्पष्ट है। शकुन्तला सयानी हो गयी थी, परन्तु करव ऋषिने कभी खप्तमें भी विचार नहीं किया कि उसका शीघ्र विवाह न कर देनेसे भ्रूणहत्याका पातक होगा। रजोदर्शनके पश्चात् कुमारिकाका विवाह करनेसे अणहत्याका पातक होता है, यह जबसे शास्त्रकारीने निश्चित किया तभीसे समाजसे भौड़-विवाहका लोप हो चला। पराशर-स्मृतिमें रजोदर्शनकी काल्पनिक मर्यादा वतायी गयी है। कुमारिकाका दसवाँ वर्ष आरम्भ होते ही उसे रजखला समभ लेनेका एक नया नियम इस स्मृतिमें लिखा है

पतिके निधनके पश्चात् वैधन्य दशामें जीवन बितानेकी प्रथा हिन्दू समाजमें बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है।

श्रालोच्य समयमें भी इस प्रथामें परिवर्तन नहीं हुआ। उलटे इसका दीनतासुचक श्रीर घृणित खरूप प्रकट हुआ। वाल-विवाहकी प्रथा प्रचलित होनेसे वालविधवाश्रोंकी भी संख्या वह गयी और वर्तमान समयकी तरह उनकी दशा भी करुणा-जनक हो गयी। उक्त समयके शास्त्रकारोंने बालविधवार्श्रोकी दशा सुधारनेका कुछ प्रयत्न किया। उन्होंने ऐसी विध-वाश्रोंको. जो रजस्वला होनेसे पूर्व विधवा हो गयी हों, पुनः विवाह करनेकी श्राज्ञा दे दी। इस श्राज्ञाके उस समयकी बालविधवाश्रोंकी दशा श्राजकलकी श्रपेचा कुछ श्रच्छी ही थी। पतिके साथ सती होनेकी पुरानी प्रथा भी उस समय प्रचलित रही होगी। पहिले भागमें कहा गया है कि तवराजाके विश्वस्त नौकर भी राजाके साथ भस्मीभृत हो जाते थे। इस सम्बन्धमें अवू ज़ैदने एक बड़ी ही मनोरंजक वात लिखी है। वह लिखता है—"भारतके कुछ राजवंशोंमें एक विचित्र प्रधा प्रचलित है। राजाके राज्यारोहणके अवसरपर वटके पचल-पर थोड़ाला भात परोसा जाता है। कुछ भात तो राजा खाता है और वाकी उसके विश्वासपात्र सेवक स्वेच्छासे खाते हैं। राजा जब मरता है, तब उसके वे सब विश्वासपात्र सेवक, जिन्होंने उक्त भात खाया है, राजाके शवके साथ श्रपना शरीर भी श्रक्तिको श्रर्पण कर देते हैं।"

श्रति वृद्ध हो जानेपर किसी तीर्थनेत्रमें जाकर श्रात्मघात करनेकी प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। श्ररवी प्रवासियोंके श्रन्थोंमें इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ताम्रलेखका उल्लेख पहिले हो चुका है, जिसमें लिखा है कि चन्देल राजवंशके धंग-राजने श्रपनी जीर्ण देह प्रयागमें जाकर गंगामें विसर्जन की थी। श्रवुज़ैदने लिखा है-"श्रियों श्रथवा पुरुषोंके वृद्धावस्थाके कारण विकल हुए शरीरोंको उनके कुष्टुम्बी चितामें जला देते अथवा जलमें वहा देते हैं " (इलियट १)। प्रयागके जिस वृत्तसे कूदकर बुह्ने लोग अपना शरीर गंगामें अपण करते थे, उस वृत्तका वर्णन आधुनिक अरबो प्रवासियोंने भी किया है। इस- से प्रतोत होता है कि ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि०६५०-१०५७) में भी यह प्रथा प्रचलित थी। परन्तु इस प्रकार आत्मसमप्ण करनेकी घटनो यदाकदा ही होती थी क्योंकि हिन्दूधर्मशास्त्र- में आत्महत्या करना पाप माना गया है।

सृत देहका दहन करने श्रीर मृतकों के लिए शोक तथा श्रशीच (स्तक) मनानेकी प्रथा हिन्दू समाजमें बहुत पुरानी है। श्ररवी प्रवासियों के यात्रा वर्णनों में इसका उल्लेख है। "हिन्दू लोग मृत देहको जला देते हैं, दफनाते नहीं। भारतके मुसलमान शवको रात्रिमें गुप्तकपसे गाड़ते हैं श्रीर वे हिन्दु-श्रोकी तरह मृतकके लिए विलाप नहीं करते।"

गुजरात प्रान्तके लोगोंके आहारके सम्बन्धमें अल इदिसी लिखता है—"नहरवाड़के लोगोंका प्रधान आहार चावल है। कोई कोई मटर, बाजरा आदि निकुष्ट (मोटा) धान्य, खिचड़ी तथा मछली आदिपर भी निर्वाह करते हैं। कभी कभी मरे जीवोंके मांसको भी खाते है, परन्तु अपने आहारके लिए वे कभी किसी पशु अथवा पत्तीकी हत्या नहीं करते। गायों और खैलोंके प्रति उनमें बड़ा आदर है। मृत गाय-बैलोंको वे गाड़ देते हैं। थके बूढ़े वैलोंसे वे कभी काम नहीं लेते, अधिकन्तु उनका भलीभांति पालन करते हैं।"

अन्तर्में हिन्दुश्रोंकी सचाईके सम्बन्धमें अरबी प्रवासियोंके लिखे वर्णनोंमेंसे एक अवतरण यहां देकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा। अत्यन्त प्राचीन समय, अर्थात् जब श्रीकीका हिन्दुस्थानसे परिचय हुआ तबसे, ई॰ दसवीं शताब्दीतक के सव विदेशी पर्यटकों या व्यापारियोंने हिन्दू लोगोंकी सचाई और नीतिमत्ताकी प्रशंसा ही की है। गुजरात के लोगों के सम्बन्धमें अल इदिसी लिखता है—"त्याय और नीतिमत्ता (सचरि-त्रता) की ओर हिन्दुओं की स्वाभाविक रूपसे प्रवृत्ति होने के कारण उनके आचरण में सचाई और विश्वासपात्रता सर्वदा देख पड़ती है। इन गुणों में सुविख्यात होने से विदेशी लोग भी उनसे सहानुभूति रखते हैं। हिन्दू लोगों की सचाई ही उनके वैभव और अभ्युद्यका प्रधान कारण है।"

## टिप्पण्री—उस समयके हिन्दुश्रोंके नाम।

हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंके छोगोंके नामोंकी एक निश्चित सी रीति वर्तमान समयमें बन गयी है। प्रायः सब नाम देवी-देवताओंके ही होते हैं। महाराष्ट्रमें गणेश नाम रखा जाता है, तो सयुक्त प्रान्त या पंजावमें गणेश-प्रसाद या गणेशीछाछ नाम रखते हैं। वंगाछके नाम देवताओंके ही होने पर भी डनमें काञ्यकी छटा होती है। जैसे—श्यामसुन्दर, पार्थसारथी इत्यादि। देवी-देवताओंके नाम रखनेकी रीति दसवीं शताव्दीमें उतनी प्रचिखत नहीं थी, जितनी इस समय है, किन्तु कुछ तो अवश्य ही थी। गवािं अर सियाडोनीके शिछाछेखोंमें कुछ व्यापारियों, मािं यो कीर तेिं छोंके नाम उनके व्यवसाय सहित विस्तारपूर्वक दिये गये है। वे जिज्ञासु पाठकोंके सुभीतेके छिए यहाँ उद्घृत किये जाते है।

- १ चन्दुक—सौगतका पुत्र—ग्यापारी।
- २ चन्दुक, साहस, माहप-सौगतके पुत्र-व्यापारी।
- इ नागक—ज्यापारी। इसने विष्णुमंदिरके लिए हुम्हारोंसे स्थिर सहा-यताका प्रवन्ध कराया। वह इस प्रकार था कि सब दुम्हार फी यीपा 'अर्घ विग्रहपाल द्रम्म' (एक प्रकारका विक्वा) की शराव

विष्णुमन्दिरके लिए दें। यदि शराब न दे सकें, तो 'अर्ध विश्रह-

- ४ नागक—चन्दुकका पुत्र।
- **ष्ट्र वासुदेव**।
- ६ केशव—तमोली, इसने अपनी बेगार दी थी।
- ७ शिलुक—महापामरका पुत्र।
- १० नागक—चन्दुक नामक ध्यापारीका पुत्र। (इसने कळवारोंको शराब बनानेके लिए १३५० 'आदिवराह द्रम्म' इस शर्तपर दिये थे कि वे फी पीपा 'अर्घ विश्रहपाल द्रम्म' भलग कर वह रकम मासके अन्तर्में देवताकी सेवा-पूजाके लिए देंगे।)
- ११ भैलु-गोविन्द नामक व्यापारीका पुत्र।
- १२ धमाक-तमोली।
- १३ शवर धौर माधव—तमोली। [ इन्होंने पानकी फी 'पलेक' (गड्डीया ढोली) १/२० द्रम्म देव-सेवाके लिए देनेका प्रबन्ध किया था। ]
- १४ शावस-इसने वीथी (१) दी थी।
- १५ नागक—यह कोल्हूमें प्रत्येक बार पेरे जाने वाले तैल-बीजोंके पीछे एक पलिका (करछुल या पली ) तेल देता था।
- १६ भाळुवाकादि—संगतराश या शिलावट। (यह प्रत्येक गढ़ाईके पीछें अर्धद्रम्म देता था।)
- १७ महादित्य और मोहल-पप्पाके पुत्र-व्यापारी।
- १८ देदैक, वाली, रुदक,—जाजूके पुत्र; चित्रक—शावका पुत्र—इन सबोंके मिलकर चतुष्कहात 'वीथी' दी।

१ वरजार— × ६ अछ (पुत्रका नाम है)
२ नागरभट्ट कुमार। ७ कन्दुक।
३ वैछ्नभट्ट। ८ ववा (अछकी स्त्री)—ब्राह्मण।
४ कामरुक (यह अछ है) ९ सोमटा (अछकी कन्या)
५ जाजा (स्त्रीका नाम है) १० गोगगा (अछकी दूसरी स्त्री),

| 33 | सिता (अल्लकी ह | [सरी स्त्री) ब्राह्मण | ३०  | जंबहरी-ये सर  | व तेली हर एक  |
|----|----------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| 92 | इसटा           | 13 15                 |     | घानी (कोल्लुक | ) पीछे एक पली |
| 33 | वब्वीयाकव्य    | ापारी ।               |     | तेल देवसेवाके | लिए देते थे।  |
| 38 | इच्छुवाक       | 19                    | 33  | सिंघाक—       | तेली।         |
| 34 | सोंगदाक—खेति   | तेहर।                 | ३२  | बङ्गक—        | 55            |
| 38 | दप्पक-(इच्छ्   | वाकका पुत्र )         | ३३  | छोहदाक-       | 57            |
| 30 | मोचक—तेली।     |                       | 38  | महागँलीक—     | माली।         |
| 38 | सर्वस्वक—(मो   | चकका पुत्र )          | ३५  | तिछक—         | 33            |
| 38 | शिवधारी        | 33                    | ३६  | देदुक—        | 33~           |
| २० | सहुद्ध         | 39                    | 30  | जासक—         | 33            |
| 21 | संगाक—         | तेली।                 | 38  | बहुलाक        | 5)            |
| २२ | गग्गीक         | 77                    | ३९  | सिदुक—        | 33            |
| २३ | देखवाक         | 39                    | 80  | जंबूक—        | 33            |
| 58 | जज्ञट          | 37                    | 83  | सहदाक—        | <b>35</b>     |
|    | वाच्छरक—       | <b>&gt;</b>           |     | दुन्तिक—      | 73            |
|    | गोगगाक—        | 39                    | 8\$ | दुर्गधारी—    | 31            |
|    | देहक-          | "                     |     | नन्तुमाक—     | 35            |
|    | जंयीक—         | 59                    |     | वनमाक-        | 15.           |
| ३९ | रुद्रट—        | <b>3</b> 7            | 8£  | दौतक          | 35            |
|    |                |                       | ८८  | वंटाक—        | 99            |

इन सब मालियोंने मिलकर फूलोंके पचास हार प्रतिदिन देवताको देना स्थिर किया था।

## टिप्पणी २-- अनुलोम विवाह और स्मृतिग्रन्थ।

जुदे जुदे समयमें लिखे गये स्मृतिवचनोंसे यह अनुमान किया जा सकता है कि उस समय अनुलोम विवाह कहाँतक प्रचलित थे और अनुलोम विवाहोंसे उत्पन्न सन्तानकी श्रेणियाँ कव कव किस प्रकार यदलती गर्यों, इसी उद्देश्यसे स्मृतिवचन यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। राष्ट्रके अनेक उलट-फेरोंका विवरण लिख रखना जिस प्रकार इतिहास-लेखकोंका प्रधान कर्तव्य है, उसी प्रकार समाजके वैवाहिक बन्धनोंमें कैसे कैसे उलट-फेर होते मये, इसका कहापोह करना समाजकाखज्ञोंका कर्तव्य है। परन्तु यहाँ समाजकाखज्ञोंका काती है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू समाजमें अनुलोम विवाह प्रचलित थे। प्रतिलोम विवाहोंको सभी स्मृतिकारोंने निन्ध माना है, इस कारण उनका विचार यहाँ नहीं किया गया। अनुलोम विवाह हकी इस आलोचनासे पाठक समझ जायँगे कि यह प्रया समाजसे किस प्रकार धीरे धीरे उठ गयी।

अनुलोम विवाहके सम्बन्धमें मनुस्मृतिमें लिखा है—

स्त्रीप्त्रनन्तर जातासु द्विजैस्त्पादितान्सुतान् । सदृशानेत्र तानाहुर्मानृदोपित्रगिर्हितान् ॥ ६-३० अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । दृन्येकान्तरासु जातानां धम्यं विद्यादिमं विधिम्॥ ७-९० व्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्टोनाम जायते । निषादः शूद्धकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८-९०

"पितिके वर्णके निकटकी जातिकी पद्मीसे उत्पन्न हुई सन्तान (मातृ-पक्षकी ओरसे कुछ हीनता आजानेपर भी) पितकी जातिकी ही मानी जानी चाहिये। यही रीति अनादिकालसे प्रचिलत है। पित श्रेष्ठ जातिका हो और पद्मीका उससे एक या दो जातियों (वर्णों) का अन्तर हो, तो उसके लिए निम्न लिखित नियम हैं। ब्राह्मण पित और वैश्य पद्मीसे उत्पन्न हुई सन्तानको अम्बष्ट और ब्राह्मण पित तथा शुद्धा पद्मीसे उत्पन्न हुई सन्तानको निपाद या पारशव समक्षना चाहिये। भिश्न विवाहकी यह प्रथा हिन्दू समाजमें ईसबी सन्के आरम्मतक प्रचलित थी। अब देखना चाहिये कि इसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता गया।

याज्ञव<del>ल्व</del>यस्मृतिमें शूद्रासे विवाह करनेका निषेष नहीं है, किन्तु याज्ञवल्क्यका अपना यही मत था कि श्रेष्ट जातिके लोग शूद्रासे विवाह न करें। पारशव बाण्मष्टके भ्राता थे, इससे प्रतीत होता है कि ई० स० ६०० (वि० ६५७) तक श्रदासे विवाह करनेकी प्रधा बन्द नहीं हुई थी। इसके बाद जो स्मृतियाँ बनीं, बनमें श्रदासे विवाह करनेका स्पष्ट निषेध है। बदाहरणार्थ, ब्यासस्मृतिमें लिखा है—

> "उद्वहेत् क्षत्रियां विष्रो वैश्यां च क्षत्रियो विशाम्। न तु शूद्रां द्विजः कश्चित्राधमः पूर्ववर्णजाम्॥"

द्विज यदि शूद्राको ब्याह छे, तो उसे वृषछीपित कहते थे और उसकी अनेक स्पृतियों में घोर निन्दा की गयी है। पराश्तरस्पृतिमें तो यहांतक छिखा है कि उससे न कोई भाषण करे, न अन्नोदक-व्यवहार ही करे— "असंभाष्योऽद्यपांकोयः स विद्रो वृषछीपितः।"

राजशेखर कविके विवाहसे स्पष्ट है कि क्षत्रिय-कुमारिकाओं के साथ ब्राह्मणों के विवाह ईसाकी दसवीं सदी (वि० १०५७) तक होते थे। राजशेखरने स्वयं लिखा है कि उसकी पत्नी चाहमान क्षत्रिय कुलकी थी। मनुके समयमें ब्राह्मण पति और क्षत्रिय पत्नीसे उत्पन्न हुई सन्तान ब्राह्मण मानी जाती थी। याज्ञवल्क्य इससे सहमत नहीं है। उन्हें :'एकान्तर' अथवा 'अन्यतर' स्नीसे उत्पन्न हुई सन्तिका भेद मान्य नहीं है। ऐसी सन्तिको उन्होंने एक नयी संज्ञा दी है। उनका कहना है— ''सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः।'' सवर्णा स्नीसे उत्पन्न हुई सन्तान ही अपने वर्णकी होती है। क्षत्रिय स्नीसे उत्पन्न हुई ब्राह्मण सन्तित 'मूर्घावसिक्त', वैश्य स्नीसे उत्पन्न हुई 'अम्बष्ट' भौर श्रूहोंसे उत्पन्न हुई 'निपाद' अथवा 'पारशव' कहाती है।

"विप्रान्मूर्घावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम्। अम्बष्टो शूद्र्यां निषादो जातः पारशवोऽपि सः॥"

च्यासने इस मतमें थोड़ा ही परिवर्तन किया है। वे कहते हैं—
"विप्रवद्विप्रवितासु क्षत्रवितासु क्षत्रवत्।
वैश्यासु विप्रक्षत्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रवत्॥"

इस श्लोकका ठीक अर्थ समभमें नहीं आता। परन्तु तीसरे चरणसे प्रतीत होता है कि ब्राह्मण-क्षित्रियसे उत्पन्न हुई वैश्य खीकी सन्तित वैश्य जातिकी समभी जाती थी। इससे यह भी अनुमान होता है कि ब्राह्मण पुरुष और क्षित्रिय खीसे उत्पन्न हुई सन्तान क्षित्रिय मानी जाती थी। याज्ञवल्क्यने उसकी 'सूर्घावसिक्त' नामसे जो पृथक् श्रेणी बनायी है, वह नहीं बनी थी और उसे मनुके मतानुसार ब्राह्मण जातिके अधिकार भी नहीं थे। परन्तु उसी स्मृतिमें यह भी लिखा है कि ब्राह्मणों अथवा अन्यवर्णके लोगोंने प्रथम सवर्णा खीसे विवाह कर, फिर यदि अन्य जातिकी खीसे विवाह किया हो और उससे यदि सन्तान उत्पन्न हो, तो उसे सवर्ण ही मानना चाहिये।

"ऊढायां हि सवर्णायामन्यां वा कामसुद्वहेत्"।

यह वचन पूर्वोक्त वचनके कुछ विरुद्ध है। अस्तु, औषनस स्मृतिमें तो यह स्पष्टरूपसे कहा गया है कि ब्राह्मणकी क्षत्रिय खीसे उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय ही समभी जानी चाहिये।

"नृपायां विधिना जातो विप्रान्तृप इति स्मृतः।"

व्यासस्मृतिकी तरह इस स्मृतिमें भी कुछ परस्पर विरुद्ध वचन हैं। इसमें यह भी लिखा है कि क्षत्रिय खीसे उत्पन्न ब्राह्मणकी सन्तान 'श्विचर्ण ब्राह्मण'के नामसे अभिहित होती है। परन्तु इस प्रकारके ब्रह्म-क्षत्र-विवाह-प्रसङ्गमें कुछ विधि यथोचित रूपसे कर लेनी चाहिये। परन्तु इसी स्मृतिमें सुवर्ण ब्राह्मणोंके जो धर्म बताये हैं, वे क्षत्रियोंके ही विशिष्ट धर्म हैं। यथा—

> ''अश्वं रथं हस्तिनं च वाहयेत् वा नृपाज्ञया। सेनापत्यं च भैषज्यं कुर्याजीवेच वृद्धिषु॥''

इससे स्पष्ट है कि इस प्रकारकी सन्तित क्षत्रिय ही कहलाती थी। निम्नलिखित वचनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्त हुई ब्राह्मण-सन्तान जिस प्रकार क्षत्रिय समभी जाती थी उसी प्रकार वैश्य स्त्रीसे उत्पन्त हुई क्षत्रिय-सन्तान वैश्य ही मानी जाती थी। " नृपाजातोऽथ वैश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः। वैश्यवृत्या हि जीवेत क्षत्रधर्मे न कारयेत् "॥

यहां यह वात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि असवर्ण स्त्रीसे विवाह करना केवल श्रीमान् क्षत्रियों अथवा अति विद्वान् या सत्ताधारी ब्राह्मणोंके लिए ही सम्भव था; साधारण लोग असवर्ण विवाह क्वचित् कर पाते थे।

श्रित्रगोंमें वैश्य स्त्रियोसे विवाह कर छेनेकी प्रथा प्रायः प्रचिछत थी। ज्यासस्मृतिमें छिला है कि "प्रथम सवर्ण स्त्रीसे विवाह कर छेना चाहिये; फिर यदि इच्छा हो, तो हीन जातिकी स्त्रीके साथ भी विवाह कर छिया जा सकता है।" इस वचनका पाछन प्रायः क्षत्रिय ही किया करते थे। उनकी पहिछी स्त्रीत्रिया और दूसरी वैश्य हुआ करती थी। जयपुरसें हमने सुना था कि इस प्रकारकी श्रित्रियकी व्याहता वैश्य भार्या-को "गूजरी" कहते हैं। सम्भवतः ऐसी परिणीता स्त्रियां सशक्त और सुडौछ जाट अथवा गूजर जातिकी होती होंगी। इमने अपना यह तर्क पहिछे ही प्रकट कर दिया है कि जाट अथवा गूजर पहिछे वैश्य थे और प्राचीन काछसे वे कृषि और गोरक्षाका कर्म करते थे।

## सोलहवाँ प्रकरण । राजनीतिक परिस्थिति ।

पश्चात्य और पौर्वात्य देशों में भिन्न रीतिसे क्यों पश्चात्य और पौर्वात्य देशों में भिन्न रीतिसे क्यों श्रीर कैसे हुई श्रीर भारतवर्षमें स्वराज्यनिष्ठाका उदय तथा विकास किन विशिष्ट कारणोंसे हुआ, इसका सविस्तर विवे-चन हमने इस अन्थके अथम भागके सातवें अकरणमें किया ही है। प्रत्येक प्रजाजन राष्ट्रका घटकावयव है श्रीर उसपर राष्ट्रहितको जवाबदेही है, ऐसी कल्पना भारतमें कभी दढ़-मुल नहीं हुई। प्रजाके कल्यागाकी दृष्टिसे राष्ट्रको शासन-प्रणाली स्थिर करनेकी भी कल्पना नहीं थी। हाँ, श्रत्यनत प्राचीन कालमें यह घारणा अवश्य ही कढ़ थी कि राष्ट्र जनता-का है। इस देशमें प्रजासत्तात्मक राज्यको करूपना कभी पूर्णा-वस्थाको प्राप्त नहीं हुई। यह करूपना भी श्रारम्भमें उदित नहीं हुई थी कि राजाका ही राज्य होता है। हर एक देश वहाँके राजाके नहीं विक वहाँके निवासियोंके नामसे ही प्रसिद्ध था। श्रागे चलकर राष्ट्रमें शृद्रोंकी भरमार हुई, जिनका राष्ट्रकी शासन-प्रणालीमें कुछ भी हाथ नहीं था। इसीसे राज्यशा-सनके अधिकार विशिष्ट कुलोंके ब्राह्मणों और चत्रियोंके ही हाथमें रहे श्रौर अन्तमें वे पूर्णक्रपसे चत्रिय राजकुलोंके ही हाथ-में आ गये। इस प्रकार आरम्भमें राजशासनका सेत्र अत्यन्त विस्तृत होते हुए भी राष्ट्रमें श्रद्भोंका समावेश होनेके कारण वह वहुत संकुचित श्रीर श्रनियन्त्रित हो गया। प्रारम्भमें लोगों-की यह घारणा थी कि उन्होंने अपनी रत्ताके लिए अपनी अनु-मितसे राजाको शासनाधिकार दिये हैं; उसे प्रजाके कल्याणके लिए उनका उचित उपयोग करना चाहिये। पर श्रालोच्य समयमें यह धारणा वद्त गयी और लोग यह समफने लगे कि पूर्वजन्मकी कठोर तपस्यासे ही इस जन्ममें मनुष्यको राजपद प्राप्त होता है। राजा विष्णुका श्रंश होता है, देवता-श्रींकी कृपासे ही उसे राजपद मिलता है श्रीर उसके श्रधिकार श्रनियन्त्रित होते हैं। ऐसी धारणाएँ ज्यों ज्यों दृद्मुल होती जाती हैं, त्यों त्यों, लोगोंका राष्ट्रप्रेम श्रीर देशाभिमान चीण होता जाता है; क्योंकि ऐसी ही धारणाश्रोंसे खामिभक्तिका

परिपोष होता है। परिणामतः एक श्रोर तो विशिष्ट कुलके प्रति कुछ लोगोंका श्रादर बढ़ता जाता है श्रीर दूसरी श्रोर ग्रप्त रीतिसे कुछ लोगोंमें मत्सरबुद्धि, श्रराजकता तथा खार्थपूर्ण महत्वाकांचाकी श्रभिवृद्धि होती जाती है। 'जिसकी लाठी उसको भैंस' इस कहावतके अनुसार महत्वाकांचासे प्रेरित होकर जो आगे बढ़ता था, कुछ विश्वासघाती उसके साथी वन जाते थे श्रीर विजयो होनेपर वह राजा कहा जाने लगता था, क्योंकि राजाके चुनावमें प्रजाकी सम्मति श्रपेचित होती है, यह भावना विलकुल नष्ट हो चुकी थी और राजद्रोही श्रधिका-रियोंके विश्वासघातसे नये नये राजवंशोंकी स्थापना होती जाती थी। यह निश्चित है कि कोई भी राजवंश क्यों न हो, सौ दो सौ वर्षोंमं उसकी कर्तृत्व-शक्ति नष्ट हो जाती है। संसारकी अन्य वस्तुओंकी तरह राजवंशोंके लिए भी जीर्णता और मृत्यु अपरिहार्य है। श्रतः यदि कोई जीर्ण वृत्तोंको उखाड़ कर उनके स्थानमें नये वृत्तोंका वीजारोपण करे, तो इसमें अनुचित क्या है ? समय समयपर नये पुरुषार्थशील राजवंशोंकी स्थापना लाभजनक ही होती है। ईसाकी नवीं शतान्दी (वि॰ =५=-६३७) के आरम्भमें भारतमें पुराने राजवंश उच्छिन श्रोर नये कतृत्वशालीवंश स्थापित हुए, यह श्रव्हा ही हुआ। उस समय जो नये राज-पूतवंश खापित हुए, वे पूर्ण खतन्त्र और एकसत्तात्मक हो थे। उन्होंने श्रपनी सत्ता लोगोंकी सम्मतिसे नहीं, किन्तु तलवार, पुरुषार्थं और भाई-बन्दोंकी सहायतासे स्थापित की थी। कुलके जो लोग इस प्रकारकी राजसत्ताके श्राधारस्तम्भ होते हैं, उन्हें राजपूत लोग 'भाई-वन्द' कहते हैं। श्रंत्रेजीमें उन्हें 'क्लान्समन' कह सकते हैं। श्रस्तु, उस समय भारतमें जो राजकीय सत्ता-

के सिद्धान्त प्रचलित थे, उनके अनुसार चाहे जो राजकुल स्वापित हो सकता था। केवल उस कुलका प्रतापी और भाग्य-सम्पन्न होना ही अपेक्तित था। फिर भी, जैसा कि अरबी प्रवासियोंने वर्णन किया है, लोगों में कुछ राजसत्ता अव भी अविश्व थी और किसी नये राजकुलके प्रति राजभक्तिकी शपथ लेते समय अथवा उसकी सत्ता स्त्रीकार करते समय वे उसका उपयोग करते थे। सारांश, लोगों में अब भी कुछ जान रह गथी थी।

ये सव प्रमांग श्ररवी प्रवासियोंके प्रवासवर्णनसे ही मिलते हैं श्रीर प्रायः सभी प्रवासी किसी एक मुललेखकी ही नकल फरते हैं। खबसे पुराना प्रवासी खुलेमान लिखता है—"हिन्दु-खानके राजा दूसरे देशोंको जीतनेकी इच्छासे कभी कभी युद्ध करते हैं; पर ऐसे अवसर पहुत कम होते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी एक देशके लोगोंने दूसरे देशके लोगोंपर आधिपत्य जमाया हो। मिरी देशके निकट मलाबार देश श्रपवाद खद्भप है। जब एक देशका राजा दूसरे देशके राजाको जीत लेता है, तब विजित राजाके किसी सम्बन्धीको ही यह गद्दीपर वैठा देता है और नया राजा जेता राजाके अधीन हो कर राजकाज करता है। "इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं देंगे।" (इलियट भाग १, पृष्ठ ७) हम कई-बार लिख चुके हैं कि पाचीन अथवा मध्ययुगीन भारतमें साम्राज्य खापनाके लिए कोई कि भी राज्यको जीतकर अपने राज्यमें मिला नहीं लेता था। जेता सम्राट् विजित राजा श्रथवा उसके सम्बन्धीको गद्दी देकर उससे कुछ ्निश्चित कर भर प्रहण करता था। राज्य-प्रवन्य यथापूर्व चलता था। कन्नोजके प्रतिहारोंका साम्रात्य इसी प्रकारका था। उस

समयके शिलालेखोंसे प्रतीत होता है कि कशौज साम्राज्यके अन्तर्गत कितने ही माएडलिक थे। उदाहरणार्थ, वढ़वानके चावोटक या भारणके चालुक्योंने शिलालेखोंमें श्रपनेको कर्जीजका माएडलिक ही कहा है। इसी तरह राष्ट्रकूटोंके साम्राज्यमें भी बहुतसे माएडलिक राज्य थे। अरवी प्रवा-सियोंने भी यह बात लिखी है; पर सुलेमानके इस वाक्यसे कि इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँ के लोग चलने नहीं देंगे, यह अनुमान होता है कि अबतक लोगोंमें कुछ तेज वच रहा था; अपने हाथमें भी कुछ सत्ता है, यह भावना उनमें जागरित थी। सुलेमानने अपवाद स्वरूप मिरी देशके निकटके लोगोंका उल्लेख किया है। अर्थात् मलाबारके आस पासके चोल, पाएड्य, केरल श्रादि देशके लोग चाहे जिस राजाके श्रधीन रह सकते थे। उनका यह हठ नहीं था कि राजा स्वदेशी ही हो। यह मत आश्चर्यजनक है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि दक्ति एके अनार्य द्रविड़ोंके राज्यकी प्रजामें थोड़ी भी स्वराष्ट्र-भावना अथवा "नैशनेलिटी" वच नहीं रही थी। हमारी समभमें आयों में स्वराष्ट्र-भावना सबसे अधिक श्रौर उनके वाद मंगोलियनों में होती है। सम्प्रति ये ही दो मनुष्यवंश संसारमें श्रव्रगएय हैं। द्रविड़ श्रीर नीयो वंशके लोगं की संस्कृति इतनी पिछुड़ी हुई है कि उक्त मनोभावना उनमें श्रवतक उत्पन्न नहीं हुई हैं। विदेशियों के शासनके प्रति अवतक उनमें उतना तिरस्कार भाव नही देख पड़ता, जितना श्रायों अथवा पीतवर्णके लोगोंके स्वभावमें देख पड़ता है। द्तिण-उत्तर भारतमें आयों और अनायोंका मिश्रण हो जानेसे उनमें स्वराष्ट्र-भावनाकी केवल की ए ज्योति वच रही है श्रीर यही प्रधान कारण है कि हिन्दुस्थान सदाके लिए पराधीन हो

गया। 'इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं देंगे'—सुलेमानके इस छोटेसे वाक्यमें जो थोड़ीसी राष्ट्र-भावनाकी भलक देख पड़ती है, वह भी उस समय नष्ट हो गयी थी जब महम्मद गोरीने उत्तर भारतको पादाकान्त किया था।

श्रस्तु, प्राचीन कालको तरह मध्ययुगमें भो भारतमें बहुत-से राज्य थे। इनमें कुछ वड़े साम्राज्य भी थे जिनकी श्रधीनतामें कितने ही छोटे माएडलिक राज्य थे। बड़े साम्राज्योंमें बार बार लड़ाइयाँ होती थीं। इसलिए नहीं कि कोई श्रपने साम्राज्यका विस्तार करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि कोई किसीके राज्यका श्रपहरण न करे। उस समयके शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि मालखेड़के राष्ट्रकूटों, कन्नीजके प्रतिहारों श्रीर वंगालके पालोंमें इसी उद्देश्यसे युद्ध हुए थे। तीनों साम्राज्योंके श्रधीश्वर राजपृत ही थे, क्योंकि राज्य करनेका श्रधिकार चत्रियोंको ही है, यह प्राचीन समय-का वर्णधर्म इस समय जागरित हो गया था। सब लोगोंकी यही भावना थी कि चत्रियोंको ही राज्य करनेका अधिकार ईश्वरने दिया है। जनता किसी नवीन चत्रिय राजवंशके संस्थापकको राजा बना लेती अथवा उसको राजा खीकार कर लेती थी। मौर्यवंश जब सन्तानहीन श्रौर तेजोहीन हो गया, तव चित्तौड़में जनताने ही वाप्पारावलको अपना राजा बना लिया। इसी तरह बंगालमें मात्स्यन्याय बन्द करनेके विचारसे जनताने गोपालराजको श्रपना राजा बनाया था।

लोगोंकी यह धारणा थी कि केवल राज्य संख्यापकोंके वंश्र जोंको ही राज्य करनेका अधिकार होता है। उस समय और उसके पश्चात् यूरोपमें भी लोगोंकी यही मनः प्रवृत्ति थी। यूरोपके लोग भी यही मानते थे कि राजवंशोंको पीढ़ो दर पीड़ी राज्य करनेका अधिकार ईश्वरदत्त है। भारतमें यदि यही भावना कढ़ हो गयी हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

पाश्चात्य और प्राच्य देशों में एक अत्तर अवश्य था। पाश्चात्य देशोंके लोग धपनी प्रतिनिधि-सभार्श्रोंके द्वारा राज-नीतिक उत्तर-फेरोंपर दृष्टि रखते थे और उनका नियन्त्रण करते थे। भारतवर्षमें ऐसी संस्थाएँ कभी स्थापित नहीं हुई। राजा मान लेने अथवा नया राजा चुननेका यहाँके लोगोंको जो आधा-तिहाई अधिकार था, उसे वे किस प्रकार काममें लाते थे, यह एक महत्वपूर्ण जटिल प्रश्न है। खुलेमान-के इन वाक्योंसे यह समस्या हल हो सकती है-"हिन्दु-स्थानके राजार्त्रोंके पास वड़ी सेना होती है, किन्तु उसे सर-कारसे वेतन नहीं मिलता। जब कभी धर्मके लिए युद्ध होता है, तो सेना वुलायी जाती है। राजा उसे निमंत्रित करता है, किन्तु उसे श्रपना व्ययभार श्राप उठाना पड़ता है।" (इलि-यट भा॰ १, पृ॰ ७) भारतवर्षकी यह परिस्थिति उस समयकी यूरोपकी परिश्वितिके सहश ही थी। उस समय भारतवर्पमें श्रथवा यूरोपमें वैतनिक सेनाएँ नहीं थीं। हर एक राज्यमें कुछ लड़ाके सेनानी और राजाके भाई-वन्द (जिन्हें कुलपुत्र कहते थे) रहा करते थे, जो काम पड़नेपर दलवल सहित इकट्ठे हो जाते थे। कभी वे श्रपना खर्च श्राप सहते श्रौर कभी लूटपाटसे काम चलाते थे। इसी शर्तपर उन्हें भूमि श्रथवा श्राम दिये जाते थे। इस प्रकारको भूमि श्रथवा श्रामी-का उपभोग करनेवाली और सरकारसे वेतन।न लेनेवाली सेनाका श्रधिकार नये राजवंशकी खापनाके समय वहुत होता था। नये राजाको मानना न मानना उसके अधिकारमें था। इससे सुलेमानके इस कथनकी, कि लोग यह आग्रह कर सकते थे कि हमारा अमुक ही राजा हो, सत्यता सिद्ध होती और मीमांसा भी हो जाती है।

भारतवर्षमें सरकारसे वेतन पानेवाली सेनाएँ नहीं थीं, इस साधारण स्थितिके कुछ स्थूल अपवाद भी हैं जिनका श्ररव लेखकोंने ही उल्लेख किया है। वे लिखते हैं—"वल्हारा श्रर्थात् राष्ट्रकूटोंके पास खायी सेना थी श्रीर उसे नियमित रूपसे वेतन मिलता था।" ईसवी श्रठारहवीं सदीके मराठींके लिए जो बात असाध्य थी (सेनाको नियमित रूपसे वेतन देना) वह ईसवी नवीं सदीके उनके पूर्वजीको सुसाध्य थी, अरबी प्रवासियोंके इस प्रशस्तिपत्रको पढ़कर सचमुच आनन्द होता है। यह भी प्रसाणित होता है कि कन्नीजके प्रतिहारों श्रीर वंगालके पालोंकी सेनाश्रोंको भी नियमित उपसे वेतन मिलता था। ये तीनों साम्राज्य थे श्रौर इनके श्रधीन कितने ही मार्डिलिक राजा थे। कन्नीजके विषयमें अरबोंने लिखा है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरमें उसकी चार सेनाएँ सदा प्रस्तुत रहती थीं, किन्तु पश्चिमको सेना विशेष सुसज्जित थी। इसका कारण यह था कि उक्त राज्यकी पश्चिमी सीमा ऋरवीं-के मुलतान राज्यसे मिली हुई थी और श्ररब हिन्दपर ( सिन्धके अतिरिक्त शेव हिन्दुलानको अरब 'हिन्द' कहते थे ) आक्रमण करनेको सदा तत्पर रहते थे। दिच्चणकी सेना बल्-हारा (वल्लभराय राष्ट्रकूट)से सामना करनेके लिए सबद रहती थी, क्योंकि वह अरबोंका मित्र और सहायक था। पूर्व श्रीर उत्तरकी सेनाश्रोंको श्रधिक काम नहीं था। दोनों दिशा-श्रोंसे—बंगालके पाल श्रीर काश्मीरके राज्यसे—भी भय था, किन्तु अरव लेखक लिखते हैं कि ये सेनाएँ इधर उधर भी जाया करती थीं। उनके वर्णनसे यह भी पता चलता है कि कशोजकी प्रधान सेना घुड़सवारोंकी थी। दिल्लियोंकी सेनामें पदाति, अश्वदल और गजदल तीनो थे। वंगालकी सेनामें हाथी अधिक थे; क्योंकि हिमालय और विन्ध्याचलमें हाथी वहुत होते हैं। अरव लेखकोंने वंगालकी सेनाके हाथियोंकी संख्या पचास हजार लिखी है, परन्तु यह अधिक जान पड़ती है।

इन सव वातोंका उस समयके शिलालेखोमें उरलेख न मिलना साभाविक है; पर्थोंकि शिलालेख प्रायः ब्राह्मणों और देवालयोंके दानके लिए ही लिखे गये हैं। ग्रतः ग्ररव लेखकोंके लेखोंपर ही ग्रधिक भरोसा रखना पड़ता है। फिर भी भागल-पुरके शिलालेखमें लिखा है कि वंग सेनामें खस, मालव, हुण, कर्णाट, लाट ग्राद् देशोंके सैनिक थे। (इं० पें० भा० १५, पृ० २०५)

यहां यह लिखना अनुचित न होगा कि विदेशियों की सेना से राजसत्ता के स्थैर्घमें सदा भय रहता है। जब किसी देशके लोग आत्मरत्ता और परराज्यपर चढ़ाई करनेका भार विदेशियों को सोंपते है, तब वे अपनी श्रुरतासे हाथ धो बैठते हैं और कमशः दास्यमें फँसते जाते है। इसके अतिरिक्त वहां का राजकुल परायी सेना के हाथ की कठपुतली वन जाता है और उसके नामपर परायी सेना लोगोंपर धोर अत्याचार करती और उन्हें लूटनेका भी साहस कर बैठती है। इसका अनुभव आधुनिक पूनाके इतिहासमें, दिल्लीके मोगलोंके इतिहासमें और कुरतुग्तुनियांके तुकोंके इतिहासमें प्राप्त हो चुका है। प्राचीन इतिहासमें रोमके रोमनों और मध्यकालीन इतिहासमें वगदा-दक्ते अरवींको भी यही अनुमव प्राप्त हुआ है। अतः उस समय

भारतवर्षकी विभिन्न सेनाएँ किस प्रकारकी थीं, इसका विचार करना महत्वका विषय है। राष्ट्रकूटोंकी सेनामें प्रायः मराठोंकी श्रीर कन्नीजके प्रतिहारोंको सेनामें मारवाड़ी राजपूरोंकी संख्या श्रिषक थी। वंगालकी सेनामें विदेशी श्रिषक थे, यह उपर्युक्त शिलालेखसे प्रतीत होता है। उसमें भारतवर्षकी प्रसिद्ध युद्ध-निपुण जातियोंके सैनिकोका समावेश हुआ था। वंगालके राजा बौद्ध थे श्रीर श्रिषकांश प्रजा भी जिसने हालमें ही हिन्दू धर्म (वैदिक धर्म) स्वीकार किया था, पहले वौद्ध ही थी।

वंगालमें बोद्ध धर्मका अधिक दिनोतक प्रावल्य रहा और इस संवन्धमें उसका श्रनिष्ट प्रभाव इस समय भी वहाँ पड़ रहा था। संभवतः इसोसे वहाँके लोगोंमें सामान्यतः ज्ञात्र-तेजकी कमी हुई। तथापि इतिहास बता रहा है कि प्राचीन हिन्दू राजाओंके समय मगध अपनी ही सेनाके भरोसे लग-भग ८०० वर्षतक अर्थात् चन्द्रगुप्तके समयसे (ई० सन् के ३०० वर्ष पूर्च) वुधगुप्तके समयतक (ई० सन् ५००) सारे भारतपर अपना साम्राज्य कायम रख सका।

उस समय भारतके सव राज्य पूर्णतया एकतंत्र होते हुए भी उनमें एक गुण था। भारतीय राजशास्त्रके श्रनुसार राजा-को नये कानून बनानेका अधिकार नहीं था। लोगोंका विश्वास था कि राज्यके लिए जिन कानूनोंकी श्रावश्यकता होती है वे, सव स्मृतिमें बना दिये गये हैं तथा किसी भी मानवी संस्थाको ईश्वरनिर्मित स्मृतिके कानून बदलनेका श्रधिकार नहीं है। हम भारतीयोंका विश्वास है कि खुष्टिके श्रारंभमें ब्रह्माने मनुष्योंके व्यवहारके लिए कानून बनाकर मनुको दिये जो मन्वादि स्मृतियोंमें श्रधित हैं तथा उनमें परिवर्तन या परिवर्धन करनेका किसीको श्रधिकार नहीं है। ऐसा

विश्वास करना हमारी भूल हो सकती है, पर यह मानना पड़ेगा कि राजाश्रोंके श्रानियंत्रित शासनके लिए ईश्वर-निर्मित कानुनोंका प्रतिबंध होना श्रावश्यक ही था। राजाश्रोंको स्वेच्छानुसार कानून बनानेका श्रिथकार मिल जानेपर अनियंत्रित शासनके अत्याचार और भी वढ़ जाते, पर इस प्रतिबंधसे वैसा न होने पाता था। स्मृत्युक्त कानून श्रनेक वार्तोमें श्रधूरे या श्रयोग्य हो सकते हैं पर वे सदसद्विक बुद्धि और अनुभवके आधारपर वनाये गये हैं। इस कारण वे सामान्यतः समाजके लिए हितकर ही हैं। इसी प्रकार उस समय राज्यका खर्च भी वहुत कम था जिस-से किसी राज्य या राजाको स्वृत्युक्त करोसे, अर्थात् जमीन-की उपजके छठवें भाग श्रीर व्यापारके लाभके पचासवें भागसे, श्रधिक कर वसूल करनेकी श्रावश्यकता ही न प्रतीत होती थी। राजाके लिए इतना ही वस था कि वह चोरी रोकनेका पूरा प्रवन्ध कर दे ( श्रीर यही राजाका मुख्य कर्तव्य हुआ करता था जैसा कि प्रतिहारोंके राज्यमें लोग स्वीकार करते थे )। श्रतः श्रनियंत्रित शासकोंके श्रधोन होते हुए भी भारतीय राज्य सुन्यविषत श्रीर सुली थे।

भारतके ये राज्य प्रायः श्रापसमें लड़ा करते थे। उनका कभी कोई संघ न बना श्रोर न वे किसी एक सम्राट्की श्रघी नतामें ही श्राये। वहुतोंका खयाल है कि ऐसा न होनेसे तथा छोटे छोटे राज्यों में श्रापसमें युद्ध होते रहनेके कारण मुसलमानोंने भारतको पददलित किया। पर इस संवंधमें हमारा मत भिन्न है। पहले भागमें हम श्रपने विरुद्ध मतपर विस्तारके साथ विचार कर चुके हैं इसलिये यहाँ कुछ श्रोर वार्ते देनेके सिवा इस विषयपर श्रधिक लिखनेकी श्रावश्यकता नहीं। सदा

युद्ध होते रहना अनिष्टकर है पर बीच बीचमें युद्ध हो जाना समाजके लिए हितकर हो होता है और इससे समस्त मानवजातिकी उन्नति होती है। युद्ध से लोगों में चात्रतेज बना रहता है, इतना ही नहीं, समाजकी बौद्धिक प्रगति भी होती है। बीच बीचमें होनेवाले इन्हीं युद्धोंके कारण आज यूरोपकी उन्नति हो रही है, यह हम देख ही रहे हैं। इसी प्रकार प्रासंगिक युद्धोंसे भारतके मध्ययुगीन राज्योंका उत्कर्ष हुआ। राष्ट्रकूटोंने प्रतिहारोंके विरुद्ध युद्ध में कभी कभी विदेशी अरबोंकी सहायता ली तो भी कुछ न बिगड़ा अर्थात् प्रतिहारों या देशकी इससे कोई हानि नहीं हुई।

भाग १, प्रकरण ७ में हम कह चुके हैं कि फ्रान्सके राजा मथम फ्रान्सिसने जर्मन युद्धके समय तुकाँसे सहायता ली थी। जर्मन उसके धर्मबन्धु और तुर्क धर्मशत्रु थे। इली तरह राष्ट्र-कूटोंने श्ररबोंसे सहायता ली थी। इसमें कोई श्राश्चर्य या हानि नहीं है। अन्तर इतना ही है कि फ्रान्स अथवा जर्मनीको तुर्कं या अरब पादाकान्त न कर सके; किन्तु राष्ट्रकूटों श्रीर प्रतिहारों तथा उनके वंशजोंको मुसलमानोंने पादाकान्त कर डाला। यूरोपीय राष्ट्र ग्रबतक ग्ररबों (सेरासनों) ग्रथवा तुकोंके मुकावलेमें वैसे ही, किंबहुना श्रधिक, प्रवल हैं, किन्तु हिन्दुस्थानी दुर्वल हो गये। इसका कारण यह है कि यूरोपीय राष्ट्रोंके लोगोंमें राष्ट्रीय भावना (नेशनेलिटी) अत्यन्ते तीझ-तासे जागरित है। अरब लेखकों के वर्णनोंसे विदित होता है कि भारतके मध्ययुगीन राष्ट्र यद्यपि श्रापसमें लड़ा-क्रगड़ा करते श्रीर कभी कभी श्ररबोंसे सहायता भी लेते थे, तथापि उनमें कुछ राष्ट्रीय भावना श्रवश्य हो जीवित थी। इसीसे वे राष्ट्र बलसम्पन्न थे।

हमारी समक्षमें हिन्दुस्थानको साधारण्तया साभाविक परिखिति ही ऐसी है कि हर एक शान्तमें जुदा जुदा ही राज्य रहे। अशोक अथवा हर्षके समयमें समस्त देशमें एकछुत्री राज्य रहा, पर वह भारतकी ग्रांखामाविक खिति थी। हर एक प्रान्तके लोकस्वभाव, भाषा, जलवायु, प्राचीन इतिहास-पर-म्परा, मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ आदि सभी भिन्न होने-के कारण यहां प्रति प्रान्तका एक राष्ट्र होना ही अपरिहार्य है। आजकल समग्र भारतवर्ष एक देश है और उसकी हढ़ सुर-चित चतुःसोमापँ भी हैं। परन्तु राष्ट्रगठनके लिए नैसर्गिक भौगोलिक सीमात्रोंकी विशेष आवश्यकता नहीं होती। उदा-हरणार्थ हालैएड और जर्मनीके बीचकी सीमा एक धागेसे श्रधिक दढ़ नहीं है। वेलजियम श्रौर फ्रान्सके बीचकी सीमाकी भी यही श्रवस्था है। परन्तु हालेंड श्रोर वेलजियमने श्रवनी स्वतन्त्रता पवल जर्मनों श्रीर फ्रेंचोंसे श्रनेक युद्ध कर सहस्र वर्षोंसे श्रवतक सुरत्तित रखी है। भारतमें सिन्ध, पंजाब, श्रवध, राजपूताना, संयुक्त प्रान्त श्रीर वंगालकी सोमाएँ विशेष सुदृढ़ नहीं हैं। इन प्रान्तोंमें मध्ययुगीन समयमें विभिन्न चल-वान् राज्य थे। यदि उनमें वलवती राष्ट्रीय भावना भी जागरित रहकर वृद्धिगत होतो रहती, तो निःसन्देह वे राज्य आज भी जीवित दशामें देख पड़ते।

वर्तमान समयमें समस्त भारतवर्षमें विदिश लोगोंका साम्राज्य है। इस कारण भारतवासियों में एक-राष्ट्रीयताकी भावना जागरित हो रही है। इस भावनाने प्रान्तीय सीमार्थ्यों का उस्रङ्गन कर दिया है। इससे भारतका एक राष्ट्र म्रथवा भ्रमेरिकाकी तरह समस्त प्रान्तोंका संयुक्त राष्ट्र यहां स्थापित होना सम्भव है। अनेक प्रान्त मिलकर एक राष्ट्र होनेके लिए

जो श्रावश्यक गुण होते हैं, वे भी यहां उत्पन्न हो रहे हैं। परन्तु ये गुण मध्ययुगीन समयमें नहीं थे। "होली रोमन एम्पायर" के समयमें यूरोपकी जैसी स्थिति थी, श्रिधकांश श्रीर महत्व-पूर्ण बातों में मध्ययुगीन समयमें हिन्दु खानकी भी वैसी ही थी। यूरोपियन लोग मानववंशकी दृष्टिसे एक ही वंशके अर्थात् श्रार्य हैं। भारतवासी भो उसी श्रर्थात् श्रार्य श्रथवा श्रार्य-द्रविड़-वंशके हैं। यूरोपकी तरह भारतके हर एक प्रान्तकी पृथक् भाषा थी। यूरोपमें जिस प्रकार धर्मसम्बन्धो एक ही लेटिन भाषा थी, उसी प्रकार हिन्दुस्थानमें भी संस्कृत भाषा सव प्रान्तोंमें प्रचलित थो। उसे सब प्रान्तोंके पिएडत जानते श्रीर वोल सकते थे। यूरोपमें धर्मश्रन्थ 'बाइबिल' सर्वमान्य था। भारतमें सभी लोग वेदानुयायी थें। यूरोपमें रोमन कैथों लिक धर्मके कारण मेरी, ईसा आदिकी सूर्तियां पूज्य मानी जाती थीं। भारतमें भी वेदानुयायी शिव-विष्णुको सूर्तियोंको पूज्य मानते थे। भारतमें सब लोग एक ही धर्मशास्त्र (कानून) -मनु-याज्ञवल्क्यादि रुष्टतियों-को प्रमाण मानते थे। यूरोपमें भी सब राष्ट्रोंको 'रोमन होली एम्पायर" के कानून मान्य थे। भारतमें विभिन्न राष्ट्रोंकी सीमाएं यूरोपके राष्ट्रोंकी तरह प्रायः कल्पित और अस्थिर थीं। दोनों और ऐसे राष्ट्रोंकी संख्या कम नहीं थी। इस प्रकारकी समान परिस्थितिमें भी यूरोपमें "पवित्र रोमन साम्राज्य" के नामपर जैसे एक राष्ट्र निर्माण न हो सका, उसी प्रकार भारतके मध्ययुगीन राष्ट्रोंका भी एक राष्ट्र नहीं बन सका। इसका कारण यह है कि प्रान्तीय श्रमि-मान श्रौर भिन्न राष्ट्रीय भावनाएं उस समय इतनी तीव थीं कि एक-राष्ट्रोयत्वकी भावनाका सुपरिणाम उनके मस्तिष्कर्मे पैठ ही नहीं सकता था। इसीसे अनेक राष्ट्रोका एकीकरण

उस समय असम्भव था। इसमें खेद करनेकी श्रथवा दोषा-स्पद कोई वात दोनों राष्ट्रों ( पूर्व-पश्चिम ) के लिए नहीं थी। यूरोप श्रीर हिन्दुस्थानके राष्ट्र एक दूसरेसे परस्पर भिन्न ही वे। परन्तु यूरोपमें राष्ट्रीयत्वकी भावना जैसी दृ मूल होती गयी, वैसी यदि भारतमें भी होती गयी होती तो आज यूरोप श्रीर भारतकी खिति भिन्न न होती। तीसरे भागमें हम यह सिद्ध करेंगे कि श्रागेके (१००० ई० स० के वादके) समयमें विभिन्न प्रान्तोंके लोगोंकी राष्ट्रीय भावना शिथिल हो चली श्रीर ईसाकी वारहवीं सदोके श्रन्तमें सभी राष्ट्र अफगान श्रौर तुर्कोंके आक्रमणोंके सामने उहर न सके। कुछ यह वात नहीं है कि परायी सत्ता और पराये धर्मके विरुद्ध इन भारतीय राष्ट्रीने संघटन करनेका प्रयत्न न किया हो। इन्होंने दो वार अरवीं श्रौर तुर्कों के विरुद्ध उतना ही प्रयत्न किया जितना यूरोपने किया था; परन्तु राष्ट्रीय भावना प्रवत्त होनेके कारण जहाँ यूरोपको सुयश मिला वहाँ भारतको उसके स्रभावके कारण श्रपमानित होकर अपयशभाजन वनना पड़ा। दोनों श्रोर संघटनके द्वारा श्रौर एक यत्न सफल हुआ। हिन्दु शानके सभी राष्ट्र राजपूर्ताकी सत्ता मानते थे। अरवींके वर्णनातु-सार तव राजपूर्वोको एक स्वतन्त्र जाति ही वन गयी थी। काबुलसे कामकप श्रीर काश्मीरसे कोकणतक सव देश .राज-पूर्तोके श्रधिकारमें था। इन्हींके ३६ कुलोंका उल्लेख चन्दके ग्रन्थमें है श्रीर उससे पहिले इनका उल्लेख राजतरिकणीमें हो चुका है। इन ३६ कुलोंमें विवाह-सम्बन्ध होते थे। यह परिस्थिति यूरोप जैसी ही है। वहांके भिन्न राष्ट्रोंके राजवंश समान-धर्मी और समान-वंशीय होनेसे उनमें विवाह-सम्बन्ध होते थे। दोनों श्रोर भिन्न-धर्मी श्रोर भिन्न-बंशीय मुसलमानों- के विरुद्ध संघटन करनेमें कोई बाघा नहीं थी। इस प्रकारका संघटन होनेपर भी राष्ट्रीय भावनाके अभावसे हिन्दुस्थानका पतन हुआ। यह शोचनीय घटना कैसे घटी, इसका विचार सीसरे भागमें किया जायगा।

## सत्रहवाँ प्रकरण । मुल्की श्रीर फौजी व्यवस्था।

## ( श्र ) मुन्की व्यवस्था

स्थिति सातवीं और आठवीं शताब्दी (वि० ६५ द-दे १५७) में भारतके विविध प्रान्तों में मुल्की और फ़ीजी व्यवस्था कैसी थी. इसका स्विस्तर वर्धन हम पहिले भागमें कर चुके हैं। नवीं और दसवीं शताब्दी (वि० ६५ ६०५७) की व्यवस्था भी प्रायः पैसी ही थी। तत्कालीन शिलालेखों, अर्थात् देवस्थानों और ब्राह्मणोंको दिये गये दानपत्रोंके आधारपर उस समयके राज्य-प्रवन्धका थोड़ा-बहुत अनुमान किया जा सकता है। पूर्वशतकोंके इति-हासकी खोजमें जिस प्रकार हुएनसङ्गके लेखोंसे सहायता मिलती है, उसी प्रकार नवीं और दसवीं शताब्दीकी परिस्थिति जाननेमें अरबी प्रवासियोंके लेखोंसे मिलतो है। इस प्रकरणमें हम ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीकी मुल्की और फ़ीजी व्यवस्थाका संनित्त वर्णन करेंगे।

समग्र भारतवर्षमें सब मिलाकर लगभग पचास राज्य थे। प्रत्येक राज्य देश कहा जाता था श्रीर वहाँ श्रानियन्त्रित राजसत्ता प्रधापित थी। प्राचीन परिभाषाके श्रवुसार कुछ राज्य साम्राज्य कहलाते थे। इनके अन्तर्गत कुछ राज्य होते थे, जो खतन्त्र होनेपर भी सम्राट्का प्रमुख खीकार करते थे। इस प्रकारके साम्राज्य दो या तीन थे—पहिला उत्तर भारतमें कन्नौजका, दूसरा दित्रणमें मालखेड़का श्रीर तीसरा पूर्वमें मुंगेरके पालोंका। इन साम्राज्योंमें श्रनियन्त्रित राज्यसत्ता श्रवश्य थी, किन्तु राज्यप्रवन्ध उत्तम था। पहिले भागमें इम कह चुके है कि हिन्दू राजनीति राजाश्रोंको कानून वनाने का श्रिषकार नहीं देती। इससे कोई राजा मनमाने श्रीर हािकर कानून नहीं वना सकता था। ऐसे कानूनोंसे राज्य-प्रवन्धमें अन्यवस्था उत्पन्न होती है। यहाँ कानून ईश्वरनिर्मित समक्षे जाते थे श्रीर राजाको केवल उन्हें काममें लाने मरका श्रधिकार था। जो राजा ईश्वरनिर्मित कानूनोंका उल्लंबन करता, उसपर जनता और धर्मगुरु रुष्ट हो जाते थे, जिससे उसका राज्य श्रधिक दिनोंतक टिक नहीं सकता था। श्रपवादसद्भप काश्मीरके श्रह्मरवर्मा जैसे राजा भी थे, किन्तु श्रधिकांश राजा धर्मके भयसे स्मृति त्रणीत कानूनोंका यथार्थ कपसे पालन करते थे। इस प्रकार भारतीय राज्योमें ग्रानि-यन्त्रित राजसत्तात्मक राज्यप्रणाली होनेपर भी वे राज्य सुव्यवस्थित और सुखी थे।

स्पृतिप्रणीत कानूनके अनुसार सृमिकी उपजका छुठाँ भाग और व्यापारसे होनेवाले लाभका पचासवाँ भाग राजा करके कपमें लोगोंसे ग्रहण करता और उसके वदलेमें विदेशि-योंके आक्रमणों और चोरों तथा लुटेरोंसे जनताका संरक्तण करता था। कन्नौजके प्रतिहार राजा अपना यह कर्तव्य किस खूबीसे पालन करते थे इसका वर्णन शरब यात्रियोंने अपने लेखों में किया है, जिनके अवतरण हम पहिले दे चुके हैं। उन-से यह भी स्पष्ट होता है कि तब गुर्जर देशमें चोरों और डाकुओं का भय बिलकुल नहीं था। कन्नोजकी तरह अन्य देश भी उनके उपद्रवसे बचे हुए थे।

तत्कालीन दानपत्रींसे यह भी प्रतीत होता है कि आलोच्य शताब्दियों में मुक्की और फौजी प्रबन्धके लिए भुक्ति (जिला) और विषय (तहसील) की योजना की गयी थी। उदाहर-णार्थ, महेन्द्रपालके (विक्रम शक ८५१ के) दिच्वादुवौलीके प्रतिहार साम्राज्यके दानपत्रमें इस प्रकारका उक्लेख है— "श्राविस्तिभुक्ती श्राविस्त-मण्डलान्तः पाति वालयिक विषय-सम्बद्ध पाण्यिक ग्रामः।" अर्थात् पाण्यिक नामक गाँव श्राविस्तिमण्डलके अन्तर्गत तहसील वालयिक जिला श्रावस्तीमें है (इं० पे०१५, पृ०११३)। इसमें भुक्ति और विषयके वीच मण्डल नामक एक विभागका उल्लेख है, जिसे हम 'सव-डिविजन' कह सकते हैं। मण्डल शब्द दिल्लोमें भुक्तिके अर्थमें पहिलेसे प्रचलित था। ईसाकी नवीं-दसवीं शताब्दीमें वह उत्तरमें भी प्रचलित हो गया। मण्डलपित अथवा मण्डलोई शब्द मालवामें श्रव तक प्रचलित है।

विभिन्न राज्योंके दानपत्रोंसे देश-विभागोंके नामोंमें भी कुछ अन्तर जान पड़ता है। महाराष्ट्रके राजा राष्ट्रकूट अपने दान-पत्रोंमें केवल देश-विभाग-स्चक 'विषय' का ही उल्लेख करतें थे। उदाहरणार्थ, शक ६६२ (सन् ७७०) के द्वितीय गोविन्द-राजके 'आलास' दानपत्रमें भुक्तिका नहीं, केवल विषयका ही उल्लेख है। अधिकारियों और ग्रामको आयका विवरण उसमें नहीं है। कोंकण और कर्णाटकके दानपत्रोंमें विषय, भुक्ति या मण्डलके वदले केवल ग्रामोंकी संख्या लिखी गयी है। उदाह-

रणार्थ, वरेगलके ध्रुवराजाके दानपत्रमें बनवासीका उल्लेख 'द्वादश सहस्र बनवासी' (एपि० इंडि० ६ पृ० १६१) इस प्रकार किया गया है। इसी तरह गुजरातके दन्तिवर्माके दानपत्रमें लाट देशके वयालीस गाँवोंमेंसे एक, निलगुराडके दानपत्रमें वेलवल त्रिशती तथा उसके उपविभाग मूलगुन्द द्वादश (ए० इं० ६, पृ० २८७ श्रोर १०७) का निर्देश है। कर्णाटक, लाट, कोंकण श्रोर दत्तिण प्रान्तमें संख्या-सुचक नामोल्लेखोंकी विशेषता पायी जाती है श्रोर षट्पष्टि श्रर्थात् साष्टी श्रादिके रूपमें वह श्रवतक विद्यमान है। राधनपुरके तृतीय गोविन्द्रराजके दानपत्रमें (ए० इं० पृष्ट २४५) केंबल धुक्तिका ही उल्लेख है (रासीयन भुक्त्यन्तर्गत रहजत नामग्राम)। इस दानपत्रका सम्बन्ध गुजरातके एक गाँवसे है। इसी तरह सन् ७६४ (वि० ८५१) के राष्ट्रकूटोंके पैठणके दानपत्रमें केंबल प्रतिष्ठान भुक्तिका ही उल्लेख है (ए० इं० ३, पृ० १०८)।

राज्यप्रवन्धके लक्षप और बहुतसे अधिकारियों के नामों का बड़ा ही मनोरंजक उल्लेख कुछ दानपत्रों में है। पहिले कहे अनुसार कन्नोजके दानपत्र हर्षके समयसे लिखे गये हैं। उनके शब्द गिने गिनाये और आवश्यकतासे अधिक नहीं हैं। अधिकारियों के नामनिर्देश भी अस्पष्ट हैं (सर्वानेव यथाखान नियुक्तान्)। परन्तु नारायणपालके भागलपुर-दानपत्रमें,— वाणहारा उह्लिखित वंगालको शब्दाडम्बर-प्रवृक्तिके कारण,— वहुत सी उपयुक्त वार्ते अवगत होती हैं। उसमें गाँवके दानका जिन अधिकारियों से सम्बन्ध है, उनकी गणना इस प्रकार को गयी है (अधिकारियों के पदों का भाषान्तर इं० ऐं० १५ में नहीं किया गया है, किन्तु हम इसका साहस करते हैं)—

१-राजराजानक ( मार्ग्डलिक )

```
२—राजपुत्र ( राजाके श्राप्त चत्रिय योधा )
```

- ३-राजामात्य (प्रधान मंत्री)
- थ-महासान्धिविग्रहिक (सन्धि श्रौर युद्ध-विभागका मन्त्रो)
- ५-महात्तपटलिक ( प्रधान मुल्की अधिकारी )
- ६-महासामन (सरदारोंका अधिकारी)
- ७—महासेनाधिपति सेनाधिपति ) उ० सरलश्कर
- द--महाप्रतिहार (मुख्य द्वाराधिपति श्र० ए. डी. काँग
- ६-महाकर्ताकृतिक (?)
- १०-महादौलाध्य साधनिक (किलेपर कब्जा करनेवाला)
- ११--महादग्डनायक ( प्रधान न्यायाधीश )
- १२—महा कुमारामात्य (राजकुमारोका मुख्याधिकारी) वे राज्यके मुख्याधिकारी हुए। जिलोमें इनके प्रतिनिधि इस प्रकार थे—
  - १३-राजस्थानीयोपरिक ( जिलाधीश )
  - १४—दशापराधिक (दस अपराधोंका दगड देनेवाला मजिस्ट्रेट)
  - १५—चौरोद्धरणिक (चोरोंका पता लगानेवाला पुलोस अधिकारी)
  - १६—दारिडफ ( जेलका अधिकारी )
  - १७-दराडपाशिक (दराडाज्ञाको अमलमें लानेवाला)
  - १ = शौल्किक (कर-विभागका अधिकारी)
  - १६-गौल्मिक ( पुलीस चौकियोंका अधिकारी )
  - , २०— चेत्रप ( कृषि विभागका श्रिधिकारी )
    - २१-प्रान्तपाल (जिलेकी सीमाका संरचक )
    - २२-कोट्टपाल (किलोका सरवक)

२३ - खएडरचक (?)

२४—आयुक्तक—नियुक्तक (प्रतिनिधि और कारकून) इसके बाद फौजी अधिकारियोंके नाम इस प्रकार दिये गये हैं—

२५-हाथियों, घोड़ों, किलों और नौकाओंका अधिकारी।

२६-गाय, वैल, भेड़ श्रादिका श्रधिकारी

२७-- दूत प्रेषणिक ( जासूस)

२८-गमागमिक (?)

२६ अभित्वरमान (१)

३०—तहसीलका प्रधान अधिकारी

३१--ग्रामाधिकारी (पटेल = पटवारी)

३२—पुलीस सिपाही ( चाटभट )

ये सभी अधिकारी लाट, कर्णाट, कुलिक, हूण, खश, मालव और गौड़ देशके हैं। शिलालेखके लेखकने उक्त अधिकारियोंकी स्वी देकर भी लिखा है—"इनके अतिरिक्त अनुद्धिति अन्य अधिकारी!"

दानपत्रका इन अधिकारियों से क्या सम्बन्ध है, इसकी करणना को जा सकती है। वर्तमान राज्यमणालोमें गजर द्वारा जिस प्रकार राजाल्ला सब अधिकारियों तक पहुँचायी जाती है, उसी प्रकार दानपत्रों हारा उस समय राजाजा घोषित की जाती थी। उदाहरणार्थ किनी दानपत्रमें यह आला हो कि अमुक गाँवमें पुलीस या सिपाही प्रवेश न करें, तो इसका फीजी अधिकारियों तथा पुलीस और न्याय-विभाग के अधिकारियों को विदित हो जाना आवण्यक है। अधिकारियों की इस स्वीसं प्रतीत होता है कि हिन्दुन्यानकी मुल्की और फीजी व्यवस्था उस समय पूर्णताको प्राप्त हो चुकी थी और वर्तमान समुत्रत राज्यप्रणालों के सब विभाग तथा अङ्ग उसमें समा-

विष्ट थे। अधिकारियोंके नाम बंगालके राज्यके हैं, किन्तु थोड़े फेर-फारके साथ वे अन्य सब राज्योंमें भी प्रचलित थे। पहिले भागमें हमने वलभी शासनकालके गुजरातके अधिकारियोंके नाम दिये हैं। उनसे उक्त नामोंमें बहुत भेद नहीं है।

विभिन्न राज्योंके दानपत्रोंके नसूने भिन्न होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सब राज्योंकी राज्य प्रणाली भी भिन्न भिन्न थी। देश-भेदके कारण जो थोडा भेद है, उलका उल्लेख कर देना उचित होगा। राष्ट्रकूटोंके दानपत्र राष्ट्रपति, विषयपति, ग्रामकूट, श्रायुक्तक, नियुक्तक श्रीर महत्तरको त्तदय कर तिखे गये हैं। राष्ट्रपति द्विगापथका विशिष्ट श्रधि-कारी होता था। हम कई बार कह चुके हैं कि देशविभाग-स्चक राष्ट्र शब्द महाराष्ट्रमें ही बंरता जाता था। मुसलमानी राजत्वकालमें इस विभागका अधिकारी सूवा और उसके मातहत तहसीलदार हुआ करता था ( ए० इं० ६ पृष्ठ २४५ )। महत्तर पटेलको कहते थे। कोंकणमें 'म्हातरे' के कपमें अब तक यह शब्द प्रचलित है। गुजरातके दन्तिवर्माके दानपत्रमें उपर्धुक्त नामोंके श्रतिरिक्त 'बालापक' शब्द भी श्राया है। उसका किसीने भापान्तर नहीं किया और उसका समक्षना भी कठिन है। सन् ६३३ (वि० ६६०) के सांगली दानपत्रमें (इं॰ एँ० भा० १२) 'राष्ट्रपति विषयपति आमकूट सहत्तर श्रायुक्त नियुक्तकाधिकारान्' ये ही चिर परिचित शब्द ह। कर्णाटकमें सामपुरी गाँव होनेसे 'सात सौमें-से एक ' ऐसा उसका वर्णन किया गया है। सन् ६७२ (वि०१०२६) के कर्डा-दानपत्रमें भी इन्ही अधिकारियोंके नाम हैं श्रीर लिखा गया है कि यह गाँव तीन सी में से एक है। (इं० पें० सा० १२, पृष्ठ २६३ )।

दानपत्रोंमें ग्रामवासियोंका वर्णन विभिन्न प्रकारका है। बंगालके ताम्रपटका वर्णन श्रधिक सविस्तर है। गाँवके लोगोंमें ब्राह्मण ( महत्तम ), व्यापारी (उत्तम), पुरोधसे लेकर मेद, चाएडाल, भंगी, डोम तकके नाम हैं (इं० पें० भा० १५, पृ० ३=६)। राष्ट्रकूटोंके दानपत्रोंमें केवल "महत्तर श्रादि" इतना ही लिखा है। महत्तर शब्द कोंकणमें अवतक प्रच-चित है, किन्तु द्विणी घाटमें कहीं सुनाई नहीं देता। वाक्पति श्रीर भोजके समयमें परमारोंके दिये मालवाके दानपत्रमें "प्रतिवासिनः पद्घ किलजनपदादींश्च वोधयति" शब्द हैं। इनका श्रर्थ है—"निवासी, पहिकल श्रीर गाँवके श्रन्य मनुष्यी-को राजा स्चित करता है।" सन् १००० (वि० १०५७) के लगभग मालवाके दानपत्रमें पट्टिकल शब्द सर्वप्रथम लिखा गया, परन्तु श्रव वह देशभरमें प्रचलित हो गया है। पंचाव-से महाराष्ट्रतक यह शब्द 'पटेल'के रूपमें गाँवके मुख्या-धिकारीके लिए बरता जा रहा है। पट्टिकल शब्द कहाँसे श्राया श्रीर उसका श्रर्थ क्या है ? हमारी समक्षमें हर्षके समय-में प्रयुक्त हुए ' अन्तपटलिक ' शञ्दका यह संनिप्त रूप है। पट्टलिकसे पट्टिकल और फिर उसका अपभंश पटेल वन गया है। गाँवोंका दान करते हुए—" सोद्रंग सपरिकर सद् शापराध सभूत वाटप्रत्यायसोत्पद्यमानविधिक सधान्य हिर-एयादेय श्रचारभट प्रवेश सर्वराजकीयानाम हस्तप्रक्षेपणीय" इत्यादि शब्द पिछलो शताब्दियोंके दानपत्रोंकी तरह इन शतान्दियोंके दानपत्रोंमें भी लिखे गये है। इनसे गाँवकी श्रायके सम्बन्धमें दानकपमें गाँव पानेवालोंके श्रधिकार सिद्ध हो जाते हैं। दोनों समयोंके वर्णन प्रायः समानार्थक हैं। उद्गगका अर्थ है—कर स्वरूप भूमिकी उपजका पष्टांश।

कभी कभी उद्गंगके स्थानपर भोग शब्द भी प्रयुक्त हुआ ' है। हिरएयका अर्थ है-व्यापारसे हुए लाभका पचा-सवां भाग। अन्य विशेषण हर एक गाँव और उसके स्वामीके अधिकार-निदर्शक हैं; जैसे उस गाँवमें पुलीस या सिपाही प्रवेश न करें, इत्यादि। अपनी सोमामें चौपायोंके चराने, श्राम तोडने (साम्रकी जगह 'साम्र' सममना चाहिये), मधूक अर्थात् महुवेका उपयोग करनेका अधिकार त्रामके स्वामीको था। गुजरातकी तरह बंगालमें भी तब मह्या एक आमदनीका जरिया था। सारांश, जंगल विभागके अधिकारीको दान किये गाँबों में खुसने अथवा चरीकी भूमि संरक्तित रखनेका अधिकार नहीं था। गाँवके साथ 'तल और गर्ताधर' अर्थात् अवड्-लावड् भूमि भी दी जाती थी। वंगालमें ऐसी भूमि बहुत है और खालसामें वह सरकारके अधिकारमें होगी। इसी तरह आम और महुवेके पेड़ किसीने रोपे हों, परन्तु उसकी अपनी भूमिमें न हों, तो वे सरकारी माने जाते हैं, ग्रामके स्वामीके नहीं। यह भी कह देना उचित है कि उस समय संग्कार किसी ग्रामसे एक निश्चित सीमातक बेगार ले सकती थी। श्रर्थात् वर्षमें कुछ निश्चित दिनतक ही सरकार मजुरोंसे काम ले सकती थी और बेगारके सन अधिकार दान पाये हुए त्रामांके स्वामियोंके ही हुआ करते थे। यही कारण है कि श्रिधिकतर दानपत्रोंमें " सोत्पद्य मानविष्टिक " ये शब्द मिलते हैं। मालवाके दानपत्रोंमें भी इसी प्रकारका अर्थात् "स्वलीमातृणकाष्ठगोचर पर्यन्तः सचुलमालाकुलः सहिरएय भागभोगः सोपरिकरः सर्वादायसमेतः" इन शब्दोमं वर्णन मिलता है। गोचरके साथ कोष्ठ अर्थात् जलानेकी लकड़ी देने वाले वृत्त तथा अन्य मूल्यवान् या अल्प मूल्यके वृत्त देनेका भी

दानपत्रों में उल्लेख है। "देव तथा ब्राह्मणको पहलेसे ही दिये गये दानके अतिरिक्त" ये शब्द भी दोनपत्रों में प्रायः रहते हैं। यह अपवाद आजकलकी सनदों में भी रखा हुआ दिखाई देता है। इस कालके तथा पाचीन कालके दानपत्रों में दान की हुई वस्तुओं की स्ची में "मृतवाटप्रत्यादये" ये शब्द प्रायः मिस्तते हैं। पर इनका अर्थ लगाना कठिन है।

ग्रामोंके मुक्की श्रधिकारी वंशानुगत हुत्रा करते थे पर इसमें सन्देह नहीं कि तहसील तथा भुक्ति अर्थात् जिलेके (परमारोंके मालवाके दानपत्रोंमे सुक्तिके व्यानपर "पथक" शब्द प्रयुक्त हुआ है और उसमें दिश्णी, पूर्वी आदि उपविभाग किये गये हैं। अधिकारियोंको राजा जब चाहते नियुक्त करते और जब चाहते निकाल देते। शिला-लेखोंमें इस प्रकारकी नियुक्तियोंके उत्लेख है। उदाहरणार्थ सियाडोनोके दानलेखसे (ए० इं० भा०१) हमें यह ज्ञात होता है कि वह प्रान्त ई० सन् ६१२ (वि० ६६६) में महाराज दुर्लभके और ई० सन् ६६० (वि० १०१७) में महा-राज निष्कलंकके अधिकारमें था। ग्वानियरके वस्तम सामीके शिलालेखमें ( ए० इं भा० १, ए० ६५७ ) यह उत्लेख है कि श्रादिवराह शर्थात् कश्रीजक्षे भोज राजाने गुजरातके श्रानन्दपुर नगरके नागर ब्राह्मण श्राह्मके गुणोंको दलकर उसे ग्वालियरका किलेदार नियुक्त किया (श्री मदादिवराहेण त्रैलोक्यविजिगीपुणा । तहुणान्यः परिजाय कृतो गोपादि पालने॥)। श्रह्मका वाप राजा मोजके पिता रामभद्रके शासनकालमें एक अधिकारी था। इससे हमें यह वात मालूम होती है कि गुजरात और ग्वालियर दोनोपर कन्नोजके राजा-श्रोंका श्रधिकार था, इतना ही नहीं गुजरातका निवासी

ग्वालियरमें अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता था। क्त्रोजके लोगोंको गुजरातमें अधिकारी नियुक्त करनेकी बात भी शिलालेखोंमे आयी है। इसी प्रकार राष्ट्रक्टोंके राज्य-कालमें कर्णाटकमें ( उदाहरणार्थ बहोली स्थानमें ) वाहरी लोग ग्रिधिकारी नियुक्त होते थे। इन्हें सब प्रकारके श्रिधिकार होते थे। ये एक प्रकारसे अपने जिलेके छोटे मोटे राजा ही होते थे। इन्हें पंच महाशब्दोंका अर्थात् शंख, नगाड़े आदिका प्रयोग करनेका अधिकार मिलता था (समधिगत पंच महाशब्दः )। जान पड़ता है कि मुगल तथा मराठी रिया-सतोंके स्वेदारोंकी तरह इन्हें धार्मिक दानोंकी मंजूरी देनेका भी अधिकार था। ये अधिकारी दंशानुगत नहीं होते थे पर वहुधा ये सामंत वनकर वंशानुगत अधिकारी हो जाते थे। इनके वेतनका क्या प्रबंध था, यह बात शिलालेखोंसे स्पष्ट नहीं होती। संभव है कि किसी पूरे नगर या तहसीलकी आय इन्हें वेतन खरूप देनेका मनुकालीन नियम इस समय भी प्रचलित हो। कुछ भी हो, वे धनवान अवश्य होते थे क्योंकि शिलालेखके आधारपर यह कहा जा सकता है कि ग्वालियरमें पत्नोके नामसे मन्दिर वनवा कर उसके खर्चके लिए निश्चित व्यवस्था कर देनेकी हैसियत अल नामके अधि कारीकी थी। जिलाधीशके बहुतसे ग्रविकार होते थे पर सेना उसके घ्रियकारमें न रहती थी, उसपर एक खतंत्र अधि-कारो होता था। उदाहरणार्थ, ग्वालियरके शिलालेखमें (ए० इं० भा०१, पृ०१५६) किलेदारके पद्पर ग्रह्नकी निग्रुक्तिका उन्लंख है पर सैनिक श्रधिकारीके स्थानपर दूसरे व्यक्तिका नाम है। इस निजी शिलालेखका एतदिषयक श्रंश यहाँ उद्धृत करने योग्य है जो इस प्रकार है—''परमेश्वर श्री

भोजदेवे तद्धिकृत—कोहपाल अल्ले वलाधिकृत तत्तके (तत्तक सैनिक अधिकारो था) स्थानाधिकृत अधिवाकियके (वाकियक नामको व्यापारी नगरका अधिकारी था।)" आदि।

उद्धरणके अन्तिम अंशसे पता चलता है कि नगरके मान-नीय लोग नगरके (म्युनिस्पिल) अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। संभवतः इनका एक स्थानीय अधिकारी-मण्डल होता था जो नगरका प्रबन्ध किया करता था। ये महाजन कहाते थे और ग्वालियरके वाकियककी तरह अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त करते थे। शिलालेखों में नया वाजार खोल-कर उसपर नये महाजनकी नियुक्ति करनेके उल्लेख मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि नगरके बाजार महाजनोंके अधिकारमें होते थे।

नगरोंको ये म्युनिसिपिलिटियाँ तथा वाजार प्रायः विशिष्ट कर वैठाते और यह श्राय मिन्दरोंको धर्मार्थ दी जाती थी। स्वेच्छासे लगाये गये ऐसे करोंका अनेक शिलालेखोंमें उल्लेख है। इस सम्बन्धका श्रत्यन्त महत्वपूर्ण शिलालेख वह है जो खालियरकी सीमामें लिलतपुरके समीप मिला है। यह शिलालेख खतंत्र रूपसे श्रम्थयन करने योग्य है (ए० इं० भा० १ पृ० १७४)। इसमें ऐसे श्रनेक कर लगाकर उनकी श्राय एक विच्छुमिन्दरको, जो किसी व्यापारी तथा एक श्रोर मनुष्यका वनवाया हुश्रा था, कई वर्षोतक देनेका उल्लेख है। ऐसा इसी उद्देश्यसे किया जाता था कि श्रद्धयनीमिका श्रर्थात् स्थायी श्राय मिन्दरको मिला करे। इस प्रकार श्रनेक वीथिकाएँ मिन्दरको दी गयी थीं। वीधिकाका श्रर्थ भलोमाँति समक्षमें नहीं श्राता। संभवतः इसका श्रर्थ वाजारकी एक दूकान होगा

जिसका किराया मन्दिरको दिया जाता था। इसी प्रकार घर भी मन्दिरोंको दिये जाते थे। पर इसमें विशेष आश्चर्यकी कोई वात नहीं है। हाँ, यह देखकर आश्चर्य श्रवश्य होता है कि दो खानांपर शराव वेचनेवालोंने छाधा द्रम्म या रुपया प्रति-मद्यपात्रके हिसावसे अपने ऊपर कर वैठा लिया था। इस सम्बन्धमें शिलालेखके शब्द इस प्रकार हैं—''समस्त कल्लपा-लानां मध्ये यस्य यस्य सत्क मद्य भांडं निष्पद्यते विक्रयं याति स चाचंद्राक यावद् विष्रहपाल सत्कद्रम्यार्थिका ताली दातव्या।" ( अर्थात् कलारोकी दूकानों में विकनेवाली शराब-पर घाधा द्रम्म प्रति मद्यपात्र मिलनेवाला कर मन्दिरको देनेकी व्यवस्था तवतकके लिए की जाती है जवतक सूर्य-चन्द्रका श्रस्तित्व है )। संभवतः कुत्रु वर्षोतक इस शिला-लेखके अनुसार व्यवस्था रहती है और फिर संदियों अज्ञात श्रवत्यामें पड़े रहनेके वाद यह पत्थर एक यूरोपियन श्रन्वेपक द्वारा संसाग्के सम्मुख लाया जाता है। यानवी १० छाकी व्यर्थताका यह कैला श्रच्छा उदाहरण है। श्राज न वह मन्दिर है, न वह कर है। पर इस शिलालेखन इन वार्तोका श्रवश्य पता लगा है कि कलार शब्दकी ब्युत्पित कल्लपाल शब्दसे हुई है दसवीं सदीमें भारत या एक विष्णुमन्दिरदं खचेंकं लिए शरावपर स्वेच्छासे कर लगाया गया था। इस प्रकारके कन्के उल्लेखके प्राधारपर, अर्थ करनेमें गलनी होनेके कारण, यह मान लिया गया है कि विष्णुके मन्दिरको करके रूपमें शराव दी जाती थी। पर यह सरासर भृत है। शरावकी विक्रोसे होनेवाली श्रापपर कर लगानेमं उस समय भी किसीको आपित न हुई होगी। श्राज भी तो शराबसे होनेवाली श्राय शिला-विभागको दी

जाती है! उस समय ऐसा कर वस्त भी किया जाता था। कुम्हारको भी कर देना पड़ता था। ऐहेवा (पंजाब) के एक शिलालेखर्म उल्लेख है कि कन्नौजके तीन तथा ऐहेवा या पृथ्दकके सरस्वती-तदवर्ती एक मन्दिरके खर्चके लिए घोड़ोंकी विक्रीपर कर लिया जाता था श्रीर उसका एक निश्चित भाग प्रत्येक मन्दिरको मिलता था।

मन्दिरोंको मुख्यतया दो चीजं घावश्यक होती हैं—तेल श्रीर फूल। जिस समय विजली या किरासन तेल नहीं था उस समय तेलियोंका भी वडा महत्व था। भारतके प्रत्येक नगर श्रौर त्राममें ते लियोंकी गणना प्रतिष्ठित आदिमयोमें होती थी और वे पूँजी श्रमानतमें रखकर उसके लामसे रोज घान पीछे कुछ तेल देना खीकार करते थे। इस प्रकार मन्दिरोंके रोजके खचंके लिए तेल मिलनेका कई शिलातंखोंमें उत्लेख है। इस सम्बन्धमें उपर्युक्त सियाडानी शिलालेखके ऋतिरिक्त चेदीका विलहौरी शिलालेख भी 'ए० इं० भा० ग, पृ० २६३ ) देखने योग्य है। इसकं पतत्सम्बन्धी वाप्यका ठीक तरहसे ऋर्ध नहीं लगता। वह इस प्रकार है—"पत्तनमग्डपिकायां लवगुरुय खिएडकायां पोडिशिकघासके च पोडिशिका। तैलस्य मासि मासि दिनगतु च युगे युगे च पार।" इस वाक्यका मग्डिपका शब्द अन्य शिलालेखोंसे भी आया है और जान पड़ना है कि इसका अर्थ नगरका चुंगोका नाका है। नमकक वाजारोंमें तथा तेलका घानीपर पोड शका नामका कर लिया जाता था। तेली यह कर स्वेच्छासे देते थे तथापि समस्त तेली जातिसे यह कर दिलानेवाली एक संस्मा भी मौजूद थी। यही क्या, प्रत्येक व्यवसायका एक मएडल था शौर सएडलके दिरुद्ध चलनेवालेको द्रुड दिया जाता था।

माली भी श्रामका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था श्रीर वह देवालयोंको फूल दिया करता था। फूलोंके लिए भक्त लोग मन्दिरोंको जमीन भी देते थे (ख़ियाडोनी तथा ग्वालियर शिलालेख)। देव-ब्राह्मणींको मिलनेवाला यह दान व्यापारियोतक ही परिमित नहीं था। समाजका अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग अर्थात् कृषकवर्ग भी उनके साथ था। अब तक मिले हुए शिलालेखों में इस सम्बन्धका उल्लेख नहीं मिलता पर कलियुगसे सम्बन्ध रखनेवाली पराशरस्मतिमें एक श्लोक इस प्रकार है—"राज्ञे दत्वा तु पड्मागं देवानां चैक विशक्तम् । विप्राणां त्रिशकं भागं सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥" अर्थात् राजाको आयका छठाँ भाग. देवताको इक्कोसवाँ भाग तथा ब्राह्मणको तीसवाँ भाग देनेवाला कृषक सव पापीसे मुक होता है। श्रायका तीसवाँ भाग ब्राह्मणको देनेके इस नियमके कार्यान्वित होनेका पता सिंध प्रान्तमें प्रचलित प्रथासे लगता है। दाहिरके समयमें कृषकोंकी आयका तीन शतांश ब्राह्मणोंको मिलता था। सुसलमानोंके राज्य-कालमें भी महम्मद कास्तिमने यह प्रथा जारी रखी थी। सिंघ प्रान्तमें इस करके स्वेच्छासे लगाये जानेका कारण तवतक हमारी समभमें न आया था जबतक हमारा ध्यान परा-शरस्मृतिके इस श्लोकको ओर न गया था और यहो दिखा-नेके लिए कि उस समय लोग यह कर स्वेच्छासे देते थे हमने पाठकोंका ध्यान इस श्रोर श्राकृष्ट किया है।

उस समय वस्ती विभागकी व्यवस्था दूरदर्शितापूर्ण थी और उसका कड़ाईसे पालन होता था। इसका प्रमाण कन्नोजके प्रतिहार राजा भोजके दौलतपुरवाले दानपत्रमें मिलता है। इस दानपत्रमें कहा गया है कि "भोजके पितामह वत्सराजने इस समय दाने लेनेवाले व्यक्तिके पितामह वासुदेव भट्टको अग्रहार दिया था जिसका वह उपभोग करता
था। वासुदेव भट्टने उसका षष्टांश दानपत्र करके भट्ट विग्णुको दिया जिसके लिए महाराज नागभट्टने मंजूरो दी थी।
मूल दानपत्र तथा सरकारकी मंजूरीका पत्र खो जानेके कारण
मूल पत्र, भोगवन्यक तथा उसकी मंजूरीके वारेमें इतमीनान
कर यह नयी आज्ञा दी गयी है।" इस मजमूनके आधारपर
कहा जा सकता है कि लोग दानमें मिले गाँव वेचा करते थे,
सरकारसे इसकी मंजूरी मिलती थी, सरकारी दक्तरमें इसकी
चाहे जव जाँच की जा सकती थी तथा कानूनी काररवाई
होते समय ये प्रमाणपत्र तथा दखलीके आवश्यक कागज या
सवूत देखे जाते थे। पेसी अवस्थामें कहा जा सकता है कि
वस्ती विभागके दक्तरमें वड़ी व्यवस्था थी और कन्नीज
साम्राज्यमें कानून तथा वस्ती विभागके सामान्य परिष्कृत
सिद्धान्त विचारपूर्वक वारीकोसे पाले जाते थे।

यह देखना भी मनोरञ्जक होगा कि ये प्रमाण कागजपर लिख रखे जाते थे या कोई दूसरा पदार्थ इस काममें लाया जाता था। उपर्युक्त लेखमें वार वार 'पत्र' शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह अनुमान होता है कि अवश्य कोई न कोई कागज ही इस काममें लाया जाता होगा। उत्तरमें संभवतः भुजंपत्र तथा द्विणमें ताड़पत्रका प्रयोग किया जाता था। सनदें प्रायः ऐसे ही पत्रोंपर लिखी जाती थीं और उनकी नक्लें टिकाऊ होनेकी दृष्टिले ताम्रपत्र-पर दी जाती थीं। शिलाहारोंके शक सं० ६३० (ई० सन् १०००) के एक दानपत्रमें निम्नलिखित स्रोक है जिससे ज्ञात हो जायगा कि वस्ली विभाग कैसा व्यवस्थित

था। श्रोक इस प्रकार है—"मुद्राग्रं इं कियाग्र इं भुकिग्र इं सिचन्हकम्। राजस्व हस्तग्र इं च ग्रुद्धि मायानि शासनम्।" ग्रथांत् सरकारी ग्राज्ञापत्रपर उचित मुद्रा (मोहर) होकर, तद्युसार चिन्ह लगकर कन्जा मिला हो श्रोर राजाके हाथके हस्ताचर उसपर हां तब उसे ग्रुद्ध समक्षना चाहिये। श्रान्तिम ग्रातंके कारण श्राङ्मापत्रका किसो कागज या पत्तेपर लिखा जाना श्राद्धश्यक है। इस समयके (ग्रुप्त राजाग्रोंके कार्य-कालके नहीं) ताम्रपत्रोंकी ग्रुद्धता उपर्युक्त नियमोंके श्रमुसार ही देखी जाती है श्रोर इन ताम्रपत्रोंपर दान देनेवाले राजाका चिन्ह श्रीर किनारेकी श्रोर उसकी मुद्रा तथा हस्ताचर सदा मिलते है। कन्जा खानीय श्रधिकारी दिलाया करता था। (चिन्ह शब्दका यथार्थ श्रर्थ समक्षमें नहीं श्राता।)

उस समय जमीनकी पैमाइश हुआ करती थी, जैसा हम पहले भागमें कह आये हैं, और इसके लिए सरकारी माप थो। इस मापका नाम निर्वतन था। (यह माप इंडोंसे की जाती थी।) जमीनके छाटे टुकड़े हाथसे नापे जाते थे। ग्वालियरके एक दूसरे शिलालेखमें (ए० इं० भा० १, पृ० १५६) ऐसी मापोका उल्लेख है। उसमें "परमंश्वरीय हस्त" अर्थात् सरकारी हाथकी चर्चा है (लम्बाई २७०, चौड़ाई १८०)। आगे चलकर दो जमीनोंको पैमाइश नहीं दो है, प्रत्युत कहा है कि इतनी जमीन जिसमें ग्यारह दोना बीज बोया जा सके। (ब्रिटिश राज्यके आरंभतक कांकणमें इस प्रकार जमीनकी माप बतानेकी प्रथा थो।) खेतोंके प्रायः विशिष्ट नाम हुआ करते थे। दानपत्रोंमें खेतोंके नाम और उनकी चतुःसीमाका (सीमाके अर्थमें आधार शब्दका प्रयोग किया गया है) उल्लेख होता था। श्रामोंको भी चतुःसीमा दी जाती थी

जो निश्चित हुन्रा करती थी। दीवानी क्रगड़ोंमें सीमा संवन्धी वहसको विशेष महत्व दिया जाता था।

कर मुख्यतया धान्यके रूपमें वस्नुल होता था। यह धान्य सरकारो गोदामोंमें जमा होता था। मुल्की कर्मचारियों तथा सैनिकोंका वेतन मुख्यतः धान्यके तथा अंशतः द्रव्यके रूपमें दिया जाता था। व्यापार सम्बन्धी करांसे द्रव्य एकत्र होता था। ऐसी अवस्थामें यह बात साफ ध्यानमें आने योग्य है कि सरकारी खजानेमें रोकड़ बहुत कम रहती होगी और व्यापार भी अधिकतर वस्तु-विनिमय द्वारा होता होगा। विनिमयका साधन साधारणतः धान्य ही रखा जाता होगा। हम पहले भागमें काश्मीरके सम्बन्धमें यह वात दिखा चुके है। ब्रिटिश राज्यके आरम्भतक भारतके प्रत्येक भागमें यही प्रथा प्रचलित थी।

सिकांकी अधिक आवश्यकता न होनेसे भारतमें सभावतः वहुत कम टकसालें थीं और उनमें सिक्के भी वहुत
कम वनते थे। इस सम्बन्धमें शिलालेखोंसे अधिक जानकारी
नहीं मिलती तथापि जो थोड़ी बहुत वातें हमें उनसे मालूम
होतो हैं वे यहाँ दी जाती है। सियाडोनी शिलालेखमें (ए०
हं० भाग १) कई सिकांके नाम आये हैं, जिनका उल्लेख करना
उचित होगा। उनमें युख्य सिका उम्म है। यह शब्द निःसन्देह
विदेशी है। उम्म भी दो प्रकारका बताया गया है-श्रोमदादिवराह द्रम्म और विश्रहणालीय द्रम्म। यह आदिवराह अवश्य
ही ककौजका प्रसिद्ध प्रतिहार राजा भोज है। उसका सिका
उसके पुत्र और पौत्रके राज्यकालमें चलना था। हर्षचितमें
बालके उल्लेखसे जान पडता है कि प्रत्येक राजा राज्यभिषेकके समय अपने नामके सिक्के जारी करता था और यह

प्रथा काश्मीरमें भी प्रचलित थी। संभव है कि ऐसे श्रवसरों-पर नाम मात्रके लिए कुछ सिक्के ढालकर रस श्रदा कर ली जाती हो श्रीर इतने सिक्के न निकलते हो कि जनतामें प्रच-लित हो सकें। श्रादिवराह द्रम्म सी वर्षतक प्रचलित था। उपर्युक्त शिलालेखमें जिस विश्रहपाल रहजाके द्रम्मका बार बार उल्लेख श्राया है वह विश्रहपाल कौन है, यह बताना कठिन है। ऐसा जान पड़ता है कि विदेशी सिक्कोंके चलनेमें कहीं कोई क्कांबर नहीं थी। विदेशो तथा श्रन्य भारतीय राज्योंके सिक्के इधरके राज्योंमें चलते थे। सियाडोनीके श्रास पास विश्रहपालीय द्रम्म बहुत चलता था। पेशवाश्रोंके समयमें भी महाराष्ट्रमें विभिन्न सिक्के प्रचलित थे श्रीर पेशवाश्रों या मराठोंका कोई श्रपना सिक्का नहीं था। वहाँ चांदवड तथा हत्ती सिक्कोंका बहुत प्रचार था पर उनके साथ ही दूसरे सिक्के भी चलते थे।

श्रव हम थोड़ा विषयान्तर करते हैं। तिक्के बनानेकी कला विदेशी मालूम होती है। निश्चय ही यह कला भारती-योंने श्रत्यन्त प्राचीन कालमें श्रर्थात् श्रलेक्जेगडरके समय या उसके भी बहुत पूर्व यूनानियोंसे सीखी। चन्द्रगुप्तके समयके कौटिलीय श्रर्थशास्त्रमें टकसालके सम्यन्धमें खास तौरसे श्रलग नियम दिये हैं। यूनानियों तथा शकोंके राज्यकालमें लोग सिक्केका पुराना संस्कृत नाम "निष्क" भूल गये श्रीर "दीनार" यह नया शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द निश्चय ही विदेशी है। श्रागे चलकर हिन्दुओंके राज्यकालमें "द्रम्म" शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द भी विदेशी है। इस शताब्दीमें भी कहीं "रुप्या" शब्दका पता नहीं लगता पर यह शब्द भी विदेशी ही है। इससे हम श्रनुमान कर सकते है कि सिक्के

यनानेकी कला विदेशों से ली गयी है। इस कलाका रसायन-शास्त्रसे सम्बन्ध है और भारतमें सृष्ट पदार्थविषयक शास्त्रों का विशेष अध्ययन नहीं होता था। सिक्कों पर लेख या चित्र अंकित करना तथा उनके किनारे काटना कठिन होता है। पेशवाओं के हल्ली सिक्कों और मुसलमानों के सिक्कों में बहुत कम अन्तर था। मुसलमानों के सिक्कों में अपने राज्यका निदर्शक एक अन्तर वढ़ा कर पेशवाओं को सन्तोष करना पड़ा था।

इनके अलावा जिन छोटे सिक्कोंका उल्लेख आया है वे अर्थ-द्रम्म, विशोपिका (अर्थात् द्रम्मका वोसवाँ भाग), कपर्दिका, काकिनो तथा वराटका हैं। इनमेंसे अन्तिम तीनो-का द्रम्मसे क्या सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चलता। रुपये-को सोलह भागोंमें विभक्त करनेकी प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी और द्रम्मके वोस भाग किये गये थे। मुसलमानोंके राज्यकालमें भी इस प्रकार मुख्य सिक्केके वीस साग करनेकी प्रथा थी। कपर्दिका सम्भवतः सबसे छोटा या कम कीमत-का सिक्का रही होगी।

(व) फौजी व्यवस्था।

श्रव श्राइये उस कालकी सैनिक व्यवस्थापर विचार किया जाय। उस समय प्रायः राजा लोग स्थायी सेना नहीं रखते थे, सरदार तथा श्रम्य धनवान या अधिकारप्राप्त व्यक्तियों के नौकर-चाकरों या श्रधीनस्थ लोगों में समयपर सैनिक भरतो कर सेना तैयार कर ली जाती थी। श्रद्वी यात्रियों के वर्णनों से मालूम होता है कि वल्हारा राज्यको छोड़कर श्रीर किसी भी राज्यमें स्थायी सेना रखने तथा सैनिकां को मासिक वेतन देनेकी प्रधा नहीं थी। इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि इस कालके वाद फिर कभी वल्हारा राज्यमें

स्थायी सेना नहीं रखी गयी। हाँ, शिवाजीने यह प्रथा पुनः चलायी पर वह अन्ततक न चल सकी। हमारा खयाल है कि बल्हारों के अलावा वङ्गालके पाल राजाओं के या कन्नोजके प्रतिहार राजाओं के पास भी स्थायी सेना रही होगी।

इन सेनाश्रोंके तीन मुख्य श्रङ्ग हुश्रा करते थे—पैदल, घुड़सवार तथा हाथी। मालूम होता है कि प्राचीन कालकी चतुरंगिणी सेनाके चतुर्थ श्रंग रथका इसके पहले ही लोप हो चुका था। पर भागलपुरके शिलालेखसे विदित होता है कि कमसे कम बङ्गाल प्रांतमें सेनाके चतुर्थ श्रंग की यह कमी जंगी जहाजोंने पूरी कर दी थी। वंगाल प्रांतमें बहुतसी निद्याँ होनेके कारण वहाँ नावों द्वारा श्रासानीसे व्यापार हो सकता था। ऐसी श्रवस्थामें वहाँ व्यापारी तथा जंगी जहाजोंका होना संभव जान पड़ता है। कमसे कम नाविक डाकुश्रोंसे व्यापारकी रहा करनेके लिए ही सरकारो जंगी बेड़ा रखना जकरी था।

उस समयके तीनों साम्राज्यों में सेनाके इन तीन श्रंगों में से किसी एक श्रंगकी विशेष कपसे उन्नति हुई थी। कन्नीजकी सेना श्रश्वदलके लिए प्रसिद्ध थी, नो बंगालकी सेना गज-दलके लिए प्रसिद्ध थी। महाराष्ट्रीय सेनामें पैदल सैनिकोंकी ही प्रधानता थी। एक श्ररवी यात्रीने इसका यह कारण बताया है कि महाराष्ट्र प्रांत पहाड़ी होनेके कारण इस प्रांतमें पैदल सेनाका होना श्रत्यावश्यक था। पर श्राजकलकी तरह उस समय भी पैदल सेनाका विशेष महत्व न होनेके कारण राष्ट्रकूटोंकी शक्ति विशेष कर पैदल सेनापर ही निर्भर रही होगी, ऐसा नहीं मालूम होता। राष्ट्रकूटोंकी सेनामें श्रध्व-दल श्रीर गजदल भो काफी बड़ा रहा होगा।

दूसरी वात यह कि द्विणमें मलावार प्रदेशके जंगलों में, कारवार प्रान्त और श्रपरान्त श्रर्थात् थाना जिलेमें हाथी बहुतायतसे होनेके कारण राष्ट्रकृटांके लिए गजदल रखना बहुत कठिन नहीं था। महाभारतमें भी इस आशयका उल्लेख मिलता है कि अपरान्त प्रान्तमें श्रच्छे हाथी पैदा होते हैं। वंगालके राज्यको विध्य पर्वत तथा महेन्द्र पर्वतके आस पास-के मदेशसे बहुत हाथी मिलते थे। पर बंगाल राज्यमें श्रश्वदल-की सदा ही कमी रहती थी, क्योंकि इस प्रान्तमें घोड़े शायद ही कभी मिलते थे। भागलपुरके शिलालेखमें तो ऐसा वर्णन है कि उत्तरके राजाश्रोंसे उपहारसक्य मिले हुए घोड़ोंसे वंगाल के राजाओंकी सेनाका अभ्वद्त तैयार किया जाना था। दक्षि-श्में, श्रीर उसी प्रकार मारवाड़ प्रदेशमें, ऐसे घोड़े बहुत मिलते थे जो अश्वदल बनाने योग्य हों। पञ्जाव तथा श्रफगानिस्ता-नके घोड़े तो प्रसिद्ध ही हैं। यही कारण है कि राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजाश्रोंके लिए सदा श्रश्वदल तैयार रखना संभव था। विदेशी वस्तुओं के संबन्धमें लोगों के मनमें सदा ही कुत्-हल रहता है, इसलिए अरबी तथा ईरानी घोड़ोंकी वड़ी तारीफ होती थी, श्रीर यह मानना पड़ेगा कि श्ररवी घोड़ामें वैसे गुए होते भी हैं। ऋरवसे आनेवाले घोड़े संमवतः समुद्रके मार्गसे ही आते होंगे। भारतमें इन घोड़ों-का बहुत बड़ा व्यापार चलता था श्रीर यही कारण है कि श्रिधिकांश राजदरवारोंमें श्रारवी व्यापारियोंको महत्व शाप्त हुआ था।

सेनामें आत्मीय जनोंकी अधिकता होनेसे शतुका वहुत भय नहीं रहता। कारण, उनके शतुसे मिल जाने या लड़नेसे जी चुरानेकी वहुत कम संभावना रहती है। इसके अलावा उनमें खदेशप्रेम तथा खामिनिष्ठा भी अधिक दिखाई देती है। वेतनभोगी सेनामें विदेशियों के भर जाने की अधिक संभावना होती है और ये किराये के टट्डू कव विश्वास्त्रधात कर हों, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इस संबंधमें हम पिछले भागमें विचार कर हो चुके हैं। प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजाओं की सेनामें आत्मीय जनों की ही अधिकता रहती थी। राजपूत तथा मराठे पहले से ही सैनिक प्रकृतिक लिए प्रसिद्ध हैं और उन दिनों उन्हें अपनी उस प्रकृतिका परिचय देने के मौके अकस्तर आते थे। बंगाल के राज्यमें विलक्कल उलटी स्थिति थी। भागलपुरके शिलाले खसे तो ऐसा मालूम होता है कि बंगाल की सेनामें गौड़ के अतिरिक्त खस, मालव, हूण, कुलंक, कर्नाट, लाट आदि विभिन्न जातियों के सैनिकों की भरमार थी।

इस स्चीमें राजपूर्तो या मराठोंका नाम नहीं है, श्रीर यह ठीक भी है। कारण, इन वीरोंको श्रंपने ही देशमें काफी काम था। इस स्चीमें वर्णित सभी देशोंके सैनिक वीरताके लिए प्रसिद्ध रहे हों, यह वात नहीं थी। उदाहरणार्थ, मालवातथा लाट अर्थात् दिल्ल गुजरातके लोग वीरताके लिए कभी प्रसिद्ध नहीं हुए। संभव है कि लेख लिखनेवालेने सेनाका गौरव वढ़ानेके विचारसे ये नाम भी स्चीमें जोड़ दिये हों। यह भी संभव है कि उस कालमें ये लोग वीरताके लिए प्रसिद्ध भी रहे हों श्रीर श्रागे चलकर मुसलमानोंके राज्यकालमें उनकी वीरश्री नष्ट हो गयी हो। विभिन्न राष्ट्रोंका इति हास देखनेसे माल्स होता है कि कभी कभी विदेशियोंके अत्याखारसे देशके मूल निवासियोंका स्वभाव तक बदल जाता है। इस शिलालेखसे वंगालके लोगोंमें चात्र तेज होनेकी वात नहीं दिखाई देती। पर श्राज कलके परिवर्तन-

कालमें वंगालियोंने गुप्तकपसे वास करनेवाली श्रपनी वीर-ताका परिचय दिया है। प्रत्येक सेनामें नियमित पदाधिका-रियोंके श्रतिरिक्त एक सेनाधिपति होता था। भागलपुरवाले दानपत्रमें 'महासेनापति' के नामसे उसका खतंत्र रूपसे उल्लेख किया गया है। सारी सेनाका वही अधिनायक होता था और राजाके साथ उसका प्रत्यच सम्बन्ध होता था। उसकी श्रधीन-तामें कितने ही अधिकारी होते थे। प्रधान सेनापित महासेना-पतिके श्रधोन रहता था। राजा युद्ध-सम्बन्धी नीति महा-सेनापतिके परामर्शसे ही निश्चित करता था। 'दौ:साध्य-साधनिक' नामक एक और अधिकारी होता था। उसका यथार्थ काम क्या था. समभमें नहीं श्राताः परन्तु साधारण-तया यही जान पड़ता है कि शत्रुत्रोंके घेरोंको तोड़ने, वारूदसे उनके आश्रय स्थानों को उड़ा देने और यदि शत्रु किसी किलेमें पहुँच गये हों, तो उनमें आतङ्क फैलाने जैसे काम ही उसे सौंपे जाते थे। सैनिकांको सरकारी कोपसे नियमित वृत्ति श्रीर कोठारसे अनाज मिलता था। सेनाध्यच श्रीर सेनाके श्रन्य श्रधिकारियों को नक्द वार्षिक वेतन दिया जाता था या आयका कुछ अंश दिया जाता था, तत्कालीन लिखित प्रमाणके अभावसे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। सम्भवतः मनुस्मृतिमें वर्णित वेतन श्रौर पुरस्कारकी प्रधा ही इस समयमें भी पचलित थी।

सैनिकोंको सैनिक सामग्री पहुँचाने, सेनाके कूच करनेपर उसके लिए भोज्यात्र श्रार जलका प्रवन्ध करने, जानवरोंके लिए घासकी व्यवस्था करने, दूत भेजने, शत्रुके शिविरमें जाकर गुप्त बातें जानने श्रादिके लिए भी श्रानेक श्रधिकारी नियुक्त किये जाते थे, जिससे लश्करका प्रवन्ध सुर्खंखल रहे। भाग- लपुरके लेखमें वर्णित श्रिधकारियोंकी स्चीमें इस प्रकारके एक श्रिधकारीका उल्लेख है। काश्मीरके इतिहासमें भी 'महासाधनिक' नामक एक ऐसे श्रिधकारीका वर्णन है। इसका प्रधान काम श्रव्छी नसलके घोड़ोंका पैदा करना श्रीर उनका चुनाव करना था। इसी इतिहासमें दूतोंके श्रिधकारीका नाम 'दूतप्रेषणिक' लिखा है। भागलपुरके लेखमें 'गमागिमक' श्रीर 'श्रिभप्रतप' नामक दो श्रिधकारियोंका भी उल्लेख है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस कार्यपर नियुक्त किये जाते थे।

उस समय आज कलकी तरह राजा सेनाके पीछे नहीं, किन्तु आगे रहा करता था और अपनी श्रुरता तथा दढ़ताका उदाहरण सैनिकोंके सामने उपस्थित करता था। युद्धमें सब-से श्रागे रहना इस देशमें राजाका कर्तव्य समभा जाता है। अन्तिम पेशवा बाजीरावके श्रतिरिक्त अन्य सभी पेशवाश्रीने हर एक युद्धमें श्रागे रहकर कैसा पराक्रम प्रकट किया था, यह इतिहासप्रसिद्ध ही है। आजकलकी सेनाका खरूप एक यंत्रके समान होनेके कारण प्रधान सेनापतिको सूत्रधारकी तरह पीछे ही रहना पड़ता है। तबके युद्ध कैसे होते थे, इसकी श्रव करूपना भी नहीं की जा सकती। तोपों, श्राकाशयानों, पनडुन्वियों श्रादिने श्राजकल युद्धका स्वरूप बिलकुल बदल दिया है। तोपोंके श्रभावसे उस समय प्रायः बाण्युद्ध ही हुआ करते थे। गजदलका युद्ध सबसे भयंकर होता था। राजा हथिनीपर सवार होकर युद्ध करता था। विभिन्न लेखों-में राजाके पराक्रम श्रीर कीशलके काव्यमय वर्णन मिलते हैं। इन्द्र जिस प्रकार कृष्णवर्ण मेघोंसे जलकी मुसल्धार वर्षा करता है, उसी प्रकार यह भूतलका राजेन्द्र मेघोंके समान

हाथियोंके गएड खलोंसे मानो मोतियोंको वर्ष कर रहा है'ऐसे अनेक वर्षन हैं और उनसे प्रतीत होता है कि आजकल
यूरोपमें तोपखानोंका जैसा महत्व है, वैसा ही उस समय यहाँ
गजदलका था। इस देशमें गजदल द्वारा गजदलसे जुमनेकी कला पूर्णावस्थाको पहुँच गयी थो, इसमें सन्देह नहीं।
उस समयसे पहिले ही तोपोंका प्रयोग लोगोंने जान लिया
था. किन्तु हिन्दुस्थानमें उसका अवलम्बन क्यों नहीं किया
गया, इसका सखेद आश्चर्य होता है। इस सम्बन्धमें तीसरे
भागमें विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा।

इस देशके युद्धोंमें विलच्याता यह थी कि राजा अथवा प्रधान सेनापतिके आहत या हत होनेपर सेना निरुत्साह होकर इधर उधर भागने लगती थी। ऐसी अवसामें शत्रुदल यदि उसके घुरें उड़ा दे, तो श्राधर्य ही क्या है ? इससे यह नहीं समक्त लेना चाहिये कि सेनाके काम यथायोग्य व्यक्तियों-के सिपुर्द नहीं किये जाते थे अथवा राजाके श्रतिरिक्त कोई जवावदेह नहीं रहता था। बात यह थी कि सेना खामिभक्तिसे प्रेरित होकर लड़ती थी, राष्ट्रप्रेमके कारण नहीं। प्रारम्भसे ही हमारे देशमें यदि किसी वातकी न्यूनता रही है तो वह राष्ट्रप्रेमको है। राष्ट्रके संबन्धमें अपना कुछ दायित्व है, यह विचार यहांके लोगोंके मनमें कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। 'राज्य राजाका है, उसके मरनेपर किसके लिए लड़ें ?'—यह भावना ऐसी दृढ़मूल हो गया थी कि जिससे इस देशके लोगांके परा-क्रमका तेज लुप्त होजाता और शत्रुको विजय प्राप्त होती थी। राष्ट्रप्रेमके श्रमावसे भारत पराक्रम, वैभव श्रीरविद्यामें पूर्ण होते हुए भी आजतक पराधीनताके पंकमें सड़ रहा है।

## अठारहवाँ प्रकरण ।

भारतके इतिहासमें अत्यन्त सुखसमृद्धिका समय। ई० स० ८००—१००० (वि० ८५७-१०५७)

(समालोचन)

तैसा वैभवसम्पन्न, समृद्ध और सुखना नाल किसी अन्य शताब्दोमें देख नहीं पड़ता। इन शताब्दियोंमें भारत पूर्ण खतंत्र था और देशभरमें समृद्धि और शान्तिना साम्राज्य था। धार्मिन परिस्थिति निर्दोष थी। समग्र देशमें एक ही धर्म प्रचलित होनेसे जनतामें वैभनस्यका अभाव और एकता देख पड़ती थी। विभिन्न जातियोंमें भेदभाव न होनेने कारण विरोधकी गुंजाइश नहीं थी। सेनाका प्रबन्ध उत्तम था, इस कारण विदेशी आक्रमणका भय नहीं था और राज्यव्यवस्था भी प्रजाने लिए सुखकर थी। ऐसा समृद्धि और शान्तिका समय कदाचित् वैदिक युग अथवा बुद्धके पूर्व रहा हो। परन्तु बौद्ध कालसे लेकर आजतकके बीचमें इस प्रकारके सुवर्ण-कालका पता नहीं चलता।

इस सर्वाङ्गसुन्दर समयके हर एक पहलूपर विचार करना श्रावश्यक है। इस समयकी सबसे श्रधिक महत्वकी बात यह है कि समग्र देशमें एक ही धर्मका प्रभाव था। किसी एक देशमें यदि श्रनेक धर्मोंके लोग बसे हों, तो वहाँ शान्ति रहना श्रधिक सम्भव नहीं है श्रीर यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता कि वहाँके लोग राष्ट्रके लिए मिलकर काम करेंगे ही। श्रागे चलकर यह श्रवस्था न रह सकी।

अवतक मुसलमानोंका प्रवेश सिन्धमें ही हुआ था, अन्य प्रान्तोंमें उनका पता नहीं था। इस कारण धार्मिक कलह श्रथवा उससे उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक श्रस्वस्थताको श्रवकाश ही नहीं था। ज्यों ज्यों मुसलमान हिन्दुस्थानमें फैलने लगे, त्यों त्यों श्रम्धाधुन्धी और श्रराजकता वढ़ने त्तगी। श्राज बड़े बड़े नगरोंमें ही नहीं, छोटे छोटे प्रामोंमें भी चुद्र कारणोंको लेकर दोनों धर्मोंके लोग परस्वर लड़ने भग-ड़ने लगते हैं और कभी कभी उन भगड़ोंका खरूप अत्यन्त उत्र होजाता है। उस समय मुसलमानीकी मसजिदें हिन्दु-श्रोंके देवालयोंके शिखरोंसे स्पर्धा नहीं करती थीं; क्योंकि उनका श्रस्तित्व ही नहीं था। परन्तु श्रागे चलकर हिन्दुश्रोंके मन्दिरोंकी तरह देशभरमें मसजिदें वन गयीं और उनके ऊँचे धरहरे हिन्दुश्रोंके सन्दिरोंके उच्च शिखरोंसे स्पर्धा करने लगे। तभीसे हिन्दू-मुलमानोंके वैमनस्यका मानों भएडा खड़ा कर दिया गया। उस समय जिस प्रकार इस्लामका उदय इस देशमें नहीं हुआ था, उसी प्रकार बौद्ध धर्मका अत्यन्त हास हो जानेके कारण उस श्रोरसे भी धार्मिक फूट होनेका भय नहीं रह गया था। कुमारिल भट्ट और शङ्कराचार्यने वैदिक धर्मका (वैदिक विधि और वैदिक तत्वज्ञान दोनोंका) पुनरु-ज्जीवन कर दिया था। इस नवीन धर्ममतमें साम्प्रदायिक मतः भेद भी उत्पन्न नहीं हुए थे। इससे समस्त जनताकी एक ही वैदिक धर्ममें श्रटल श्रद्धा थी। वह इस हद्दतक पहुँच गयी थी कि देशमें कहीं वौद्ध देवालय नहीं देख पड़ते थे। हुएनसंग जिस समय भारतमें श्राया, उस समय सर्वत्र उसे वौद मन्दिर और स्तूप देख पड़े, परन्तु श्रव परिस्थिति इतनी वदल गयी थी कि वौद्ध धर्मावलियोंके कारकायों तथा मूर्तियोंको

देखनेके लिए लोगोंको निर्जन गिरिकन्दराश्रोमें जाना पड़ता था। श्राश्चर्य इस बातका है कि श्रनगिनती बौद्ध मन्दिर श्रल्पावधिमें ही एकाएक कैसे लुप्त हो गये, क्योंकि हिन्दू लोग परमत सहिष्णु थे; मुसलमानोंकी तरह मूर्तिभंजक नहीं थे। मुसलमानोंने हिन्दुस्थानमें श्राकर जो श्रसंख्य देवालय नष्ट किये और कहीं कहीं उनके स्थानमें मसजिदें भी बनवायीं, वे सब देवालय हिन्दुश्रोंके थे। सम्भव है कि बौद्धधर्मका पतन होनेपर बौद्धमन्दिरोंके जीर्णोद्धारकी श्रोर किसीने ध्यान न दिया हो और वे आप ही घीरे घीरे उध्वस्त हो गये हों ऋथवा मुसलमानोंने जिस प्रकार हिन्दू देवालयोंको मसजिदोंके रूपमें परिश्वत किया, उसी प्रकार हिन्दुर्श्वाने बौद्धमंदिरोंका हिन्दू-मंदिरों में रूपान्तरं कर दिया हो। श्रस्तु, बौद्धधर्मकी तरह जैन धर्मका पूरा पतन नहीं हुआ था। इस कारण उसका प्रभाव कहीं कहीं देख पड़ता था। गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र, पंजाब श्रथवा राजपूतानेमें प्रचार न होनेसे उसका कोई महत्व नहीं था। सारांश, उस समय भारतवर्षभरमें एक ही धर्मका-वैदिक धर्मका—प्रभाव था। साम्प्रदायिक पन्थ, मतभेद या कलह उत्पन्न नहीं हुआ था। शङ्कराचार्यका अद्वैतमत सर्व-मान्य था श्रीर समाजमें यद्यपि शिव, विष्णु, भगवती, श्रादित्य श्रथवा गण्पतिकी विभिन्न उपासनाएँ प्रचलित थीं, तथापि विभिन्न देवताश्रोंके उपासकोंमें द्वेष बुद्धि श्रथवा श्रपने ही उपास्य देवके विषयमें हठ या दुराग्रह उत्पन्न नहीं हुआ था।

इसका कारण यह है कि बौद्धधर्मका पतन होनेके पश्चात् हिन्दूधर्मके पुनरुज्जीवनकी जो लहर उठी वह देशभरमें फैल गयी, लोगोंको उसीपर इतराते रहनेमें नवजीवनके स्नानन्दका

श्रनुभव होने लगा। 'उस श्रानन्दमें उन्हें गौण भेदोंका भान ही नहीं रहा। कालान्तरमें उस प्रचण्ड तरक्षके सम्बन्धमें लोगोंकी विस्मय वुद्धि शिथिल पड़ गयी श्रीर व्यक्ति माहातम्य वढ़ चला। वेदान्त मतमें द्वैत-भाव उत्पन्न होनेपर रामानुज श्रीर मध्वने सगुणोपासनाका विशेष प्रचार किया। जब सगुणोपासना ही लोगोंका। लच्य वन गयी, तब उपास्योंके सम्बन्धमें दुराग्रह होने लगा। कोई तो कट्टर शिवोपासक श्रीर कोई कट्टर विष्णु उपासक बन गया। साम्प्रदायिक श्रभिमानसे परस्पर विद्वेष बढ़ने लगा और देशमें सुख श्रीर शान्तिको रचा होना श्रसम्भव हो गया। इसी परिश्वितिमें मुसलमानीका प्रमाव बढ़ जानेसे लोग 'त्राहि भगवन् !' पुकारने लगे। ग्राम-ग्राम, नगर-नगरमें, धार्मिक दुराग्रहके कारण लडाई-भगड़े श्रीर मारपीट होने लगी। श्रत्याचारोंकी वृद्धि हुई श्रीर समग्र भारतवर्षमें धर्मरणको दुंदुभि बजने लगी। परन्तु जिस समय-का इम विचार कर रहे हैं, उस समय इस प्रकारके लडाई. भगड़ोंका उदय ही नहीं हुआ था। यही नहीं, लोगोंका धार्मिक विषयमें बुद्धिभेद नहीं था और सब एक ही धर्मसूत्रमें श्रावद थे। इस कारण सर्वत्र धार्मिक शान्तिका साम्राज्य विद्य-मान था।

इस परिस्थितिके सम्बन्धमें यह झालेप किया जा सकता है कि तत्कालीन हिन्दू धर्मका खरूप परिष्कृत और पूर्ण नहीं था। उसमें ज्ञानियोंसे लेकर परम मूर्लों तकका समावेश हुआ था। तर्कशास्त्र और शास्त्रीय विचारोंकी कसौटीपर उसकी उचित परीत्ता नहीं हुई थो। यदि हुई होती, तो. विद्वानोंमें अवश्य ही मतभेद हाता अथवा उस समयके धर्ममतोंको पंगु जानकर उनकी ओर विद्वज्जन दृष्टिपात ही न करते। इस

श्राद्मेपमें कुछ तथ्यांश हो सकता है। संसारके सब धर्मोंका तात्विक विचार एक साथ करनेपर जो सर्वसामान्य सिद्धान्त निष्पन्न होता है उसके अनुसार तत्कालीन हिन्दू धर्मके तत्वों में विश्रङ्खलता देख पड़े, तो कोई श्राश्चर्यकी बात नहीं है। परन्तु हमारी तो दृढ़ धारणा है कि संसारके सब धर्मोंके मूलमें एक ही अवाधित तत्व भरा हुआ है। देश, काल, परिस्थितिके अनुसार भिन्न भिन्न धर्मोंके सक्रप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किन्तु सब धर्मानुयायियोंकी 'श्रान्तरिक' वृत्ति एक सी हो होती है, इसीसे विभिन्न धर्मों के बहिरंग परीचण-की उल्रभनमें हम पड़ना नहीं चाहते। सभी धर्मौका अन्तरङ्ग तो उत्तम होता है किन्तु उनके बहिरक्षमें बहुतसी ना-समभीकी बातें भी होती हैं धर्मों के वहिरं को की विचित्रताके कारण ही हर एक धर्ममें दुराग्रहको उचेजना मिलती है और कलहाग्निमें इन्धन डाला जाता है। बहिरक्षके इन गौग ंदोषोंको उपेचा करनेसे यह श्रवश्य ही निश्चय हो जाता है कि तत्कालीन हिन्दू एक ही धर्मकी छत्रच्छायामें थे, चाहे उस धर्मका खरूप कैसा ही क्यों न रहा हो। इसमें सन्देह नहीं कि उस समयका धार्मिक वातावरण शान्तिमय था श्रीर इसीसे देश सुखी था। उस समयके वैभवका यही भवल कारण था।

इस प्रकार उक्त आन्तेपका निराकरण हो जाता है। अब तत्कालीन हिन्दुओं की धार्मिक परिस्थितिके गुणस्थलोंका भी दिग्दर्शन करा देना उचित होगा। हिन्दू धर्मकी वर्तमान और तत्कालीन परिस्थितिमें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है, जिसके कारण तत्कालीन लोग हमारी अपेना अधिक खुली थे। हिन्दू धर्मकी सामाजिक इमारत बहुत प्राचीन कालसे वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी भित्तिपर खड़ी की गयी है। परन्तु उस व्यवसाका खरूप इस समय .वहुत श्रव्यवस्थित श्रीर उद्वेगजनक हो गया है। वास्तवमें मूल जातियाँ चार ही हैं, किन्तु इस समय भारतमें उनकी दो हजारसे श्रिधिक उप-जातियाँ वन गयी हैं, जो श्रत्यन्त हानिकर हैं। सभी उपजातियाँ संकुचित हैं श्रीर उनके निर्वन्ध कठोर तथा समाजका शरीर जर्जर कर देनेवाले हैं। समाज-पुरुषके सब अवयव छोटे-वड़े पाशीसे ऐसे जकड़ दिये गये हैं कि उसे हिलना-डोलना कठिन हो गया है श्रीर उसकी नाड़ियोंका रुधिराभिसरण रुक गया है। उस समय ब्राह्मणों-ब्राह्मणों अथवा चत्रियों-चत्रियोंमें कोई भेद-भाव नहीं था। वैश्यों में भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हुन्रा था। हम पहिले वता चुके हैं कि उत्तर भारतके राजपूत चित्रयों श्रीर द्त्रिणके महाराष्ट्रीय च्त्रियोंमें वरावर रोटी वेटीका व्यवहार प्रचलित था। यही नहीं, तव राजपूर्तोंके ३६ कुलोंकी गिनती तक नहीं हुई थी। जातियोंमें भेदभाव न होने श्रीर उनकी अनेक ।उपजातियां न वननेसे उस समय देशमें सुख-शान्ति विद्यमान थी। तव ऐसी खिति उत्पन्न नहीं हुई थो कि कनौजिया ब्राह्मण श्रीमाली ब्राह्मणोंसे अगड़ा करें श्रीर दोनों मिलकर महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोंपर धावा वोल दें श्रथवा कर्नाटकी और दिन्तिण्योंमें घोर विद्वेप होते हुए भी दोनों तामिलोंको निगल जानेपर उताक हो जायँ। उस समय एकताका भाव जागरित था। इस कारण विदेशी आक्रमणका श्रनायास निवारण हो जाता था श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय युद्धोंकी गति भी किसी प्रान्तपर नाम मात्रके लिए श्रिधिकार कर लेनेसे आगे नहीं बढ़ती थी। सव चित्रयोंमें ऐक्य होनेके

-कारण विदेशियोंको देशमें फूट डालनेका अवसर ही नहीं मिलताथा।

उपजातियोंके न बननेसे हर एक जातिमें परस्पर सौहार्द श्रीर प्रेमभाव बना रहता था। हम कह चुके हैं कि उस समय उत्तरके चत्रियों श्रीर द्विणके चत्रियों में श्रनवन होनेका काई कारण हो नहीं था। यह आपत्ति हो सकती है कि एक ही जातिमें कलहका कोई कारण न होने पर भी यह कैसे मान लिया जा सकता है कि ब्राह्मण-क्तियों अथवा वैश्य-क्तियों-में परस्पर अनवन नहीं थी ? इसका समाधान यह है कि तब ब्राह्मण चित्रय-वैश्योंमें श्रवुलोम विवाह प्रचलित थे। इससे पारस्परिक प्रेम-वृद्धिमें सहायता मिलती थी। प्राचीन सम-यमें तो शृद्दोंके साथ भी त्रिवर्ण अनुलोम विवाह करते थे; किन्तु जिस समयकी हम श्रालोचना करते हैं, उस समय ऐसे विवाह बन्द हो गये थे। हमारे विचारसे यह अञ्जा ही हुआ, क्योंकि शुद्र लोग मूल द्रविड़ अनार्य और त्रिवर्णके लोग आर्य हैं। आर्यों और अनार्योंके वंश सिमश्र हो जाने पर किसी वर्णको गुद्धता नहीं रह सकती। श्रायौँ-श्रायौँमें सम्बन्ध होनेसे यह भय नहीं रहता। श्रतः ऋषियोंने जो ग्रद्धोंके साथ श्रतुलोम विवाह करनेका निषेध किया, वह उचित ही था। श्रस्तु, उस समय ब्राह्मणगण चत्रिय-वैश्यों श्रीर चत्रियगण वैश्योंकी बेटी व्याह सकते थे। श्रमुलोम विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तान माताके वर्णकी समभो जाती थी, उसकी कोई खतन्त्र जाति नहीं बनी थी। यदि ऐसी जातियाँ बनतीं, तो उसी समय कितनी ही उपजातियां हो जातीं। कहीं कहीं तो पक ही विप्रकी बाह्मणो, चत्राणी श्रीर वैश्य जातिकी स्त्रियाँ श्रीर उनकी तीनों वर्णोंकी सन्तान देख पड़ती थी। सब

सन्तान एकत्र लालित-पालित होनेसे उनमें भेद भाव नहीं उत्पन्न होता था। सब कुटुम्बी एक साथ बैठ कर भोजन करते थे। मांस-भन्नणका निषेत्र न होनेसे सबका छाहार एक था। एक ही पात्रसे सब पानी पीते थे, छतः स्पर्शा-स्पर्शका भी विचार नहीं था। सब सन्तानके व्रतबन्ध छादि संस्कार एकत्र और समान रूपसे होते और सब वेदाध्ययन करते थे। तब लोगोंकी यह धारणा नहीं थी कि वेदाध्ययनका छिष्ठकार केवल ब्राह्मणोंको हो है। आजकल ब्राह्मणोंके छुआछूत, वेदाधिकार छादिके हठसे चित्रयादि उनसे भीतर ही भीतर विद्रेष रखते हैं, चाहे ऊपरसे भले ही छादर प्रकट करते हो। तब ऐसी दशा नहीं थी। तब तीनों जातियोंको वेदाधिकार था, तीनोंका खानपान एक था, अनुलोम विवाह प्रचलित थे और छुआछूतका छाडम्बर नहीं था। इससे वैरविरोधके लिए कहीं अवकाश ही नहीं रह गया था और समाजके प्रेम-बन्धन सुदृद्ध तथा सुस्थिर थे।

उस समय शूदोंके साथ सामान्यतः विवाह-सम्बन्ध निषद होने पर भी कुछ शूदोंके साथ त्रिवणोंका खान-पान-सम्बन्ध था। शूद्र वहिष्कृत नहीं समसे जाते थे। आज-कल पवित्र ब्राह्मण शूद्रको छाया भी स्पर्श नहीं करता, खान-पानकी तो वात ही दूर है। तब यह वात नहीं थी। पञ्चम अथवा अनिश्र्द्रोंको छोड़, अन्य श्र्द्रोंके साथ,—जिनका कृषि-कर्मादिके अवसरपर निकट सम्बन्ध आता था,—तीनों वर्णोंके लोग खान-पानादि व्यवहार करते थे। हमारा यह मत विचित्र सा जान पड़ेगा, परन्तु किया क्या जाय? इस मतको पुष्टिके लिए शिलालेखादिका प्रमाण न होनेपर भी अर्वाचीन स्वृति-प्रन्थोंसे अनेक प्रमाण दिये जा

सकते हैं। स्मृतियोंके अनेक विषयोंका हमने सूदम परिशीलन किया, तो उससे, समाजकी रीतिनीतिमें किस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, यह बात हमारे ध्यानमें श्रागयी। वड़ी कठिनाई तो स्मृति-अंथोंके रचनाकालका करनेमें है। वह यदि सुलभ जाय, तो समाजके छोटे-मोटे परिवर्तन आदर्शभूत स्मृति अन्थोंसे जाने जा सकते हैं। स्मृति-ग्रन्थोंके देखनेसे यह स्पप्ट प्रतीत होता है कि कुछ विशिष्ट श्रद्रोंके साथ वहुत प्राचीन समयसे त्रिवर्ण श्रन्न-पानादि व्यव-हार करते थे। अब इस सम्बन्धमें बड़े कड़े सामाजिक नियम वन गये हैं। इस समय यदि कोई ब्राह्मण किसी श्रुदके साथ खान-पान करे, तो वह जातिच्युत हो जायगा। पहिले ऐसे कड़े नियम नहीं थे; यह बात परिशिष्टकी टिप्पणीमें दिये वचनोंसे स्पष्ट हो जायगी। उक्त टिप्पणीमें विभिन्न स्मृतियोंके विशिष्ट वचन एकत्र किये गये हैं। उनसे यह ज्ञात हो सकता है कि पहले अन्नोदक-सम्बन्धका रूप क्या था और उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता गया। हमारी समक्रमें 'ब्यास-स्मृति' अत्यन्त श्राधुनिक स्मृति है। उसमें लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण नाई, श्रपने कुलका मङ्गलाकांची, कुलागत मित्र, खेतीमें सहा-यता करनेवाला, सेवक और ग्वाला इनके साथ,-इनके श्रद्र होते हुए भी,—अन्नोद्क-ज्यवहार करे, तो उसे पाप नहीं लगता। 🕸 यह मानी हुई बात है कि ब्राह्मणोंके व्यव-सायमें उक्त प्रकारके शूद्रोंका काम पड़ता ही है। साथ ही इस वचनसे तत्कालीन ब्राह्मणोंके व्यवसायका भी पता चल जाता है। पराशर-स्वृति कलियुगके आचारोंके सम्बन्धमें

नापितान्वयमित्रार्द्धसीरिखो दासगोपकाः ।
 शूद्राणामप्यसीपान्तु सुक्त्वान्नं नैव दुष्यति ॥

प्रमाण मानी जाती है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण श्रीर त्तत्रिय अपने आचारोंका पालन करते हुए जीविका-निर्वाहके लिए खेती कर सकते हैं। उत्तर भारतके कृषकों में जो अधि-कांश ब्राह्मण-चत्रिय श्रौर दक्षिण भारतके क्रपकों में अधिकांश मराठा चत्रिय देख पड़ते हैं, इसका कारण यही है। ब्राह्मण्-चत्रिय खेती करें, तो शूद्रोंका उनसे सम्पर्क होगा ही श्रीर जव सम्पर्क होगा, तब थोड़ा-बहुत उनसे खान-पान व्यवहार हुए बिना कैसा रहेगा ? इस प्रकार ब्राह्मण चत्रियोंका शूदोंसे निकट सम्बन्ध होनेके कारण परस्पर प्रेमभाव बना रहता थो। ब्राह्मण-क्वियोंसे पहिले वैश्य खेती करते ही थे। परन्तु वौद्ध-कालमें खेतीका धन्धा गौण माना जाने लगा। तवसे खेती करनेवाले वैश्योंकी गणना श्रृद्वोंमें होने लगी। सम्भवतः वैश्योंके समावेशसे ही श्रृद्रोंमें 'उच्च नीच' का भाव उत्पन्न हुआ है। अत्रिस्पृतिमें स्पष्ट लिखा है कि कुछ विशिष्ट ग्रद श्राद्धादि कर्मके अधिकारी हैं और उनका पौरोहित्य ब्राह्मण कर सकते हैं। शुद्रोंके साथ श्रन्नपानादि व्यवहार करनेमें उन्हें कोई रुकावट नहीं है। इसी स्टितिमें शूद्रों के दो भेद वताये गये हैं-१. श्राद्धके श्रधिकारी श्रीर २. श्राद्धके श्रनधिकारी। क्षा इससे भी वर्तमान श्रौर तत्कालीन परिस्थितिका श्रन्तर साफ समक्तमें त्राजायगा। वर्तमान समयमें यदि कोई ब्राह्मण श्रद्ध, वैश्य अथवा चित्रयसे भी जल ग्रहण करे—अन्न-ग्रहणकी तो वात ही दूर है—तो वह निन्य समभा जाता है। ब्राह्मणोंके इस नये संकुचित बर्त्तावसे यदि जातियों में परस्पर प्रेमभाव घटता जाय, तो इसमें श्राश्चर्य हो क्या है ? जब ब्राह्मण-क्तिय,

श्रृद्धोऽिप द्विविधोञ्चेयः श्राद्धीचैवेतरस्तथा ।
 श्राद्धी भोज्यस्तयोक्को अभोज्यस्त्वितरः स्मृतः ॥

वैश्य और श्रद्धोंमें खान-पान-व्यवहार प्रचलित था, तब सामा-जिक कलहके लिए श्रवकाश ही नहीं था।

श्रागे चलकर श्रन्नपानादिके सम्बन्धमें बड़े कठोर नियम बने। क्यों बने ? इसका विचार श्रियम भागमें किया जायगा। इसका परिणाम यह हुश्रा कि श्राह्मणोंकी श्रुचिता भले ही खुरचित रही हो, पर उनका सामाजिक गौरव घट गया। सम्प्रति चित्रय-वैश्य आदि ब्राह्मणोंसे पानी भराने, रसोई बनवाने जैसे काम करा लिया करते हैं। ब्राह्मण शब्द विशिष्ट श्रिधकार वाचक है, परन्तु इस समय रसोइया, पनभरा श्रीर भिखारीके श्र्यमें वह कढ़ हो चला है। 'पीर-बबरची-भिश्तोखर' यह कहावत ब्राह्मणोंको लदय करके ही बनी है। ब्राह्मण रसोइया वैश्य श्रादिके घर रसोई बनाता है, किन्तु उसके घरकों लोगोंसे श्रपना स्पर्श नहीं होने देता। इसी खुश्राद्युतकी करपनामें वह श्रपनी प्रतिष्ठा और पवित्रता समभता है। क्या यह श्राश्चर्यकी बात नहीं है ?

जिस समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय भिक्ता वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करनेवालों का श्रमाव था। क्या यह उस समयकी सुस्थितिका निर्वाक नहीं है ? बौद्ध-धर्मके उदय- से देशमें जो भली बुरी प्रथाएं प्रचलित हुई, उनमें सबसे बुरी प्रथा भिक्तावृत्तिकी थी। बौद्ध धर्मसे इस वृत्तिका उदय हुश्रा, यह कहनेकी श्रपेक्ता, बौद्धधर्मने इस वृत्तिको श्रकारण उत्तेजन दिया, यह कहना श्रधिक युक्तियुक्त होगा। हर एक वर्णके मनुष्य बौद्ध धर्मकी दोक्ता ले सकते थे। उनके निवास- के लिए बड़े बड़े विहार बने हुए थे। इससे लाभ उठाकर सभी श्रालसी बौद्धधर्मकी दीक्ता ग्रहण करने लगे। ऐसे धर्मान्तर करनेवालोंमें तत्वान्वेषो श्रीर धर्मपरायण लोग

बहुत ही कम थे, पेटार्थी लोगोंकी ही संख्या अधिक थी। बौद्ध धर्मके हासका यह एक विशेष कारण है। यूरोपमें "मोनास्टरियों" की जो दशा हुई, ठीक वही दशा "विहारों" श्रीर बौद्ध भिचुत्रोंकी हुई। बौद्ध धर्मके उत्कर्ष-कालमें बौद्ध विहारों में हजारों भिन्नु वसते श्रीर गांवों में भिन्ना माँग कर उद्र-पूर्ति करते थे। बौद्धौंके समयमें जहाँ तहाँ भिलारियों-की भरमार हो गयी थी। श्रारम्भमें भिनुश्रोंके प्रति लोगोंका कुछ श्रादर होनेके कारण प्रायः भिजुश्रोंसे कोई उकताता नहीं था। पर श्रागे चल कर जब बौद्ध भिचुश्रोंकी सख्या वहुत बढ़ गयी श्रीर वे लोगोंको भिद्याके लिए सताने लगे, तब लोगोंका भी उनके प्रति आदर घट गया। इन वौद्ध भिनुओं में ब्राह्मण्-चत्रियोंकी अपेचा शूदादिकोंकी ही संख्या श्रविक होनेसे भी लोगोंकी इनपर श्रद्धा नहीं रही। ब्राह्मण-लिबय तो प्रायः मठाधिकारकी आकांचासे हो बौद्ध धर्ममें प्रवेश करते थे। अस्तु काल प्रभावसे वौद्ध धर्मका हास होने पर भिजुश्रोंकी संख्या कम हुई श्रीर उनसे होनेवाले लोगोंके कप्ट कम तो हो गये पर एकवार ही नए नहीं हुए। वौद्ध भिचुत्रोंका पन्थ नष्ट हुए एक दो शताब्दियाँ भी नहीं बीती थीं कि शैव श्रीर वैष्णव गुसाइयों तथा वैरागियोंके पन्थोंका उदय हुआ। ये लोग भी वौद्ध भिजुओंकी तरह अविवाहित रहकर मठों श्रौर मन्दिरों में निवास करते श्रौर भिन्ना-वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करते थे। विचारणीय समयमें इन पन्थोंका दौर-दौरा नहीं था श्रीर वौद्ध भिचुश्रोंका श्रस्त हो गया था। इस कारण देशमें भिन्नाचर्यका उपद्रव वहुत ही कम था।

प्राचीन समयसे भिन्ना चिन्दनीय मानी गयी है। कुछ विशिष्ट ब्राह्मणोको ही भिन्नाका अधिकार दिया गया था, किन्तु उनकी भी धार्मिक वृत्ति देखी जाती थी। सब ब्राह्मण भित्ता नहीं माँग सकते थे। श्रधमी या श्रशिचित ब्राह्मण भिन्ना माँगनेके अधिकारी नहीं थे। एक स्मृतिमें ऐसे ब्राह्मणोंको भिन्ना देनेवाले श्रामको दएड देनेकी व्यवस्था है, क्योंकि इस प्रकारकी भिन्ना या दानसे चोरोंका समर्थन होता है। ("तं ग्रामं द्र्यदाजा चोरभक्तप्रदो हि सः")। जब ब्राह्मणोंके लिए इतना कड़ा नियम था, तब श्रन्य वर्णोंके लिए तो कहना ही क्या है। भिज्ञावृत्तिके सम्बन्धमें 'इतना कड़ा वन्धन होनेके कारण ही सब वर्णोंके लोग श्रपने पूर्वपरम्प-रागत धन्धोंसे हो जीविका-निर्वाह करते थे; उन्हें श्रन्य कोई उपाय नहीं था। ब्राह्मण प्रायः धर्माचरणमें हो अपना कालदोप करते थे, नहीं तो छात्रवृत्तिसे जीविका-निर्वाह करते श्रौर विवश होकर ही खेती करते थे। श्रस्तु, उस समय भिचावृत्ति निषिद्ध मानी जानेके कारण कोई निकम्मा नहीं रहने पाता था। जिस देशमें निरुद्योगियोंका आद्र कम होता है, उस देशके उत्कर्षमें सन्देह ही क्या रह जाता है ?

वौद्धधर्मसे हिन्दू समाजको लाभ भी कम नहीं हुए हैं। हिन्दू धर्मके ही कुछ मूल सिद्धान्तोंपर बौद्धधर्मने इतना श्रधिक जोर दिया कि लोग उन्हें बौद्ध सिद्धान्त ही समभने लगे। बहुत प्राचीन कालसे हिन्दूतत्वज्ञानमें पुनर्जन्म श्रौर कर्मवादके सिद्धान्त कढ़ हैं। बौद्धधर्मने दोनोंका ऐसा सुन्द्र श्रौर प्रभावशाली मेल मिलाया कि यह नीतिके संवर्धनमें बहुत ही छपयोगी सिद्ध हुश्रा। इन दो तत्वोंकी ही नींवपर बौद्धधर्मने नीतिका भव्य मन्दिर निर्माण किया, जिससे हिन्दू समाज नीतिके श्रत्युच शिखरपर विराजमान है। तत्कालीन विदेशी व्यापारियों श्रौर प्रवासियोंने हिन्दुओंकी ईमानदारीकी

भूरि भूरि प्रशंसा की है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सर्वसाधारण लोगोंकी उत्तम नीतिमत्ता ही समाजका वहु-मुल्य सद्गुण समभी जाती है।

बौद्धधर्मने हिंसायुक्त याग-यज्ञोंका निवेध किया, यह उसका दूसरा चिरंतन श्रीर श्रतुकूल परिणाम है। वौद्धः धर्मका श्रन्त होगया, परन्तु उसके श्रहिसा-धर्मका लोगोंपर इतना श्रधिक प्रभाव पड़ा कि श्रव हिंसायुक्त याग-यज्ञोंका पुनः प्रचार होना श्रसम्भव हो गया है। वौद्धधर्मने वेदोंके सम्बन्धमें लोगोंकी अद्धा शिथिल की थी, वह मीमांसकोंने फिर दृढ़मूल कर दी, परन्तु उनसे वेदप्रणीत हिंसायुक्त याग यज्ञोका पुनरुज्जीवन करते न वना। हमारे कथनका यह तात्पर्य नहीं कि श्रश्निहोत्र सहित सभी यज्ञादि कर्म लुप्त हो गये थे। हमारे कथनका आशय यह है कि हिंसाप्रधान वैदिक कर्मों का बौद्धोंके समयमें जो हास हुआ, उसका फिर उद्य न हो सका। अग्निहोत्रादि कर्मों का व्यक्तिसे सम्बन्ध रहता है, समाजके लिए उनका कुछ भी महत्व नहीं। किन्तु बड़े बड़े यहाँके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। बड़े यहाँका बड़ा श्राडम्बर होता है। उनमें शक्ति श्रीर धनका बहुत व्यय होता है। उनकी क्रियाएँ (विधियाँ) भी वहुत पेचीली होती हैं। केवल धनी लोग ही यथासाङ्ग याग-यज्ञ कर सकते हैं। अश्वमेध, राजसूय जैसे यह राजाश्रोंके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। इन यशोंके लिए संग्राम भी हो जाते श्रीर समाजमें श्रकारण श्रशान्ति उत्पन्न होती है। परलोकमें इन यज्ञोंसे जितना पुराय-लाम होना संभव है, उससे कहीं श्रिधिक लोगोंकी प्राण-हानि यहीं हो जाती है। ऐसे याग-यज्ञोंके वन्द होनेसे देशका निरर्थक धन-व्यय श्रीर हिंसा-

कर्म रुक गया श्रीर इससे देशमें सुख-समृद्धिकी वृद्धि हुई। यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि उस समयके नये राजपूत राजाश्रोंने अश्वमेधादि यज्ञ नहीं किये थे।

ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीकी धार्मिक परिस्थिति सामाजिक उन्नतिमें किस प्रकार कारणीभूत हुई, इसका विवेचन अवतक किया गया है। इसका सारांश यह है कि समस्त समाजका एक ही धर्म होने और पन्थों तथा सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति न होनेके कारण धार्मिक फूटके लिए अवकाश नहीं था। जाति-बन्धन वर्तमान कालके समान अधिक कठोर न होनेके कारण उस समय जाति-द्वेष इतना तीव्र नहीं था। समाजका शोषण करनेवाला निरुद्योगियोंका दल नष्ट हो जाने और समाजकी नीतिमत्ता उच्च श्रेणीकी होनेके कारण समाजकी परिस्थिति सब तरहसे विभवानुकूल थी और राजस्य-अध्वमेधादि भगड़ेवाले यज्ञोंके बन्द हो जानेके कारण देशमें अकारण युद्ध नहीं होते थे। धार्मिक परिस्थितिकी आलोचना करनेके पश्चात् अब देशकी आर्थिक दशापर दृष्टिपात करना उचित होगा।

तत्कालीन समाजकी आधिक अवस्था भी सन्तोष-जनक थी। उस समयके वैभवका वर्णन करनेके बदले यदि वैभव-घातक बातोंके अभावका वर्णन किया जाय, तो वर्तमान समयमें वैभव नष्ट करनेवाली कौन सी बातें प्रचलित हैं, इसका ज्ञान पाठकोंको हो जायगा। उद्योग-धन्धोंकी अभिवृद्धि और खराज्य-साधनसे हो हर एक देश समुन्नत होता है। उद्योग-धन्धोंकी न्यूनतासे देशकी उतनी हानि नहीं होती, जितनी देशका धन-धान्य विदेश चले जानेसे होती है। पराये लोगोंका राज्य अथवा सत्ताधिकार ही खदेशकी विपत्तिका प्रमुख कारण है, फिर चाहे वे पराये लोग खदेशी हों या विदेशी। संसारके इतिहासका अवलोकन करने पर एक यही सिद्धान्त अवाधित रूपसे निकलता है कि जिस देशपर किसी दूसरे देशके लोगोंका, किसी रूपमें, श्रिधकार हो जाता है उस देशकी सम्पत्ति चीण हो जाती है। फिर वह देश या तो धीरे धीरे दुर्दशायल हो जाता है या एक बार हो नष्ट हो जाता है। पराये लोग देशका धन केवल कर या राजलके ही रूपमें नहीं ले जाते; बड़े बड़े पुष्ट वेतनके पद उन्हींके हाथमें होनेके कारण वे सधन होकर व्यापार तथा श्रम्य उपायोंसे भी विजित राष्ट्रको निःसत्व श्रीर निर्धन बना डालते हैं। परायी सन्ता देशकी सम्पत्तिको नाना तरहसे धो बहाती है। इस बातको विस्तारसे सिङ करनेकी आवश्यकता नहीं है। एक ही देशके परप्रान्तीय लोगोंकी सत्तासे भी कुछ हानि होती ही है। उत्तरके मौर्य दित्तणमें शासन करें श्रथवा दित्तणके आन्ध्रभृत्य उत्तरमें शासन करें, तो दोनोंका परिणाम समान रूपसे हानिकारक ही होगा। परन्तु जिस समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय सिन्ध प्रान्तके श्रतिरिक्त भारतके किसी भागमें ऐसा अन्याय नहीं था। उत्तर, दक्तिण और पूर्वमें स्वतन्त्र राज्य थे। कन्नौज, मालखेड़ न्नौर मुंगेरके साम्राज्य स्थानीय वशोंके ही अधिकारमें होनेके कारण उन प्रान्तोंके हितसंवर्धक थे। मराठोंका प्रभुत्व वंगालपर श्रथवा वंगालका प्रभुत्व श्रासामपर नहीं था। काठियावाड़ श्रौर उत्तर गुजरात कन्नीजके अधिकारमें था, किन्तु अन्तमें गुजरातमें "चावडा" राजपूत घरानेकी स्वतन्त्र स्थापना होनेपर काठियावाड़ गुज-रातका भी स्वाधीन राज्य हो गया। कन्नौजका प्रभुत्व श्रन्यत्र

भी निकटवर्ती स्थानोंपर था, पर उसे कोई पराया नहीं समभता था। दिल्लिके राज्योंकी भी यही अवस्था थी। दिल्लिमें
राष्ट्रक्टोंका सम्राट्-कुल था और उसका प्रभुत्व समस्त
दिल्लि प्रान्तपर था। उसकी छत्रच्छायामें अनेक माण्डलिक
राजा थे पर वे आन्तरिक राज्य-प्रवन्धमें पूर्णतः स्वतन्त्र थे।
उन्हें केवल विशेष अवसरपर सम्राट्के दरवारमें उपस्थित
होना और युद्धके समय सम्राट्की सहायता करनी पड़ती थी।
एक अरवी प्रवासीने तो यहाँतक लिखा है कि भारतके प्रत्येक
प्रान्तमें उस प्रान्तके राजा ही राज्य करते हैं। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने विदेशी शासनसे होनेवाले देशकी सम्पत्तिके
हासका जैसा मार्मिक वर्णन किया है, वैसी अवस्था किसी
राज्यमें नहीं थी। सब राज्य समृद्धिशाली थे। अरबी
प्रवासियोंने उसका दिग्दर्शन यह कहकर कराया है कि देश
धन धान्यसे पूर्ण है और देशके लोग अत्यन्त सन्तुष्ट हैं।

देश भरमें जिस प्रकार ;परायी सत्ताका कहीं बन्धन नहीं था, उसी प्रकार जनताको क्लेशमें डालनेवाली अध्यवस्थित राज्यप्रणाली भी नहीं थी। इसका प्रधान कारण उस समयकी कर-प्रहणकी सुन्दर रीति है। आजकल कर एक बार निश्चित कर दिया जाता है और वह नक्द वस्ल किया जाता है। अवर्षण होने पर यह निश्चित नहीं रहता कि छूट मिलेगी ही, इससे कुषक दोहरे कष्ट पाते हैं। तब यह दशा नहीं थी। कुषक उत्पन्न हुए धान्यका छुठाँ भाग सरकारको देते थे और फसल तैयार होनेपर सरकारी अधिकारो उसे वस्ल करते थे। अवर्षण आदिके कारण यदि पैदावार कम हुई, तो सरकारको भी उसी हिसाबसे अन्न मिलता था। नक्द कर वस्लीमें सरकारको सुभीता रहता है, किन्तु धान्यके, कपमें

कर देना किसानोंको नहीं अखरता और वे नंगे-भूखे नहीं रहने पाते। उस समय कृषिके अतिरिक्त अन्य कोई कर नहीं था। यह हम कह चुके हैं कि जङ्गल या आवकारीका विभाग तब नहीं बना था। अन्य करोंके न होनेसे जनता करभारके तले दबी नहीं थो। उस समय वेगारकी प्रथा अवश्य थी, किन्तु उससे कृषकोंको कोई कष्ट नहीं था। अरवी प्रवासियोंके वर्णनोंसे सबसे महत्वकी बात यह मालूम होती है कि राज्यके अन्तस्थ शत्रु चोर-डाकुओंका देशमें विलक्कल भय नहीं था। कन्नोज राज्यमें इनको कड़े दएड दिये जाते थे। अतः वह राज्य इन उपद्रवियोंसे विलक्कल निश्चन्त था। इनके उपद्रवसे बचनेका प्रवन्ध पूर्व और दिन्न के राजाओंने भी कन्नोजके अनुकरणपर ही किया था।

देशके अनथंका सबसे प्रवल कारण उसपर होनेवाला विदेशियोंका आक्रमण है। भारतवर्षपर अनादि कालसे आजतक
बरावर विदेशियोंके आक्रमण होते आये हैं। प्राचीन कालमें
श्रीक, शक, कुशान, मुण्ड और आधुनिक कालमें तिव्वती, हुण
तथा अरव लोगोंने क्रमशः भारतपर आक्रमण कर इसे जर्जर
कर डाला। इधर तुर्क, मोगल, पारसो और अफगान लोगोंने
हिन्दुओंके नाकों दम कर दिया था। परन्तु ईसाकी नवीं और
दसवीं शताब्दीकी विशेषता यह है कि इन दोनों शताब्दियोंमें
किसी भी विदेशोंने भारतपर चढ़ाई नहीं की। अरवोंने सिन्ध
प्रान्त अपने अधिकारमें कर लिया था, परन्तु वे आगे नहीं
वढ़ सके; क्योंकि उनकी शक्ति आपही लोण हो चलो थो।
तव तुर्क मध्य एशियामें हो थे; उन्हें भारतको अट्टर सम्पिका
पता नहीं था। परचकोंसे उस समय भारत विलक्कल बचा
हुआ था। यदि कोई यह आलेप करे कि देशके अन्दर तो युद्ध

होते ही थे; जुर्ज़ श्रीर वल्हारा, राष्ट्रकूट श्रीर पाल, इनमें चिर-न्तन वैर विरोध था; फिर कैसे कहा जा सकता है कि उस समय युद्ध शान्त थे ? इसपर हमारा यह उत्तर है कि आप-सकी चढ़ाइयाँ या लड़ाइयोंसे विदेशियोंके आक्रमणों जैसी कमी हानि नहीं होती और न लोगोंको ही विशेष पीड़ा पहुँ-चती है। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय युद्धमें दोनों दलोंके लोग एक ही धर्म और जातिके होते हैं और दोनोंकी संस्कृति एक ही होनेके कारण उनमें परस्पर कुछ तो सहानुभूति रहती ही है। विधर्मियों और विदेशियोंके ग्राक्रमण वडे ही भयानक श्रीर उपद्रवकारक होते हैं, क्योंकि दोनों दलोंमें किसी प्रकार-की सहानुभूति नहीं होती, उलटे तीव द्रेष ही होता है। विदेशी आक्रमणकारी केवल यही नहीं चाहते कि प्रतिपत्तीका पराभव हो, विक वे उसका सर्वनाश करनेकी बुद्धिसे प्रेरित हो जाते हैं। राष्ट्रकूट अथवा पालोंके वीच जो युद्ध या आक्रमण हुए, उनमें किसीका यह उद्देश्य नहीं था कि विपन्नीका राज्य ही हड़प लिया जाय श्रथवा प्रजाको पीड़ा पहुँचायी जाय; वे एक दूसरेपर केवल श्रपना प्रभुत्व स्थापन करना चाहते थे। एक दल जव हार खीकार कर लेता तो युद्ध उसी समय बन्द होजाता था। यूरोपमें ईसाकी पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी-में इंग्हेंगड, फ्रान्स, जर्मनी श्रीर स्पेनमें श्रपना श्रपना प्रभुत्व सापित करनेके लिए जैसे युद्ध हुए, टीक वैसे ही युद्ध भारतमें नवीं श्रीर दसवीं शताब्दीमें हुए थे। यूरोपपर तुकी द्वारा किये गये ज्ञाकमणोंकी तरह उनका भी यह ज्ञिभप्राय नहीं था कि किसीकं प्रान्त हड़प लिये जायँ; वे उनपर श्रपना प्रभुत्व जमाना चहते थे। यह यात नहीं कि प्राचीन युद्ध-नीतिका कभी उच्छेद नहीं होता था। कभी कभी होता भी था। कृषिको

हानि होती ही थी और कभी कभी कदाचित् विजित प्रदेश भी उध्वस्त हो जाते थे। परन्तु प्रीकांके आक्रमणोंके पश्चात् ही यहां ऐसी वातें हुई थीं। यहुत प्राचीनकालसे भारतीय युद्धोंमें अनीतिका वर्ताव अपवादके रूपमें ही होता था। शत्रुको जर्जर करना, उसके प्रान्तोंको उध्वस्त कर उसकी शक्ति नष्ट कर देना आदि वातें भारतवासियोंने ग्रीकांसे सीखी थीं। राष्ट्र-क्टोंके गोविन्दराजने कन्नोजको ऐसा उध्वस्त किया कि वहांके सुन्दर प्रासादोंके स्थानपर घासका जंगल होगया और उसका कुशस्थली नाम सार्थक (अन्वर्थक) होगया। ध्यानमें रखने योग्य बात यही है कि ऐसी घटनाएँ पहिले नहीं, मुसल-मानोंके आक्रमणोंके पश्चात् ही हुई।

युद्धांसे अनेक हानियां हैं, परन्तु इस बातको भी न भूलना चाहिये कि मर्यादित युद्ध राष्ट्रके अभ्युद्य और उन्नतिके कारण होते हैं। छोटे मोटे युद्धांसे जनतामें वीर्यस्फूर्ति वनी रहती और शौर्यवृत्ति जागरित रहती है। लोगोंमें धेर्यादि गुणों और कल्पनाशिककी वृद्धि होती है। परन्तु युद्धमें अनुदारता अथवा क्रता न होनी चाहिये। ईसाको नवीं और दसवीं शताब्दीमें इस प्रकारके (अनुदार और क्रर) युद्ध विशेष नहीं हुए. इस कारण हम इन दोनों शताब्दियोंका काल तेजस्वी और बलशाली मान सकते हैं।

श्रत्यन्त समृद्धिके इस समयमें भी हिन्दुश्रोंका एक राष्ट्र क्यों न वन सका और शीघ्र ही उनका उत्कर्ष क्यों उक गया, ये प्रश्न वड़े ही विकट हैं श्रीर इनके सुलकानेके लिए परवर्त्ती इतिहासका ज्ञान श्रावश्यक है। श्रतः इनका विचार हम श्रागे करेंगे।

## परिशिष्ट ।

## (१) सूर्यवंशी श्रौर चन्द्रवंशी श्रायोंका वेदोंमें उल्लेख।

हमने अपनी पुस्तक ३, प्रकरण ३, में लिखा है कि सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका उटलेख उतना ही प्राचीन है, जितना वैदिक साहित्य। इसका विस्तृत रूपसे समर्थन करना आवश्यक जानकर हम यह टिप्पणी लिख रहे है। इस विपयका एक निवन्ध हमने सन् १९१४ में रायल एशियाटिक सोसाइटीकी वम्बईकी शाखामें पढ़ा था। उसके कुछ मुख्य सिद्धान्त हम यहाँ लिखेंगे। वह निवन्ध इस पुस्तकमें उद्भुत करना एक प्रकारसे ठीक भी होगा। क्योंकि वैदिक आर्थोंका सम्बन्ध ईसाकी आठवीं और नवीं शताब्दीके ब्राह्मण-क्षत्रियोंसे है और यदि मान भी लिया जाय कि सूर्य-प्रशिवंश किवकिल्पत हैं, तो भी ऐतिहासिक छान-योनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह कल्पना बहुत प्राचीन कालसे चली आ रही है।

रायल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नलकी अप्रैल सन् १९१४ की संख्यामें मिस्टर पागिंटरने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने यह भली भाँति बताया है कि पुराणों से क्षित्रगोंके वंशकम कैसे सिद्ध और निश्चित होते है। आरम्भमें यह कह देना अनुचित न होगा कि उस लेखमें प्रथित पागिंटर साहयके एक दो मत अमात्मक हैं। उनका यह कहना आन्तिपूर्ण है कि स्यंवंशी क्षत्रिय द्विवड़ वंशके है और च-द्वंशी क्षत्रियोंका आदि निवास-स्थान प्रयाग (इलाहाबाद) है। इतिहास यह मत स्त्रीकार नहीं करता। इन भूलोंका कारण यह है कि उन्होंने पुराणोंपर ही अधिक भरोसा रखा और अपने लेखमें रामायण-महाभारतके ही वचन विशेष रूपसे संगृहीत किये हैं; वेदों और पुराणोंक वचनोंका मेल उन्होंने नहीं मिलाया। हमने अपने लेखमें वैदिक साहित्यमें प्राप्त होनेवाली वार्तोंका संप्रह किया है।

विंकबहुना उन्होंने उन वंशाविलयोंको नष्ट कर दिया होगा। इसीसे चन्द्रगुप्तके समयमें मेगस्थनीज़को जो वंशाविलयाँ मिलीं उनसे वर्तमान
पुराणोंकी वंशाविलयोंका मिलान करने पर बहुत अन्तर देख पढ़ना है।
ई० स० २०० के पश्चात् गुप्त राजाओंके राजत्वकालमें पुराणोंके जो नये
परिवर्द्धित सस्करण तैयार हुए, उनमें अटकलसे ही विच्छिन्न वंशाविलयोंकी
परम्परा पूरी कर दी गयी है। हिर (हिराक्निज ) से लेकर उस समय
तकका काल ६४५१ वर्ष और ३ महीना मेगस्थनीज़ने वताया है और
यह भी लिखा है कि इस अवधिमें १३८ पीढियां हुई। पुराणोंमें परीक्षितसे
केकर नन्द तककी ५२ पीढ़ियाँ और एक सहस्र वर्ष ही मोटे तौरसे लिखे
गये है। नन्दके पश्चात्की पीढ़ियाँ वौद्धोंने निश्चत की है, इस कारण वे
ग्रामाणिक हो सकती हैं, किन्तु पुराणोंमें लिखी पीढ़ियां विश्वास-योग्य
नहीं हैं। हमारा मत है कि पुराणोंकी प्राचीन राजवंशाविलयाँ विच्छिन
और काल्पनिक हैं, किन्तु ब्राह्मणोंकी यह्नपूर्वक रखी हुई परम्परा सर्वथा
विश्वसनीय है।

पागिर और हमारे दृष्टिकोणमें एक और महदन्तर है, उसका भी यहाँ उछेल कर देना उचित होगा। हमारे विचारसे प्रमाणके लिहाजसे पुराणोंका मूल्य बहुत कम है; क्योंकि पुराणोंकी परमाराएं विच्छिन, बनावटी और आधुनिक कल्पनाओंसे मिलती-जुलती बना ली गयी हैं। यवन-प्रीकादिसे पहिलेकी ऐतिहासिक घटनाओंके सम्बन्धमें निम्नलिखित प्रामाण्यका कम विश्वसनीय माना जा सकता है। व्याकरणशास्त्रकी भाषामें कहा जा सकता है कि यही पूर्वप्रामाण्य है।

- (१) ऋग्वेद सबसे प्राचीन भीर अविकृत ग्रन्थ है। इसका प्रामाण्य सर्वश्रेष्ठ है।
- (२) कालक्रमसे इसके वाद यजुर्वेद और सामवेदका प्रामाण्य माना जा सकता है। (अथर्व वेदका इसी लिलसिलेमें विचार नहीं किया जा सकता; क्योंकि उसका काल अनिश्चित है।)
- (३) तीनो वेदोंकी मनत्र-संहिताओंके पश्चात् वनके 'प्राह्मण'-प्रन्थोंका, आमाण्यकी दृष्टिसे, विशेष महत्व है, क्योंकि जिन ऋषियोंने मनत्र बनाये,

वाधक प्रमाणों और मानवी सम्भवनीयताका विचार कर ऐतिहासिक सत्य खोज निकालना पड़ता है। यदि दोनों परम्पराओं में भेद ही करना हो, तो बाह्मण-परम्परा अधिक विश्वसनीय माननी पड़ेगी; क्योंकि हज़ारों वर्ष पूर्व ऋषियोंने सूक्तों अथवा 'ब्राह्मण'-प्रन्थोंमें जो कुछ लिख रखा है, बाह्यणोंने आजतक उसका जतन किया है। वैदिक साहित्यमें प्रक्षिप्त कुछ भी नहीं है। सूक्तों अथवा 'ब्राह्मण' प्रन्थोंमें प्रारम्भमें ऋषियोंने ही चाहे जो अतिशयोक्ति अथवा कविकल्पना की हो; उसमें किसीने अपना लेख नहीं मिलाया है। सारांश, प्राचीन भारतीय आयाँकी कल्पना और विचारोंको ब्राह्मणोंने धैर्यकी मुहरबन्द थैलीमें रख कर आजतक जतनसे रख छोड़ा है। इसके लिए उन्हे जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा होगा। यहाँ उल्लेख करने योग्य एक बात यह है कि वैदिक अन्थोंकी तरह पुराण अन्य भी प्राचीन हैं और उनकी सुरक्षाकी -व्यवस्था भार्योंकी पुरानी समाज-व्यवस्थामें पायी जाती है। वेद कण्ठाम-कर उनको जीवित रखनेका दायित्व जिस प्रकार ब्राह्मणींपर था, उसी प्रकार पुराण अर्थात् वंशावलो और राजकथाओंकी सुरक्षाका भार सूतोंपर था। लोमहर्पण आदिकी कथाओंसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन कालमें भी पुरायकथन करने और वंशाविक्योंको सुरक्षित रखनेवाले सूत थे। उन्हीं पूर्तोंके वशज वर्तमान भाट है, जो आजकल वंशाविलयोंकी रक्षा करते हैं। भारतमें सूतोंने ही इतिहास-पुराणोंका अन्थसमूह वेदोंकी तरह विना क्षेपकके हजारों वर्णीसे सुरक्षित रखा है। मिश्र, शैल्डिया भथवा फीलखीन जैसे प्राचीन देशोंने जिस प्रकार वंशावलियों-को सुरक्षित रखा था, उसी प्रकार भारतवासियोंने भी उन्हें सावधानी-पूर्वक वचा रखा । इतिहास-पुराण तो सूर्तोके नित्य अभ्यासका विषय था। उपनिपदोंसे ज्ञात होता है कि बाह्यण भी इस विपयको सीखते थे। इतिहास-पुराणोंका यह अविच्छित्र प्रवाह बौद्ध धर्मकी प्रवस्रतासे विच्छित्र हो गया। वौद्धोंके समयमें जातिन्यवस्था ढीली पड़ गयी और क्षत्रिय राजाओंका नाश होकर म्लेच्छ और शूद्र राजाओंका प्रभाव भारत-पर जमा । उन्हें भला प्राचीन क्षत्रिय वंशावलीका भभिमान क्यों कर ही ?

इनका प्रामाण्य उत्पर उल्लेख किये हुए ग्रन्थोंकी अपेक्षा निम्न श्रेणी-का है।

इन सब प्रन्थोंसे जो कुछ ऐतिहासिक वार्ते ज्ञात हों, उनका संप्रह करना आवश्यक हैं; किन्तु प्रामाण्यके विचारसे प्रन्थोंका क्रम उक्त प्रका-रसे ही रखना होगा। यदि विभिन्न प्रन्थोंमें मतभेद हो, तो पूर्वप्रामाण्य सानना ही उचित है।

प्रमाणोंकी सूची यहीं समाप्त नहीं होती। सम्प्रति दो महत्वपूर्ण शास्त्रोंका बदय हुआ है। १—शीर्षमापनशास्त्र (कपालशास्त्र ) और र—माषाविज्ञान। प्रन्थोंके परस्पर मतभेदका निर्णय करते समय इन शास्त्रोंके सिद्धान्तोंका भी ध्यान रखना होगा। मानव-जातिके विभिन्न बंशों और इतिहासोंके सम्बन्धमें मनुष्योंके चेहरो (मुखोंके आकारों) और भाषाओंकी तुलना करनेसे जो अनुमान निष्पन्न होते हैं, वे चहुत ही महत्त्वके और प्रायः अवाधित होते हैं। इघर तो ये शास्त्र बहुत कुछ बन्नत अवस्थाको प्राप्त हो गये है और इनको सहायतासे पाश्चात्य विद्वानोंने भारतवासियोंकी भाषाओं और चेहरोंका सूक्ष्म परीक्षण किया है। इन विद्वानोंने भारतवासियोंके वंशोंके सम्बन्धमें जो अनुमान स्थिर किये है, उन्हें स्वीकार कर लेनेमें कोई हानि नहीं है।

हमारी समक्रमें प्रस्तुत विषयके प्रतिपादनमें एक उपमान प्रमाणका भी उपयोग हो सकता है। भारतका प्राचीन इतिहास अमेरिकाके अर्वाचीन ( उसका पता लगा तबसे लेकर उसके वस जाने तकके समयके ) इतिहाससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है। प्राचीन कालमें भारतवर्ष भी अमेरिकाकी तरह निविड़ वनोंसे भरा हुआ एक विस्तृत भूलण्ड था। यहाँ हीन संस्कृतिके द्रविड़ लोग छिट-फुट बसे हुए थे। यूरोपीय आर्योंके अमेरिका जानेके समय अमेरिकाकी जैसी स्थिति थी; भारतीय आर्योंके यहाँ आनेके समय भारतको भी स्थिति ठीक वैसी ही थी। 'विदिदाद' नामक पारसी पुराण-प्रनथमें लिखा है कि आर्य लोग उत्तरकी थोरसे विभिन्न दक्षिणी देशोंमें आये हैं। जब वे सप्तितन्त्रमें आये, तब श्रंप्रमन्युने उस देशको सप्तें और अत्यन्त उप्यतासे व्यास कर डाला। इस

उनकी करुपनाओंसे ब्राह्मण-प्रन्थोंके रचयिता अधिक परिचित थे। अतः आधुनिक लेखकों अथवा प्रन्थकारोंके मतोंकी अपेक्षा 'ब्राह्मण'-प्रन्थोंके मतोंका महत्व अधिक है।

- (४) वेदाङ्ग इसके वादके हैं। वेदाङ्गोंके रचना-कालमें संहिताएं और 'ब्राह्मण'-प्रनथ बहुत पुराने हो गये थे। आजकलके विद्वानोंकी तरह वेदाङ्गोंके रचियता भी वेदोंके अर्थ समक्षनेमें चक्करमें आजाते थे। परन्तु जिस समय वेदाङ्ग रचे गये, इस समग्रके ऐतिहासिक प्रामाण्यके लिए उनका महत्व सबसे बढ़कर है। सब वेदाङ्ग बुद्धके पू कालीन हैं। इनमें ज्योतिष, निरुक्त, कहपसूत्र और ज्याकरणका समावेश होता है।
  - ( ५ ) गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ बादके हैं।
- (६) इसके बाद कालक्रमानुसार प्रामाण्य प्रनथ अलेग्ज़ण्डरके साथ भाये हुए एरायन आदि प्रीक प्रनथकारों और मेगस्थनीजके हैं। उन्होंने स्वयं देखी और मलीभाँति सुनी हुई जो बातें अपने प्रनथोंमें लिखी हैं, उनके समयके लिए वे अत्यन्त विश्वसनीय हैं।
- (७) इसके बाद महाभारतका प्रामाण्य है। यह प्रन्थ ईसवी सन्के लगभग २५० वर्ष पूर्व अर्थात् अशोकके समयमें लिखा गया है। उस समयके लिए यह प्रन्थ प्रामाणिक है।
- (८) इसी समयके बौद्धों और जैनोंके प्राचीन धर्मप्रन्थ त्रिपीटक आदि है। इनके प्रमाण भी महत्वपूर्ण हैं।
- (९) इसके बाद अर्थात् ईसवी सन्के १०० वर्ष पूर्व वाल्मीकि-रामायण, पातञ्जल महाभाष्य, वादरायण सूत्र और हरिवंश—ये प्रन्थ लिखे गये हैं। ये चारों समकालीन हैं और इनमें उस समयके प्रमाण मिलते हैं।
- (१०) ज्योतिष-प्रन्थ और बौद्ध-जैनोंके ग्रन्थोंके बादके अर्थात् ईसवी सन्के प्रारम्भके प्रीक लोगोंके लिखे भारतीय राज्य-सम्बन्धी इति-हास हैं।
- (११) सबसे पीछे पुराण लिखे गये हैं। इस समय जो पुराण उप-लब्ध है, वे ईसवी सन् ३०० से ९०० तकके लिखे जान पड़ते हैं। अतः

टोलियो द्वारा हिन्दुस्थानमें भायी है। उत्तर मारतकी समतल भूमि (गंगोत्तर) में आयोंकी पहिली टोली आकर जब वस गयी, तब आयोंकी दूसरी टोली आयो और पहिली वसी हुई टोलीके प्रदेशके बीचमेंसे रास्ता बना कर तथा वहांकी पुरानी भाषाको दवाकर अम्बालेसे बढ़ती हुई दक्षिणमे जबलपुरतक और नैक्स्यमें काठियाबाढ़से ईशानमें नैपालतक फैल गयी। दूसरी टोलीकी भाषाका वर्तमान रूपान्तर पश्चिमी हिन्दी और पहिली टोलीकी भाषाका रूपान्तर वर्तमान राजस्थानी, पंजाबी, पहाड़ी और पूर्वी हिन्दी है।" (सेन्सस रिपोर्ट १९११, पृष्ठ ३२५)

वर्तमान संस्कृतोत्पन्न प्रचलित भाषाओंकी तलनासे सिद्ध होनेवाला यह सिद्धान्त शीर्षमापनशाखसे सिद्ध होनेवाले सिद्धान्तसे मिलता-जुलता है। सन् १९०१ (वि॰ १९५७) की मनुष्यगणनाके समय सर एच्० रिस्लेने अनेक स्थानोंमें लोगोंके सिर नापकर यह निश्चय किया कि पंजाव शीर राजस्थानके लोग निःसन्देह आर्य है। उनके सिर लम्बे और नासि-काएं अंची उठी हुई तथा सरल हैं। संयुक्त प्रान्तके लोगोंका सिर मध्यम भौर नाक मध्यम अँचाईकी है। इससे रिस्लेने अनुमान किया है कि वे आर्य-्द्रविड़-मिश्रित लोग हैं। परन्तु रिस्ले साहबने यह जो मान लिया है कि पहिलेके आर्य लम्बे सिरके थे, यह उनकी भूल है; क्योंकि द्रविड़ लोगोंके सिर भी लम्बे ही होते हैं, यह सिद्ध हो चुका है। आर्थी और द्विड़ोंकी मुखाकृतिमें प्रधान अन्तर यह है कि द्वविड्रोंकी नासिकाएं चिपटी और आर्योंकी उठी हुई होती हैं। नासिकाओं और सिरॉके परिमाणसे संयुक्त प्रान्तके जिन भायोंको आर्य-द्रविङ्-मिश्रित सिद्ध किया जा रहा है, वे वास्तवमें पंजाव-राजस्थानके आर्योंकी शाखासे भिन्न शाखाके आर्य ही हैं। उनके सिर मध्यम परिमाणके हैं। पंजाव-राजस्थानके लोगोंके सिर लम्बे और नासिकाएँ कँची तथा सरल हैं। ये लोग आयोंकी पहिली टोलीके हैं। यहां यह भी कह देना चाहिये कि यूरोपमें भी लम्बे और चौड़े सिरोके लोग हैं और दोनोंकी नासिकाएँ केंचो उठी हुई है। इंग्लिश, जर्मन, स्कॅंडिनेवियन आदि ट्यूटानिक लोग लम्बे सिरके और आयरिश, फ्रेंच भादि केल्ट लोग चौड़े सिरके हैं। हिन्दुस्थानमें भी दोनों

कारण आर्य वहाँसे लोटकर ईरान चले गये। वहीं उन्हें वसने योग्य उत्तम स्थान मिला। इस कथाके आधारपर लोकमान्य तिलकने भी अपने 'आर्कटिक होम' नामक प्रन्थमें यह सिद्ध किया है कि आर्यलोग उत्तरकी श्रोरसे ही आरम्भमें भारतवर्षमें अर्थात् पंजावमें आये थे। इसके वाद हिन्दुस्थानमें आर्योके वस जानेका इतिहास अमेरिकामें उनके वस जानेके इतिहासके सदृश ही है। जैसे अमेरिकाके कुछ आदिम निवासी जंगली और नरमांस-भक्षक भी थे, वैसे हिन्दुस्थानमें भी थे। इन लोगोंके साथ आर्थोंके भयानक युद्ध हुए थे। कुछ लोग शान्त प्रकृतिके भी थे, जिन्होंने आर्योंको सहायता दी। इसके अतिरिक्त इन देशोंमें वसनेके लिए आयी हुई आर्योंकी विभिन्न शाखाओंमें भी लड़ाई-भगड़े हो जाना ' स्वाभाविक था। अमेरिकामें पहिले स्पेनिश और फेंच तथा पीछे इंग्लिश और उच पहुँचे थे। आरम्भमें दोनों दलोंमें अनेक युद्ध हुए। भारतके प्राचीन इतिहासमें भी ऐसे युद्धोंका होना प्रमाणित होता है। सारांश, दोनों देशोंके इतिहासोंमें वहुत कुछ साम्य है।

इस प्रकार हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहासका स्वरूप निश्चित करनेमें किन किन प्रमाणोंका उपयोग हो सकता है और उनका कम कैसे स्थिर किया जाना चाहिये, इसका विचार हो गया। अब ऋग्वेदसे हम यह निश्चित करेंगे कि सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी आर्योंके मारतमें प्रवेश करनेका इतिहास कैसा है।

पहिली बात तो यह है कि आर्य लोगोंके दो दल जुदे जुदे समयमें और जुदे जुदे मागोंसे हिन्दुस्थानमें आये थे। उनके दो नामों अथवा माने हुए दो वंशोंसे यही बात सिद्ध होती है। ऐतिहासिक परम्परा, शीर्ष-मापनशास्त्र और भाषाविज्ञानके प्रमाणोंसे भी इस बातकी पृष्टि होती है। आर्योंके दो दलोंके आनेका सिद्धान्त प्रथम डाक्टर होर्नलने संसारके सामने रखा और डाक्टर प्रियर्सनने भारतकी संस्कृतोत्पन्न भाषाओंकी तुलना कर उसे मान्य किया (देखो-इम्पीरियल गजेटियर भाग १, १९ ३५८)। सन् १९११ की सेन्सस रिपोर्टका यह अवतरण महत्वपूर्ण है-"ये (हिन्दु-स्थानकी संस्कृतोत्पन्न) भाषाएँ, डाक्टर होर्नलके मतसे, आर्योंकी दो

हुआ है। श्रम होना स्वाभाविक भी है। साधारणतया लोग भरत शब्द से दुध्यन्त-पुत्र भरत अथवा उसके वंश्वजोंका ही अर्थ ग्रहण करते हैं। महाभारती युद्ध और भारती ग्रन्थके दृद्ध परिचयसे यह श्रम हुआ है। जब हम यह सिद्ध कर चुके है कि पुरुवंशके अर्थात् चन्द्रवंशके लोग कुरुक्षेत्रमें बसने पर यमुनातटके प्रान्तोंमें धीरे धीरे फेल गये, तब पंजावमें बसे हुए लोगोंका ही ऋग्वेदमें भरत शब्दसे क्यों कर एक्लेख हुआ? मैक्डानल आदि पाश्चात्य विद्वानोंने इस बातका विचार न कर महाभारतके भरतको ही भरत मान लिया। परन्तु पुराणोंके वचनोंसे ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि उनका मत श्रान्त है। कितने ही पुराणोंमें लिखा है कि दुध्यन्त-पुत्र भरतसे भिन्न एक भरत राजा मनुके कुलमें उत्पन्न हुआ था। उदाहरणार्थ भागवत-एकादश स्कन्धके वारहवें अध्यायमें लिखा है—

''त्रियव्रतो नाम सुतः मनोः स्वायम्भुवस्य यः। तस्याग्नीश्रस्ततो नामिर्ऋपमस्तत्सुतः स्पृतः॥ तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्म विवक्षया। अवतीर्ण पुत्रशंतं तस्यासीद्वव्रह्मपारगम्।। तेपां वै भरतो ज्येष्टो नारायणपरायणः। विष्यातं वर्षमेतत्तन्नाम्ना भारतमुत्तमम्॥"

मागवत—पंचम स्कन्यके ७ वें अध्यायमें भी लिखा है— "अजनामं नामैतद्वर्षं भारतिमिति यत आरम्य स्वपिद्दशन्ति।" इससे स्वष्ट है
कि हिन्दुस्थान जिस भरतके कारण भारतवर्ष कहा जाने लगा, वह भरत
प्रथम (स्वायम्भुव) मनुका प्रपोत्र था। वायुपुराणमें भी यही परम्परा
लिखी है। प्रियव्रतने सप्तद्वीपा वसुन्धरा अपने सात पुत्रांको बाँट दी।
वनमें से अपनीधिको जम्बुद्वीप मिला। अपनीधिने उसे अपने पुत्रोंको है
हाला। वनमें नामिको जो भूमाग मिला, वह उसके पुत्र क्रथमने अपने
पुत्रोंमें बाँट दिया। तब भरतके हिस्सेमें हिमालयके दक्षिणका देश
आया। इसी पुराणके ३३ वें अध्यायमें लिखा है—

प्रकारके सिरोंके लोग हों, तो आश्चर्य क्या है ? संयुक्त प्रान्त, गुजरात, काठियावाड़ और महाराष्ट्रके लोग जंची नासिका और चौड़े सिरके हैं। सारांश, शीर्षमापन-शास्त्र और भापाविज्ञानसे यही ऐतिहासिक अनुमान निष्पन्न होता है कि लम्बे सिर वाले आर्योंकी पहली टोलीके पंजाबसे लेकर मिथिलातक बस जाने पर चौड़े सिरके आर्योंकी दूसरी टोली गंगा-पार कर सरस्वतीके तटसे होती हुई अम्बालेसे लेकर दक्षिणतक फैली। यह आर्य-शाखा आदि द्रविड़ोंसे मिश्रित हुई और संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, बरार, महाराष्ट्र, गुजरात तथा काठियावाड़में बस गयी। इसके मध्यम सिर और मध्यम ऊँची नासिकाएँ होती हैं।

शीर्षमापन-शास्त्र और भाषाविज्ञानसे निष्पन्न होनेवाले अनुमान हिन्दुस्थानकी पौराणिक परम्परासे अधिक पुष्ट होते हैं । महाभारत, हरिवंश तथा अन्य पुराण-प्रन्थोंमें, जिनमें पुरानी दन्तकथाएँ संकलित हुई हैं, सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी दो प्रकारके क्षत्रियोंका उल्लेख है। हमारे विचारसे जुदे जुदे समयमें आये हुए ये ही दो आर्यवंश हैं। महाभारतमें श्रीकृष्णने अपने भापणमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। सभापर्वमें श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर पूछते हैं—"मैं राजसूय यज्ञ करूँ या न करूँ ?" श्रीइष्ण उत्तर देते हैं--ऐल और ऐक्ष्वाक अथवा चन्द्र और सूर्यवंशसे उत्पन्न क्षत्रियोंके इस समय आर्यावर्तमें एकसौ-एक कुल हैं। उनमें भोज-कुल सबसे अधिक फैला हुआ है और मध्य देशमें बसा है।" इससे यह स्पष्ट है कि महाभारत-कालमें क्षत्रियों के दो वंश माने जाते थे। उनमें चन्द्रवंश अधिक अग्रसर था और मध्य देशमें उसका राज्य था। पहिले आये हुए और विशेषतया पञ्जाबमें बसे हुए धार्य सूर्यवंशी तथा कुरु, पञ्चाल-चेदि भादि यसुनातट-प्रान्तमें राज्य करनेवाले आर्य चन्द्रवंशी माने जाते थे। अयोध्या, मिथिला आदि गंगोत्तर प्रान्तमें राज्य करनेवाले सूर्यवंशी ही माने जाते थे किन्तु उनका प्रभाव अधिक नहीं रहा था। अब देखना चाहिये कि ऋग्वेदके प्रमाणोंसे इस मतको किस प्रकार पुष्टि मिलती है ?

ऋग्वेदमें जिन आर्थींका बार बार उल्लेख हुआ है, उन्हें 'भरत' कहा है। इस नाम (भरत) के सम्बन्धमें प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंकी अम हैं। सर्वप्रथम अमेरिगो नामक एक हटालियन दक्षिण अमेरिकामें छतरा। वह कोलम्बसका समकालीन था। कोलम्बसको एक टापूका ही पता लगा था, अमेरिका खण्डका नहीं। इस कारण कोलम्बसके नामसे नहीं, किन्तु अमेरिगोके नामसे ही समग्र खण्ड सर्वानुमर्तिसे प्रसिद्ध हुआ। यही वात हिन्दुस्थानकी है। हिन्दुस्थानमें सबसे प्रथम आये हुए मरत राजाके कारण ही इस देशका नाम मारतवर्ष हुआ। प्रराणोंमें जिन सूर्यवंशी क्षत्रियोंका उल्लेख है, वे इसी मरतके वंशज थे और पंजाबसे मिथिलातक फैल गये थे। ऋग्वेदसे भी यही सिद्ध होता है।

मैक्डानलने अपने 'वैदिक इण्डेक्स' नामक प्रन्थमें भरत शब्दके सम्बन्धमें लिखा है—''भरत नाम एक महत्वपूर्ण विशिष्ट श्रेणोके लोगोंका है। यह नाम ऋग्वेदके तीसरे और सातवें मण्डलमें वार वार आया है। इन मण्डलोंमें सुदास और त्रित्सुके सम्बन्धमें यह नाम आया है और छठे मण्डलमें इनका सम्बन्ध दिवोदास राजासे वताया गया है।" (भाग २ पृष्ठ ९५) इस उछेखके ऋग्वेदसूक्त हमने देखे। उनसे पहिली बात यह जान पड़ी कि भरतोंके पुरोहित विसष्ठ थे। पुराण-परम्पराके अनुसार विसष्ठ सूर्यवंशी क्षत्रियोंके पुरोहित बिसष्ठ थे। पुराण-परम्पराके अनुसार विसष्ठ सूर्यवंशी क्षत्रियोंके पुरोहित थे, चन्द्रवंशियोंके नहीं। इससे सिद्ध है कि प्रथम आये हुए आयोंके पुरोहित विसष्ठ थे और उन आयोंको ऋग्वेदमें भरत और पुराणमें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। बहुवचनातमक विसष्ठ शब्द विसष्ठ-कुलोत्पन्न-वाचक है और उसीको ऋग्वेदमें त्रित्सु कहा है। ऋग्वेद-के सातवें मण्डलमें सभी सूक्त विसष्टकुल ऋपियोंके है। अतः स्वाभाविक रीतिसे ही उसमें वार वार भरतोंका उछेख हुआ है। इस मण्डलका ३२ वां सूक्त विशेष महत्वका है। उसमें दाशराज्ञ युद्धका इस प्रकार विवरण है—

"दृण्डा उवेह्रो अजनास आसन्

परिच्छिता भरता भर्मकासः। अभवच पुरत वसिष्ठ आदित्रिठसुना विशो अप्रथन्त॥"

भरतोंका पराभव होनेसे वे छितरी हुई लकड़ियोंकी तरह तितर वितर हो गये। तब वसिएने इन्द्रकी स्तुति कर उन्हें जिता दिया। इसी सूक्तमें हिमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् । तस्मात्तं भारतं वर्षे तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥५२॥

पुराणोंकी परम्परासे तो यही जान पड़ता है कि जिस भरतके कारण हिन्दुस्थान भारतवर्ष कहा जाने लगा, वह दुष्यन्त-पुत्र नहीं, किन्तु स्वायम्भुव मनुका प्रपौत्र था।

वायुपुराणमें भारतवर्ष शब्दकी एक और ब्युत्पत्ति लिखी है, जिसमें भरतको ही मनु कहा है। यथा—

"वर्षोऽयं भारतो नाम यत्रेयं भारती प्रजा। भरणाच प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते॥ निरुक्तवचनाच्चैव वर्षे तद्वारतं स्पृतम्॥"

(श्लोक ७६, अध्याय ४%)

मत्सपुराणमें यही करूपना और शब्दशः ये ही श्लोक हैं। मनु ही भरत कहा जाता था और निरुक्तमें यही लिखा है। पुराण-परम्परा बता रही है कि हिन्दुस्थानका भारतवर्ष नाम जिस भरतके कारण पड़ा, वह दुप्यन्त-पुत्र भरत नहीं, किन्तु उससे सहस्रों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ मनुका अपीत्र अथवा साक्षात् मनु ही था। वायु और मत्स्य पुराणोंमें निरुक्तका जो हवाला दिया है, वह साधार है। यास्कने भरतका अर्थ आदित्य किया है। भारती शब्दका अर्थ बताते हुए 'भरतः आदित्यस्तस्य भा भारती' इस प्रकार उसने निरुक्ति की है। निरुक्त और पुराणोंकी यह करूपना ऋग्वेदसे चली आ रही है। ऋग्वेदमें जिन भरतोंका वार बार उरलेख है, वे इक्त भरतके ही वंशज हैं, दुप्यन्त-पुत्र भरतके नहीं; यह बात आगेके विवेचनसे ध्यानमें आ जायगी।

यहाँ उपमान स्वरूप अमेरिकाके इतिहासका तुलनात्मक विचार कर लेना उचित होगा। हिन्दुस्थानकी तरह अमेरिकामें भी पाश्चात्य आयोंकी दो टोलियाँ भिन्न भिन्न समयमें जाकर बसी हैं। स्पेनिका, पोर्तुगीज़, इटालियन और फ्रेंच पहिले पहुँचे। ये चारों लातिन (लैटिन) वंशके हैं। इनके वाद गये हुए उच और इंग्लिका लोग हैं, जो जर्मन वंशके पूर्वज पूरुसे उसका लड़ना कैसे सम्मव होता ? पूरुका पराभव करनेवाला सूर्यवंशी प्राचीन भरत राजा था और उसीकी अग्निकी प्रशंसा उक्त सक्तमें की गयी है। यह थोड़ा विषयान्तर अवश्य हुआ है, परन्तु इससे झात हो सकता है कि केवल नाम-सादृश्यके कारण पाश्चात्य विद्वान् कभी कभी ब्राह्मण-प्रन्थोंकी भी परवाह न कर कैसा अन्धेर कर बैठते हैं। पहिले और दूसरे भरत और पूरुका मेल मिलाकर भारतके वेदकालीन इतिहासमें पाश्चात्य विद्वानोंने बड़ी बड़ी भूलें की है।

उक्त विवरणसे यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मंडल ७, सूक्त ३३ और ८ में भरतोंका उल्लेख है और उनके पुरोहित वसिष्ठ थे। भरत प्राचीन आदि-राजा था, अग्नि-पूजक था और उसके वंशज भरत कहे जाते थे। उसने इस देशके आदिम निवासियोंके राजा पूरुका पराभव कर यहां अपना राज्य स्थापन किया था । उसके वंशजों अर्थात् भरतोंसे एक घोर दाशराज युद्ध हुआ। उसमे भरत हार रहे थे, किन्तु विसष्टने इन्द्रकी स्तुति कर उन्हें विजयी किया। दाशराज्ञ युद्ध परुप्णी नदीके तटपर पंजावमें हुआ था। भरतोंके सुदास नामक राजासे दस राजा लड़नेको आये थे। उनसे लड़ते हुए हार कर सुदास और भरत परुष्णी नदी लॉब गये, तब उन्हें नदीने रास्ता दिया। परन्तु उनका पीछा करनेवाले दसो राजा नदी पार न कर सके। नदीके प्रवाहमें दसों राजाभोकी सेना छितरा कर बह गयी। अन्तमे सुदास राजा विजयी हुआ और उसे लूटमें वहुतसा धन मिला। यह मनोरंजक कथा ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ३३ में है। "यदङ्ग त्वा भरताः सत्तरेयुः गन्यन् ग्राम इपिते इन्द्रजूत।" --आदि ऋचाएँ देखने योग्य है। भरतसे लड़नेवाले दस राजा कौन थे, इसका विचार आगे चलकर किया जायगा। भरतोंका उल्लेख करनेवाला तीसरे मण्डलका ५३ वां सूक्त महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णन है कि विश्वा-मित्रने (किसी अन्य प्रसङ्गमें ) इन्द्रकी स्तुति कर सुदासकी सहायता की थी। यथा—"विश्वामित्रो यद्वहत्सुदासमित्रवायत कुशिकेभिरिन्द्र।" इस सुक्तकी—"विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्में दं भारतं जनम्।" यह इत्या वहुत महत्वकी है। 'विश्वामित्रका यह ब्रह्म (ईशस्तोत्र) भारतीका

एक वर्णन यह है कि मैत्रावरुण नासक दो देवताओं द्वारा उर्वशीके गर्भसे वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई है। इससे ज्ञात होता है कि इस सूक्तके रचना-कालमें वसिष्ठ देवपरम्परामें गिने जाते थे। ऋग्वेदके कितने ही सुक्तोंमें भरतकी अग्निका वर्णन है। ऋग्वेदसे यह भी जान पड़ता है कि भरत अर्थात् आर्यलोग अग्निपूजक थे और दास अर्थात् भारतके आदिनिवासी इसके विरोधी थे। अनेक राजाओं द्वारा पूजित भीर संवर्धित अग्नियोंका उल्लेख भी ऋग्वेदमें है। इससे यही लक्षित होता है कि भरतोंकी अग्नि ही आयोंकी धर्म-सूचक थी। ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ८ में इस प्रकारकी अग्नि भौर भरत राजाका स्पष्ट निर्देश है । यथा—"प्रप्रायमिसर्भरतस्य श्रण्वे अभियः पूरुं प्रतनासु तस्यौ।" अर्थात् भरतकी यह वही अप्ति है जिसने पूरुका पराभव किया था। पूरु कौन था ? यह एक विवादप्रस्त प्रश्न है। पूरु शब्दका विचार करते हुए मैक्डानलने उक्त सूक्तका उल्लेख किया है और सूचित किया है कि यह पूरु संभवतः दुष्यन्तके पूर्वज ययातिका पुत्रः था। पूरुका उल्लेख बहुतसे ऋग्वेदसूक्तोंमें बहुवचनमें हुआ है। वहाँ 'पूरु' से तारपर्य पूरुवंशी लोगोंसे है। परन्तु शतपथ ब्राह्मणमें तिला है कि इस स्कमं बिल्लित पूरु एक असुर था। इस सम्बन्धमं मैक्डानल कहते हैं-"शतपथ ब्राह्मणके समयमें लोग पूरको इतने भूल गये थे कि उन्होंने उसे असुरमें परिणत कर लिया। मैक्डानलका यह मत बिलकुल गलत है। हम कह चुके हैं कि ऋग्वेदके बाद ब्राह्मण-प्रन्थ ही प्रमाणभूत हैं। अतः मैक-डानलकी करूपनाकी अपेक्षा शतपथका मत ही अधिक विश्वसनीय और मान्य है। शतपथ-कर्ता याज्ञवदका आदि ऋपियोंको ऋग्वेदसूक्तोंका जितना यथार्थ अर्थ अवगत था, क्या उतना अर्थ जाननेका हम कभी गर्व कर सकते हैं ? फिर जिस पूरका पराभव भरतने किया, अवश्य ही वह कोई असुर अर्थात् द्विवृवंशी दास राजा रहा होगा । वह ययातिका पुत्र और दुष्यन्तका पूर्वज हो नहीं सकता। क्योंकि भरत पहिले आये हुए सूर्यवंशी क्षत्रियोंका राजा था, वह पूरुका समकालीन नहीं हो सकता। पर इस उक्तिसे यही प्रमाणित होता है कि यह भरत दुष्यन्तका पुत्र नहीं था। यदि होता, तो दुष्यन्त-पुत्र भरतके कितनीं ही पीढ़ियों पहिलेके

(परन्तु चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें नहीं है। सारांश, ऋग्वेद मण्डल ७।३ का भरत सूर्यवंशी आर्य था, यह मत साधार और दृढ़ है। (तीसरा मण्डल विश्वामित्रका है।)

भरतोंका छठे मण्डलमें भी उल्लेख है। इस मण्डलमें भरद्वाज और तत्कु-लोत्पन्न ऋपियोंके सूक्तोंका संग्रह किया गया है। वाईस्पत्म भरद्वाजका मुख्य सूक्त १६ वाँ है। यह बहुत बढ़ा सूक्त है। इसमें भरत राजा, भारतजन, भरतकी अग्नि और दिवोदास राजाका कई बार उल्लेख हुआ है। पूर्वके सूक्तमें जैसा बसिएका उल्लेख है, वैसा इस सूक्तमें भरद्वाजका है। यथा—

> त्विमिमा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते। भरद्वाजाय दाशुपे॥ अग्निरगामि भारतो वृत्रहा पुरुवेतनः। दिवोदासस्य सत्पतिः॥ प्रदेव' देववीतये भरता वसुविक्तमम्। आस्त्रे यो नो निपीटतु॥

इस स्कमें दिवोदास और भरद्वाज तथा पूर्वोक्त मण्डलोमें दिवो-दासके पुत्र सुदास और विसष्ट-विश्वामित्रका सम्बन्ध देखकर पाश्चात्य विद्वान् आश्चर्य करते है। परन्तु आश्चर्यका कोई कारण नहीं है। पुराणों और ऋग्वेदसे यह स्पष्ट है कि भरतोंके पुरोहित विसष्ट थे। परन्तु इम-से यह कैसे कहा जा सकता है कि भरतोंका अन्य ऋषियोंसे सम्बन्ध नहीं था? विश्वामित्रका जिस प्रकार सुदाससे सम्बन्ध था, वैसा ही भरद्वाजका दिवोदाससे था। रामायणमें भी विश्वामित्रकी तरह भरद्वाजसे भी दशर्थ और रामका सम्बन्ध वताया है। राम और भरतकी भरद्वाजने सहायता की थी। एक स्थानपर भरद्वाजने यह भी कहा है कि मैं दशर्थ-का मित्र हूं। सारांश, इस मण्डलके सूक्तोंसे यही प्रतीत होता है कि भरत सूर्यवंशी क्षत्रिय थे।

पुराणों भीर ऋग्वेदकी कथाओंसे स्पष्ट है कि पुराणोंके सूर्यवंशी क्षत्रिय और ऋग्वेदके भरत एक ही थे। ये ही प्रथम हिन्दुस्थानमें आये रक्षण करता हैं इस वाकासे तीन चार अनुमान किये जा सकते है। प्रथमतः, उस समय भरतकी सन्तान बहुत फैल गयी थी और उसे भारतजन कहते थे। यहाँ भारतवर्षका स्मरण हो आता है। द्वितीयतः, भारतींका राजा सुदास था और विश्वामित्रने ईश-स्तुतिसे उसे वचाया था। विश्वामित्रके कुलको कुशिक कहते थे। विसष्ठ और विश्वा-मित्रकी पौराणिक कथाके कगड़ेका यहाँ मूल सूत्र देख पड़ता है। वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनों सुदासके हितेषी और देवताओं की स्तुति करनेवाले पुरोहित थे। अतः वे आपसमें कभी कभी कगड़ते भी होंगे। रामायणमें वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनोंको रघुकुलके हितेपी वताया है। सूर्यवंशी क्षत्रियोंकी कथाओं में सुदास, राम, दशरथ और हरिश्चन्द्रके साथ विसष्ट और विश्वामित्र दोनोंका सम्बन्ध है। हरिश्रन्द्रने अपना पुत्र वरुणकी अपीय करनेकी प्रतिज्ञा की थी; परन्तु वह प्रतिज्ञा पालन न कर सका, इस कारण उसे उदर-रोग हुआ। आगे चलकर शुनःशेफ नामक ब्राह्मणः पुत्रको ख़रीद कर अपने पुत्र ( रोहित ) के बदछे उसे वरुणके प्रीत्यर्थ विल देनेके विचारसे उसने यज्ञ आरम्भ किया। तब शुनःशेफने वरुणसे प्रार्थना कर अपना छुटकारा कर लिया और विश्वामित्रने उसे अपना पुत्र मानकर अपने कुलमें उसे देवरात नामसे सम्मिलित कर लिया। यह कथा ब्राह्मण-प्रनथ और पुराणोंमें प्रसिद्ध है। जुनःशेफका वरुण-स्तोत्र ऋग्वेद मण्डल १ में है। सारांश, वेदमें विश्वामित्र भरतोंका और पुराणोंमें सूर्यविशयोंका एक ऋषि माना गया है। सुदास-कल्मापपादकी कथा रामायण-उत्तरकाण्ड, अध्याय ६५ में हैं। वाल्मीकिने यह कथा शत्रुघ्नसे कही है। इस कथामें कहा है कि सुदास शत्रुःनका पूर्वज था। कुलगुरु वसिष्ठसे भिड़ जानेके कारण उनके शापसे वह कल्मापपाद हुआ और विश्वामित्रकी सहायतासे उसे छुटकारा मिला। पुरार्थोंकी तरह ऋग्वेद-सूकोंमें भी विसष्ट-विश्वामित्रकी स्पर्धा देख पड़ती है। दाशराज्ञ युद्धमें विसष्टने सुदासकी सहायता की थी। इमी तरह पूर्वकी विपाशा और शतद् निदयोंको लाँवते समय विश्वामित्रने भी सुदासकी सहायता की -धी। पुराणोंमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें विसष्ट-विश्वामित्रका बहुंख है,

डल्लेख ऋग्वेड्में नहीं है, किन्तु उसके पुरोहित गौतमका है। रामायणमें लिखा है कि यही गौतम भहल्याका पित था। अहल्याका उल्लेख ऋग्वेद-में हैं। गौतम ऋषि सूक्तोका कर्ता था। यहां तक हिन्दुस्थानमें प्रथम आये हुए आयों अर्थात् मरतों अथवा सूर्यवंशी क्षत्रियोंका इतिहास ऋग्वेद्में पाया जाता है।

इससे यह सिद्ध है कि जिसके नामसे यह देश ( भारतवर्ष ) प्रसिद्ध हुआ, वह भरत सूर्यवंशी क्षत्रियोका मूल राजा था। उसके वाद दिवोदास, सुदास, पुरुक़त्स और त्रसदस्यु राजा हुए। इन राजाओं के ऋषि वसिष्ट, विश्वामित्र, भरद्वाज और गौतम थे। अव चन्द्रवंशी क्षत्रियाँ अथवा पीछेसे इस देशमें आयी हुई आयोंकी शाखाके सम्बन्धमें ऋग्वेदमें क्या लिखा है. यह भी देख लेना चाहिये। चन्द्रवंशियोंका उल्लेख ऋग्वेद्रमें है और उस **रहोखसे स्पष्ट होता है कि वे पीछेसे आये थे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं** कि वे आर्यवंश और आर्य धर्मके ही लोग थे और आर्य भाषा वोलते थे। उनका इतिहास अमेरिकामें पीछेसे जाकर वसे हुए इंग्लिश और डच लोगोंके इतिहास जैसा ही है। अमेरिकामें पहिले जाकर वसे हुए फ्रेंच और स्पेनिश लोगोंकी तरह इंग्लिश और उच वहांके आदिम निवासियोंसे लड़े नहीं, किन्तु मिलजुल कर रहे। इंग्लिश और उर्च लोगोने दनसे सुलह कर ली थी। इन्हें उत्तर अमेरिकाके इतिहासमें पंचजनॐ कहा है। परन्तु पहिले जाकर वसे हुए फ्रेंच और स्पेनिशॉके साथ इंग्लिश और डचोंने भयंकर संग्राम किये थे । इस समय इंग्लिश और दर्चोंको वहाँके आदिम निवासियोंसे वहुत कुछ सहायता मिली और अन्तमें फ्रेंड-स्पेनिशोंका पराभव कर इंग्लिश-दचोंने उत्तर अमेरिकामे अपनी सत्ता प्रस्थापित की। इस समय उत्तर अमेरिका ट्यूटानिक है, मध्य अमेरिका स्पेनिश है और दक्षिण अमेरिका पोर्तुंगीज है। यह भूमाग लैटिन अमेरिकाके नामसे प्रसिद्ध है। टोनोंका धर्म ( ईसाई ) एक होने पर भी दोनोंमें कुछ साधारण

आ॰ ६४ में सरस्वती और सिन्धुके साथ उसका उल्लेख है। इससे जान पड़ता है कि वह एक महानज़ी है।

<sup>-</sup> Five Nations.

और सिन्धुनदीसे लेकर सरयूनदी तक फैल गये। ऋग्वेदके सूक्तोंमें सरयू-का उन्लेख है। भरतोंके ऋषि वसिष्ट, विश्वामित्र और भरद्वाज थे। उनका राजा भर्थात् पूर्वज भरत, फिर दिवोदास और अनन्तर सुदास था। देवश्रवा और देववात तथा पुरुकुत्स और त्रसदस्युका उल्लेख ऋग्वेदमें है। इक्ष्वाकुका तो है ही, किन्तु हमारे मतसे दसवे' मण्डलमें रामका भी उल्लेख है। निरुक्त भरतको सूर्य और पुराग मनु कहते हैं। परन्तु साधारखतया पुराणोंके मतसे भरत मनुका पौत्र था, जिसे हिस्सेमें हिन्दू-स्थान देश मिला था। ऋग्वेद भौर पुराणींसे स्थूलमानसे यह एक बात भवश्य सिद्ध हो जाती है कि हिन्दुस्थानमें सबसे पहिले आया हुआ आर्य राजा भरत था। रामायणमें लिखी हुई सूर्यवंशकी वंशावलीमें सुदा-सका नाम है और यह भी कहा गया है कि सौदास कल्मापपाद था। पुराणोंने दिवोदासको सुदासका पिता नहीं माना है; किन्तु ऋग्वेदसे बढ़कर पुराणोंका प्रामाण्य माना नहीं जा सकता। दिवोदासका नाम सूर्यवंशमें है और चन्द्रवंशमें भी। ऋग्वेदमें दिवोदासके पिताका नाम पिजवन लिखा है। दिवीदासकी पैजवन भी कहा है। पैजवन नाम अब तक सूर्यवंशी कछवाहोंमें पैजवनसिंह (पञ्जूनसिंग) के रूपमें पाया जाता है। पुरुकुत्स और श्रसदस्युके नाम सूर्यवंशमें पुराणींने सिन्निविष्ट किये हैं, चन्द्रव शमें नहीं। शतपथ ब्राह्मणके वचनोंसे भी इस मतकी पुष्टि होती है। शतपथमें लिखा है कि पुरुकुत्स और त्रसदस्यु इक्ष्त्राकुके वंशज थे। (देखो-वैदिक इण्डेक्स) ब्राह्मणमें हरिश्चन्द्रको भी इक्ष्वाकु-का वंशज कहा है। पुराखोंने उसे सूर्यवंशी माना है। सारांश, वैदिक साहित्यमें भरतोंके जो राजा और उनके ऋषि बिह्निखित हैं, वे भौर रामा-यण, महाभारत तथा पुराणोंमें लिखे हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा और उनके ऋषि एक ही है। भरत ऋग्वेदके समयसे ही पंजावसे लेकर सरयूळ तक फैल् गये थे। इसीसे ऋग्वेदमें रामका उल्लेख है। मिथिलाके जनकका

क्ष सरयूका उल्लेख ऋग्वेदके तीन सूक्तोंमें है। मैक्डानलके मतसे वह अयोध्याकी ही नदी है। कितने ही वेदवेत्ता पाश्चात्य विद्वान् उसे क्रमु मानते हैं। परन्तु ऋग्वेदमें क्रमुका स्वतंन्त्र उल्लेख है। इसके अतिरिक्त

चन्द्रवंशियोंने अपने राज्य प्रस्थापित किये थे। स्थूलमानसे यही चन्द्र-वंशियोका इतिहास है। अब ऋग्वेदके उन प्रमाणोंको देखना है, जिनसे आयोंके इस देशमें प्रवेश होनेसे लेकर यसुनातटपर राज्य स्थापन करने तकके इतिहासका पता लगे।

पुराणोंमें लिखा है कि चन्द्रवंशियोंका आदिपुरुप पुरुखा था। उसका उल्लेख ऋग्वेदमें है। ऋग्वेदने उसे बहुत प्राचीन माना है। वह हिमालय-में रहता था। उसे उर्वशीसे ययाति नामक पुत्र हुआ और ययातिका पुत्र नहुप था। दोनोंका उल्लेख ऋग्वेदमें है। ब्राह्मणमें लिखा है कि पुरू-रवाने गन्धवोंसे अग्निको उत्पन्न करना सीखा था । इससे स्पष्ट है कि वह वैदिक धर्मी अग्निपूजक था और उत्तर कुरु अर्थात् गंगा-यमुनाके उत्तर-तिव्वत-में रहता था। आयु, नहुप और ययातिका निवास-स्थान भी वही था। ययातिका उल्लेख ऋग्वेदमें है। उसकी एक पत्नी शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी और दूसरी असुरराज वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठा थी। असुर सम्बन्धसे भी प्रतीत होता है कि उसका निवास हिमालयके उत्तर ही था। उसके पुत्र और वंशज पीछेसे हिन्दुस्थानमें गंगाकी दरीसे होते हुए सरस्वती-तट्पर कुरु देशमे आ बसे, जहाँ पहिलेके आर्य वस गये थे। पुराणोंमें कथा है कि ययातिका राज्य समप्र भारतवर्षमें था। प्रयागमें उसकी राजधानी थी। जब उसने भारतवर्ष अपने पाँचों पुत्रोंको बाँट दिया, तब मध्यदेश अर्थात् प्रयाग प्रिय पुत्र पुरुको मिला। यह कथा आधुनिक परिस्थितिसे मिलती जुलती पीछेसे गढ़ी हुई जान पड़ती है। पार्गिटरने इसपर अधिक विश्वास किया है। परन्तु हम पहिले कह चुके है कि ऋग्वेदसे जिन पौराणिक कथाओंका मेल हो, वे ही अधिक विश्वास-योग्य है। जहाँ दोनोंमें विरोध हो, वहाँ ऋग्वेदका ही प्रामाण्य माना जाना चाहिये । ऋग्वेदमें स्पष्ट उल्लेख है कि पुरुका सरस्वतीके दोनों तटोंपर राज्य था। ( ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ९६ ) पुरुको मध्यदेश अर्थात् प्रयाग मिला, यह कल्पना पीछे की गयी है। पुरार्खोंके मतसे सरस्वतीका प्रदेश किसी दूसरेको ही मिला था। वहाँ पुरुका राज्य नहीं था। पुराणोंके समयमें लोग इस बातको भूल गये थे कि आर्य लोग हिन्दुस्थानमें वाहरसे

अन्तर भी है। अमेरिकाका यह अर्वाचीन इतिहास आँखोंके सामने रखने पर भारतके प्राचीन इतिहासपर अच्छा प्रकाश पड़ता है और कितने ही उल्फनके प्रश्न हल हो जाते हैं।

हिन्दुस्थानकी भाषाओंका विचार कर यह सिद्ध किया जा चुका है कि ऋग्वेदके भरत और पुराखोंके सूर्यव'शी क्षत्रिय एक ही थे और इन्हींकी रोली पहिले इस देशमें आयी थी। पश्चिमी हिन्दी बोलनेवालाके पूर्वज आर्य पुराणोक्त चन्द्रवंशी थे और उन्हींकी टोली पहिली टोलीके पश्चात् यहाँ आयी थी, यह अब सिद्ध करना है। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि पुराणों में वर्णित ययातिके यदु, तुर्वसु, अनु, दुह्यु और प्रुरु नामक पाँचों पुत्रोंका ऋग्वेदमें एक साथ एक स्थानपर उल्लेख है। भिन्न भिन्न स्थलोंमें भी उल्लेख है, किन्तु यदु-तुर्वसुओंका एक साथ उल्लेख कई स्थानोंपर हुआ है। यह निर्विवाद है कि पाँचों एक ही वंशके थे। उनमें भी यदु और तुर्व सु अति निकटके सम्बन्धी थे। कहीं इनका निर्देश एक-वचनमें और कहीं बहुवचनमें किया गया है। इससे सिद्ध है कि ये जातियाँ थीं और मूलपुरुषके नामसे विख्यात हुई थीं। महाभारत और रामायणमें वर्णित ययातिकी कथाका ऋग्वेदमें आधार मिलता है। ऋग्वेदमें कहा है कि ययातिके देवयानीसे यदु और तुर्वेसु तथा शर्मिष्टासे अनु, हुद्धु और पूरु नामक पुत्र हुए थे। ऋग्वेदमें तुर्वश और पुराणोंमें तुर्व सु कि ला है। यही दोनों में अन्तर है। विशेष ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि ऋग्वेदसूक्तोंमें यदु-तुर्वशोंका कहीं तो प्रेम और सम्मान-युक्त और कहीं तिरस्कारयुक्त उल्लेख हुआ है। कुछ वैदिक ऋषि तो भग-वान्से उनका मङ्गल मनाते और कुछ उनका नाश चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि पीछेसे भाये हुए इन आयोंको पहिले आये हुए आयोंके साथ स्पर्धायुक्त शत्रुत्व करना पड़ा था। परन्तु अन्तर्मे विजयी होकर जब वे यहाँ बस गये, तब एक वंशी एक धर्मी और एक भाषाभाषी होनेके कारण सबके प्रिय हो गये। इस अनुमानको अनेक पौराणिक कथाओंका भी आधार है। पुराणोंमें सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंमें परस्पर युद्ध होनेके अनेक वर्णन हैं। उनसे ज्ञात होता है कि यसनाके दक्षिण तटपर

ऋग्वेद मंडल ७, सूक्त ९६ से यह सिद्ध है कि पूरुने प्रथम अपना राज्य सरस्वतो-तटपर स्थापन किया था। वहीं दुवारा आये हुए आयोंका इत्कर्ष हुआ । कुरुक्षेत्र उनका प्रवान और पवित्र स्थान था । वैदिक धर्मकी वहीं उन्नति हुई और वहीं बोली जानेवाली संस्कृत भाषा टकसाल मानी गयी। ब्राह्मण्में लिखा है कि उत्तर कुरु और कुरुपांचालोंकी भाषा एक ही थी। इसी आधारपर हमने कहा है कि दूसरी आयोंकी टोली वाय-व्यके खैबर घाटसे नहीं, किन्तु गिरुनिट-चित्रालके रास्ते गंगाकी खाईसे होकर इस देशमें आयी थी ( वैदिक इण्डेन्समें कुरु शब्द देखिये )। अब भी डाक्टर प्रियर्सनका कथन है कि गिरुजिट और चित्रालमें प्रचलित भाषाके कितने ही शब्दोंके रूप ठीक वैदिक सूक्तोंके शब्दोंके समान हैं। भारतकी समतल भूमिमें प्रचलित भाषाओं में वैसे शब्द नहीं सुन पड़ते। ( इम्पीरियल गजेटियर भा० ३, ए० ३५६ ) सारांश, वैदिक सूक्तों, बाह्मण-वचनों और गिलजिट भादि प्रान्तोंकी भाषासे यही अनुमान होता है कि चन्द्रवंशी आर्य इसी रास्तेसे सरस्वती-तटपर आये थे। इसरी टोलीके ये भार्य प्रथम सरहिन्द, अम्बोला गादि प्रान्तोंमें वसे और घीरे घीरे दक्षिण-में फैल गये। अब ऋग्वेद सूक्तोंसे इसकी छानवीन करना उचित होगा।

पहिली महत्वकी ऋग्वेदकी ऋचा वह है, जिसमें यदु आदि पाँचोंका एक साथ व्हलेख हुआ है। इन्द्राग्नि देवताओंकी स्तुति करनेवाली वह ऋचा इस प्रकार है—

> "यदिन्द्रासी यदुषु तुर्वशेषु यदु हुद्धुष्त्रचुषु पूरुषु स्थः। अत परिवृपणावाहि यातमया सोमस्य पिवतं सुतस्य॥" मं. १ सू. १०८

नर्थात् "भाप यदि यदुतुर्वर्शो, दुत्युओं, अनुओं, पूरुओं वहां हों, तो भी मेरे यहां आवे और मेरे इस सोमरसका पान करे।" इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेदके समयमें यदुतुर्वशो आदिके कुछ वर्तमान गुहिलोतों, राठोरों आदिकी तरह वन गये थे। उनका धर्म इन्द्रासिकी पूजा करना था आकर वसे है। मनुके समयसे सूर्यवंशी क्षत्रियोंका मूलस्थान जैसे अयोध्या माना गया है, वैसेही ययातिके समयसे चन्द्रवंशियोंका मूल-स्थान प्रयाग माना गया है। चन्द्रगुप्तसे पहिले हिन्दुस्थानमें प्रधान परा-क्रमी राजा पौरव वंशका उदयन था और उसका राज्य कौशास्त्री अर्थात् प्रयागके आस-पासके भूमागर्मे था। इसीसे पुराणोंने स्थिर किया कि चन्द्रवंशी इसी देशके आदिम निवासी है। ययातिने पाँच पुत्रोंमें भारतवर्ष-का वँरवारा किया, यह पौराणिक वर्णन प्राचीन इतिहासके विरुद्ध है। पागिटर साहबने भी इस बातको स्वीकार किया है। पुराणोंकी रचना ईसवी सन् पूर्व ५०० (वि० पूर् ४४३) वर्षोंसे अरम्भ हुई और उनके नये संस्करण, जो इस समय उपलब्ध हैं, ईसबी सन् ३०० (वि० ३५७) के लगभग तैयार हुए। उस समय लोग बुद्धपूर्वकालीन वार्तोको भूछ गये थे। महाभारतमें एकाध स्थानपर उल्लेख है कि प्रयाग प्रान्तमें उदयन पौरव राजा राज्य करता था। यहुको नैर्ऋत्यका भाग मिला और मथुरासे काठि-यावाड़ तक यादवोंका ही राज्य था। तुर्वशोंको आसेयका भाग मिला। पुराणोंने आक्षेयके पाण्ड्य समेत सव द्रविड् राजाओंको तुर्वेश आर्थ वना ढाला। दुस्को पश्चिम भौर अनुको उत्तरके भूभाग मिले। हुछ सैन्धवोंका पूर्वज माना गया है और आनवक्षत्रिय अबतक पंजाबमें कहीं कहीं है। पार्गिटरके मतसे यह बँटवारा पिछली परिस्थितिके अनु-कूल है, परन्तु वात ऐसी नहीं है। पिछली परिस्थितिको देखकर पुराख-कारोंने वैदिककालीन ययातिके राज्यका वँटवारा किया है। नये पुराख-कारोंको यह करूपना ही नहीं थी कि आर्य पंजावसे होते हुए दक्षिणमें फैले हैं। फिर भी प्राचीन पुराण-परम्परा बता रही है कि पुरूरवा हिमां-लयके उत्तर गन्धमादन पर्व तपर रहता था। अस्तु, ऐतिहासिक दृष्टिसे देखनेपर ऋग्वेदके प्रमाणोंसे यही प्रतीत होता है कि ययातिपुत्र भारतमें गंगाकी दरीसे होकर आये और पुरुने प्रथम सरस्वती-तदपर राज्य स्थापन फिर धीरे घीरे वे दक्षिणसे फैल गये। इन्हींकी भाषा वर्तमान पश्चिमी हिन्दी है। डाक्टर प्रियर्क्षनके मतसे यह भाषा श्रवधी, पंजाबी और राजस्थानी भापासे भिन्न है।

मान रावी (ऐरावती) नदी है। पहिला सूक्त, ७ वें मण्डलका १८ वाँ है। यहाँ ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि वैदिक सक्त देवनाओं की स्नुतिमें बनाये गये है, ऐतिहासिक वातोंके संग्रहके लिए नहीं। वैदिक ऋषियोंने प्रवाह-रूपसे जहाँ तहाँ अपने समयकी और उससे पहिलेकी वार्तोका इल्लेख कर दिया है। उन्होंसे हम अत्यन्त प्राचीन इतिहासका कुछ पता लगा सकते हैं। १९ वाँ सरस सूक्त विसष्टका है और उसमें टाशराज युद्धका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। परुष्णीके तटार सुदासका प्रायः पराभव हो ही चुका था, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति की, जिससे नदीने सुदासको तो पार कर दिया, और यद्-तुर्वशोंको डुबा दिया। इस कथासे अनुमान किया जा सकता है कि सुदास और उमके पुरोहितको ज्ञात था कि नदीका पानी कहाँ कम है और कहाँसे नदी पार करनेमें सुभीता होगा। इसीसे वे विजयी हुए। उनके शत्रु इस देशमें नयेथे। उन्होने असुविधाके स्थानसे नदी पार करनेका प्रयत्न किया । परिणामतः वे हारे और इब गये। इस सक्तमें यह भी लिखा है कि सुटासके शत्रु नदीका प्रवाह रोककर पार होनेके प्रयद्धमें लगे थे। अर्थात् चन्द्रवशी भार्य युद्धशास्त्र तथा संस्कृतिमें वहुत कुछ अव्रसर हो चुके थे। परन्तु इस प्रयद्भमें वे यशस्वी नहीं हुए। सुदासको वे लूटना चाहते थे, किन्तु सुदासने ही उन्हें लूट लिया। इस सूक्तमें यह भी कहा गया है कि पशुओं को लूटकर ले जाते हुए छः हजार अनु और हुह्यु घराशायी होगये थे। अस्तु, पाँच आर्य राजाओं में अनु, दुद्धु, यदु, तुर्वश और प्ररु थे। यदुका स्वष्ट उट्डेल इस सूक्तमें नहीं है, किन्तु तुर्वशों के साथ ने नदा रहा करते थे। अनार्य पंचजनोंमें पक्थ, भलान, भनन्तलिन, चिपासि और शिवके नाम आये हैं। इन नामासे विद्वान संशोधक नाना प्रकारके अनुमान निकालते हैं। डाक्टर ब्रियर्सन कहते हैं कि 'पण्तु' शब्दका बच्चारण अवतक वायन्य सीमाप्रान्तके छोग 'पन्य' की तरह काते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सीमाप्रान्तके पहाड़ी अफगान ही 'पनथ' थे। 'शिव' शब्दसे भी कुछ अनुमान किये जा सकते हैं, विन्तु ये नाम पीडेसे आर्योंके रखे प्रतीत होते हैं। अमेरिकाके रेडइण्डियन लोग क्रिय सींग

और इन्द्राप्ति उनसे बहुत सन्तुष्ट थे। इस सूक्तके ऋषि कुत्स आंगिरस हैं। इसका महत्व आगे चलकर वताया जायगा।

पहले जो भरत आर्य इस देशमें आकर वसे थे, उनके साथ उन के वाद आये हुए चन्द्रवंशी आर्योका भगड़ा भी हुआ था। पहले पहल भरतों के दिवोदास राजासे हुआ। दिवोदास बड़ा ही दानशूर था। उसे ऋग्वेदमें अतिथिग्व भी कहा है। अर्थात् उसके यहाँ से अतिथि आनन्दपूर्वक लौटते थे। दिवोदास और यदुतुर्वशों के युद्धका वर्णन करनेवाली ऋग्वेद मण्डल ६१, सूक्त २ की ९ वीं ऋचा महत्वकी है। इसमें ऋषि कहते हैं—

> "पुरत्सद्य इत्याधिये दिवोदासाय शम्बरम् । अधत्वं तु<sup>°</sup>श यदुम् ॥"

अर्थात् "दिवोदासके लिए इन्द्रने शम्बरके किलों और नगरको उद्दर्श्वस्त किया तथा यदुतुर्वशोंका नाश किया।" इस ऋचासे जान पड़ता है कि यदुतुर्वश एक साथ थे, दिवोदासके शत्रु और यहाँके आदिम निवासी शम्बरादिके मित्र थे। दूसरा उल्लेख भरतों और यदुतुर्वशोंके युद्धका मण्डल ४, सूक्त ३० में इस प्रकार है—

> " उत त्या तुर्वशायदु आस्त्रांतारा शचीपतिः । इन्द्रो विद्वां अपारयत् ॥ उत त्या सद्य आर्या सस्योरिन्द्र पारतः । अर्णाचित्रस्थावधीः ॥"

यह युद्ध सरमू-तटपर हुआ था। इससे स्पष्ट है कि यहु-सुर्वश पूर्वमें सरमू-तटतक फैल गये थे। सबसे महत्वका पूर्वोल्लिखित दाशराज्ञ युद्ध हुआ था। इस युद्धका रहलेख ऋग्वेद मण्डल ७ के विसष्ठके तीन सूक्तोंमें हुआ है। यह युद्ध भरतोंके राजा सुदास (पुरोहित विसष्ठ सहित) और पाँच आर्य तथा पाँच अनार्योंके वीच हुआ था। पाँच आर्य राजाओमें यहु, तुर्वश, अनु, हुह्यु और पूरु थे। अर्थात् यह युद्ध अमेरिकामें फ्रेंच-अंग्रेजोंके युद्धके समान सूर्यवंशियों और चन्द्रवंशियोंमें हुआ था। पहिले कहा जा चुका है कि यह युद्ध परप्णी नदीके तटपर हुआ था। परुष्णी वर्तन

ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त १९ में विसष्टने पूरुके अनुकूल कुछ कहा है सही, किन्तु यह भी कहा है कि द्वोदासने यहुतुर्वजोंका पराभव कर दिया। कुछ वैदिक विद्वान इस सूक्तसे यह सिद्ध करते हैं कि राजा पुरु-कुत्स पूरुकुलमें उरपन्न हुआ था। अतः तत्सम्बन्धी ऋचाओंका यहाँ अधिक विस्तारपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

> ''त्व' एण्णोष्टवता वीतहन्यं प्राची विश्वामिरूतिमिः सुदासम् ।

प्रयोक्कुरिसं त्रस दस्युमावः

क्षेत्रसाता बृत्रहत्येषु पूरुम् ॥"

''हे इन्द्र ! भापने अपनी समस्त रक्षा-शक्तियोंके द्वारा वीतहब्य, सुदास भीर त्रसदस्यु पुरुक्तरसके पुत्र तथा पूरुकी वृत्रके साथ हुए युद्धोंमें सुरक्षा की है।" यहाँ त्रसदस्युको ही पूरु न समक्ष कर दोनोंको प्रयक् मानना चाहिये। पूरु शब्दको पुरुकुन्सका विशेषण मान लेने पर बाह्मण-वचनसे विरोध हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मणमें पुरुकुत्सको स्पष्टतया ऐस्वाक कहा है। पुराणोंमें भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि त्रपटल्यु और पुरुकुत्स चन्द्रवंश थे। भरतोंकी तरह यह नाम दो राजाओंका नहीं है। अतः पुरुक्तत्स पूरुवंशी माना नहीं जा सकता। इसी सुक्तमें अन्य आर्य राजाओंकी वृत्र अर्थात् टासोंके विरुद्ध सहायता करनेके कारण इन्द्रकी स्तुति की गयी है। ड, चुमुरि और घुनि दासोंके विरुद्ध इत्स और दमीति-की तथा अतिथिगव दिवोदासकी यदु-तुर्वशोंके विरुद्ध सहायता करनेका इसमें उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि पूरुवंशके चन्द्रवंशी क्षत्रिय घीरे धीरे कुरुक्षेत्रमें भली भौति वस गये थे और प्राचीन आर्य ऋषि उन्हें मानने मी लगे थे। परन्तु यदु-तुर्वशोको वसने योग्य अच्छा स्वान न मिलनेसे वे सूर्यवंशियोंको सताया करते थे। आगे चलकर दक्षिणमें यमुना-तटपर वे फैल गये । 'भारत-उपसंहार' में हमने कहा है कि भारतो युद्ध-प्रसङ्गर्मे पूरुकुलके चन्द्रवंशी क्षत्रिय और यदु-पाण्डु-पांचा-लादि अन्य चन्द्रवशी क्षत्रियोंमें अनवन हो जानेके कारण पूरुहुन्त्रके दुर्योधनके पक्षमें सूर्यवंशी क्षत्रित ही अधिक थे। सारांश, यद्यपि इस सिरमें बाँधते थे, इसी तरह यहाँके लोग भी बाँधते हों और उनका नाम आयोंने 'विपाणि' रख दिया हो ! इसमें सन्देह नहीं कि ये नाम अनायोंके हैं।

"ये पक्यासो भलानसो भनन्ताळिनासो विपाणिनः शिवासः।"

इस ऋचाका अर्थ भी सरल है। जो हो, इस युद्धमें पाँच आर्य और पाँच अनार्थ राजा सुदासके विरुद्ध थे, यह निश्चित है। मण्डल ७, सूक्त ८३ में इसका स्पष्ट निर्देश है। वह भी विसष्टका ही सूक्त है। उसमें लिखा है—

"दासा च वृत्रा हतमार्याणि च। सुदास मिन्द्रावरुणावसावतम्॥"

अर्थात् दास और आर्योंने मिलकर जब सुदासपर चढ़ाई की, तब इन्द्र और वरुणने उसकी सहायता की थी। इसी सूक्तमें दस राजाओं के आक्रमणका भी उरुलेख इस प्रकार है—

> <sup>4</sup>यत्र राजभिद्शिभिनिवाधितम् । य सुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥"

भर्थात् पाँच आर्य और पाँच अनार्य राजा इस युद्धमें सुदासके विरुद्ध थे। नये आर्यो अर्थात् चन्द्रवंशियोंने एतहदेशीयोंकी सहायतासे पिहले आकर वसे हुए सूर्यवंशियोंसे सरस्वती-तटपर—पंजावमें—युद्ध कर उन्हें हरानेका प्रवल प्रयन्न किया था, किन्तु वह सफल न हो सका। अमेरिकाके युद्धमें फ्रेंचोंके विरुद्ध वहाँके पञ्च जनों ने अंग्रेजोंकी जैसी सहायता की थी, वैसी ही सूर्य शियोंके विरुद्ध चन्द्रवंशियोंकी यहाँके पाँच अनार्य राजाओंने सहायता की। अमेरिका और हिन्दु स्थानके इतिहासका यह साहृश्य देखकर आश्चर्य होता है। अमेरिकामें अंग्रेज जैसे विजयी हुए, वैसे यहाँके चन्द्र शी प्रारम्भमें विजयी नहीं हो सके, तो भी आगे चल कर भारतीय युद्धमें उत्तर अमेरिकाकी तरह चन्द्रवंशी पूर्ण विजयी हुए और पंजावमें उनकी सत्ता प्रस्थापित हो गयी। फिर भी पञ्जावसे पहिले आये हुए आर्य ही अधिकांश वसे हुए थे।

होता है कि चन्द्रवंशियों के कुल-पुरोहित काण्य थे। इसका प्रमाण पुराणों में भी मिलता है। दुष्यन्त, मरत आदिके कुल-पुरु कण्य थे। उनका आश्रम भी उन्हों के राज्यमें था और कण्यके ही आश्रममें दुष्यन्तको शकुन्तलाका लाभ हुआ था। सूर्यवंशियों का जैसा वसिष्ठसे सम्बन्ध है, वैसा ही यदु, तुर्वश, अनु, द्रुष्धु आदि चन्द्रवंशियों का कण्यसे है। पुराण-वंशायलीसे तो सिद्ध होता है कि कण्य भी चन्द्रवंशी थे। इस सम्बन्धमें पुराणों और ऋग्येदमें मतभेद नहीं है। एक प्रमाण पहिले मण्डलके २६ वें सूक्तमें मिलता है। इसमें घोर ऋषिने यदुतुर्वश और कण्यका कई वार उन्लेख किया है। यथा—

''अग्निर्वत्रे सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगम्। अग्निः प्रावन्मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्थितम्॥६७॥ अग्निना तुर्वशं यदुं परावत उत्रादेवं हवामहे॥१८॥ इससे हमारा अनुमान अधिक पुष्ट होता है। हरिवंशमें पूरुकुरुमें उत्पन्न हुए भरतके चौथे पूर्वज सतिनारसे कण्वकी उत्पत्ति वतायी है।

प्रथम मण्डलके ५४ वे सूक्तमें भी यदुतुर्वशोंके अनुकूल लेख है। यदुतुर्वशोंकी इन्द्रने सुरक्षा की, इसिल्ये सन्य झांगिरस इस सूक्तमें इन्द्रकी स्तुति करता है। यथा—

'त्वमाविथ नर्य तुर्वश यहुं त्वं तुर्वीत वय्य रातकतो।''

१०८ वे सूक्तका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं। उसमें कुत्स भागिरसने यहु, तुर्वश, अनु, हुद्धु और पूरु इन पाँचोके नाम प्रधित किये हैं। हमने यह भी कहा था कि कुत्त 'आंगिरस सूक्तकर्ता था, इसका नहत्य भागे चलकर वताया जायगा। अतः इस प्रसङ्गमें उसका उल्लेख करना रचित जान पड़ता है। कण्वकुल ऋषियोकी तरह आंगिरसकुल ऋषियोंका भी चन्द्रवंशियोंके साथ सम्बन्ध था। मण्डल १, सूक्त ३६ का ऋषि घोर और आंगेके सूक्तका ऋषि घोर काण्य है। इससे पहिला घोर आंगिरस जान पड़ता है। मं० १, सू० ५४ का ऋषि सन्व आंगिरस और मं० १, सू० १०८ का कुत्स आंगिरस है। छान्दोग्योपनिपद्रमे वर्णन है कि देवकी-पुत्र

सूक्तमें विसष्टते कहा है—"नितुर्वशं नि यादं शिशोह्यतिथिग्त्राय शंस्यं किरिव्यत्।" तथापि उनका पूरुके सम्बन्धमें अनुकूछ कहना भी असम्भव नहीं है। उक्त ऋचाका पूरु शब्द पृथक् माननेसे ब्राह्मण-ग्रन्थके विरुद्ध न होगा।

पूरु सरस्वती के तटपर और यदु-तुर्वशादि यसुना-तटपर जब भली भाँति वस गये, तब ऋषिगण भी उनके अनुकूछ हो गये; क्योंकि वे आर्य ही थे। ऋग्वेदके कितने ही सूक्तोंमें उन्हें आशीर्वाद दिये गये हैं। यह ध्यानमे एखना चाहिये कि ऐसे वचन ८ वें अर्थात कण्वके मण्डलमें है। 'वैदिक इण्डेक्स' के लेखानुसार आठवें मण्डलके ये सूक्त ४, ७, ९, १० और ४५ हैं। इनमेंसे पहिला अर्थात चौथा सूक्त देवातिथि काण्वका है। इस सूक्तमें कण्व ऋषि और यदु-तुर्वश दोनोंका उल्लेख है। एक तुर्वश राजासे कण्वको छः हजार गायें दानमें मिली थीं, ऐसी दान स्तुति इस सूक्तमे है। ७ वाँ सूक्त पुनर्वस्स काण्वका है। इसमें यदुत्वशों और कण्वपर कृपा करनेके कारण माहतोकी स्तुति की गयी है। यथा—

''येनाव तुर्वश यदु येन कण्वं धनस्प्रतस्। राये सुतस्य धीमहि॥"

नवम सूक्तमे शशकर्ण काण्व अश्विनोंसे यहुतुर्वश और कण्वपर कृपा करनेकी याचना करता है। यथा—

"हमेलोमालो अधितुर्वशे यदाविमे कृण्वेषु वामथ ॥१४॥ दशम सूक्तमे प्रगाथ काण्व अश्विनोंसे विभिन्न दिशाओंमें अनु, दुह्यु, यदु और तुर्वशोपर कृपा करनेकी प्रार्थना करता है। अन्तिम ४३ वे सूक्तमे त्रिशोक काण्य इन्द्राधिको स्तुति करता हुआ कहता है—"आपने यदु-तुर्वशोंको अनिर्वचनीय शक्ति प्रदान की है।" यथा—

''सत्यं तत्तुर्वशे यदौ विदानो अन्हवायाम् ॥२०॥'

ये सभी सूक्त कण्वकुल ऋषियोके हैं और इनमें यदुतुव शों, किम्बहुना, अनुदुष्युओं के लिए भी ईश्वरीय कृपाकी याचना की गयी है। इससे प्रतीत

अवतक यदु, तुर्वश, अतु, दुह्यु और पूरुका समष्टि-रूपसे विचार किया गया; अव प्रत्येकके कुलका पृथक् पृथक् विचार किया जायगा। 'बैदिक इण्डेक्स' में लिखा है कि यजु और सामवेद तथा बाह्मण-प्रन्थोंमें यदुओंका उब्लेख नहीं है। (हमने समप्र वैदिक साहित्यका प्रत्यक्ष रूपसे अध्ययन नहीं किया है।) पंजावमें उनका पराभव होने पर वे दक्षिणकी ओर बढ़े और श्रूरसेन ( मथुरा ) से काठियावाड़ तक दक्षिण नैर्ऋत्य दिशामें बस गये। महाभारतके समयमें भी वे इसी प्रान्तमें बसे थे। इस प्रान्तमें वसने योग्य वहुत भूमि थी। क्योंकि पहिलेके सूर्यवंशी आर्य पन्जाबमें और पूर्वकी ओर हिमालयकी तरहटीमें मिथिलातक बस गये थे। यदुओं के स्वतन्त्र राज्य स्थापित नहीं हुए थे। मथुरामें वे भोजकी अधीनतामें ही रहते थे। इसीसे कथा रची गयी कि ययातिके शापके कारण यदुओंको राज्याधिकार नहीं है। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि नथुरा मधु नामक दैसके अधिकारमें थी। उसका पराभव कर शत्रुघने उसपर अधिकार किया और शत्रुघका वंश निर्मूछ होने पर यादव-भोज वहाँ जाकर बस गये। पार्गिटरके मतसे मधु नामक दैत्य नहीं, किन्तु यादव था। उसीके 'शज आगे चलकर माधव कह-लाये। परन्तु यह भूल है। रामायण और पुराणोंकी कथाएँ इतिहाससे सम्बद्ध है। प्रथम यमुनातर राक्षमीं अर्थात् हिन्दुस्थानके आदिम निवा-सियोंके अधिकारमें था। फिर गंगाके उत्तर प्रान्तमें वसे हुए सूर्यवंशी आयोंने वहाँ वसनेका यद्भ किया और अन्तमें आयोंकी इसरी टोली अर्थात् चन्द्रवंशियोंने उसपर अधिकार कर छिया। यह अनुमान अस्वा-भाविक या इतिहासके विरुद्ध नहीं है। अवतक गाउव पशुपालोंकी स्थितिमें ही थे। आगे चलकर श्रीकृष्णके अतुल बुद्धि-कौशल और शौर्यसे उन्हें चिरस्थायी तेज और यश प्राप्त हुआ। ऐसा न हुआ होता तो पुराणों-में कोई उनके गुणोंका वर्णन न करता। पहिले कहा जा चुका है कि श्रीकृष्णका उल्डेख वैदिक संहितामें न होने पर भी छान्डोग्योपनिपद्रमें है।

यह हुई यहुओं की बात । अब तुर्वशों के मम्बन्धमें विचार करें । ऋग्वेट-में यहुके साथ और स्वतन्त्र रूपसे भी इनका उल्लेख है, किन्तु महाभारतः कृष्णको घोर आंगिरसने एक प्रपनिषद् विद्या सिखायी थी। यह निर्विवाद है कि यह देवकी-पुत्र कृष्ण महाभारतमें गीताका उपदेश देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं। सारांश, काण्वोंकी तरह आंगिरस भी यदु-तुत्र शादि चन्द्र-वंशियोंके ऋषि थे।

'वैदिक इण्डेक्स' के लेखानुसार और भी निम्नलिखित सूक्त हैं, जिनमें यदु-तुर्वशोंका उल्लेख हैं। अगस्त्यका इन्द्रसूक्त १-१७४, वामदेवका सूक्त ४-३०, अवस्यु आत्रेयोंका सूक्त ५-३९, शंयु वाईस्पत्यका सूक्त ६-४५ और इन्द्रवैकुण्ठका सूक्त १०-४९, अन्तिम सूक्तमें नहुष और यदु-तुर्वशोंका एक साथ उल्लेख हुआ है। यथा—

"श्रहं सप्तहा नहुषो नहुष्टरः प्राश्रावयं शवसा तुर्वशयदुम्"॥८॥ यहाँ पहिले अर्थात् १-१७४ सूक्तका अधिक विचार करना आवश्यक है। क्योंकि इसमें यदु-तुर्वशोंके साथ समुद्रका उल्लेख है। यथा—

''त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्ऋगोरपः सीरा न स्रवन्तीः। प्रयत्ससुद्रमति शूर पर्षि पारया तुर्वशं यदुं स्वस्ति॥९॥"

इसका यदि यह अर्थ हो कि यदु-तुर्वशोंको इन्द्र सुरक्षित समुद्रके पार ले जावें, तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद-प्रसिद्ध अश्विनोंके प्रिय राजा भुज्युकी तरह यदु-तुर्वश भी समुद्रमें संचार करने लगे थे। भुज्युके सम्बन्धमें ऋग्वेदमें कई बार ऐसा वर्णन किया गया है कि समुद्रमें जब वह द्वने लगा, तब अश्विन उसे सोनेकी नौकामें बैठाकर पार ले गये। इसमें तो सन्देह ही नहीं कि ऋग्वेदके समयमें भारतीय आर्य पश्चिमी समुद्रतक पहुँच गये थे। समुद्रका उल्लेख ऋग्वेदमें कई बार हुआ है और यदु-तुर्वश दक्षिणकी ओर बढ़ते हुए काठियावाड़तक फैल गये थे। परन्तु इस सूक्तके समुद्र शब्दका अर्थ आकाश किया गया है। ऋग्वेदीय ऋषियोंकी कल्पना थी कि आकाशमें दिन्य जल भरे हुए हैं। अस्तु, सूक्त ५-३१ में वर्णन है कि यदु-तुर्वशोंके लिए इन्द्रने सुदुघाकी बाढ़ रोक दी थी। यथा—

"त्वमपो यद्वे तुर्वशायारमयः सुदुधाः पार इंद्र।" सारांश, धीरे धीरे यदु-तुर्वश आर्य ऋषियोंको मान्य और ब्रिय हुए तथा अनेक नदियोंको पार कर ससुद्धतक फैल गये। ज्ञात थी।" (विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो।) १-१७४ का यहाँ
मैक्डानलने भूलसे उल्लेख किया है। इसमें पहिले कहे अनुसार यदुतुर्वशोंका उल्लेख है, पूरुओंका नहीं। पुरुक्तुत्सका उसमें उल्लेख होनेसे
सम्भवतः उसका निद्धा किया गया होगा; परन्तु हमारी समक्षमें
पुरुक्तत्स पूरु नहीं है; दोनोंमें अन्तर है। यह निश्चित है कि पुरुक्तुत्स
सूर्यविशी था। ४-२१ इन्द्रस्तुतिपूर्ण वामदेवका सूक्त है। इसमें प्रश्न है
कि 'पूरुके लिए वृत्रका वध कर किसने स्वातन्त्र्य प्रदान किया?"
(हन्ता वृत्रं चरिवः पूरवे कः।) ६-२० वे भरद्वाजके सूक्तमें कहा है—
"हे इन्द्र! पूरु आपकी स्तुति करते हैं कि पुरुक्तुत्सके लिए आपने दासोकी सात गढियोंको ढाइ दिया।" यथा—

"सनेम तोवसा नव्य इन्द्र प्रयूरवः स्तवन्त एना यज्ञैः।

सप्त यत्पुरः शर्म शारदीदेव्दन्दासीः पुरुक्तसायशिक्षन्,,''॥ १०॥ ७.५ वं विसष्ठके अग्निमूक्तमें लिला है—"हे अग्निदेव! पूरके लिए आपने दासों के किले हाह दिये।" (वैधानर पूरवं शोधुचानः पुरो यदम्रे द्रयन्नदीदेः।) अन्तित्र ८-१९ वे सूक्तने (पहिले कहा भी गपा है) विसष्ठ कहते हैं — ''हे इन्द्र! आपने वृत्रके युद्धमें पुरुकुत्स, त्रसदस्यु और पूरुकी रक्षा की ।'' ( प्रयोहकुतिस त्रसद्स्युमाव क्षेत्रसाता दृत्रहणेषु पूरुम्।) उक्त सक्तोंसे हो तीन वाते स्पष्टतया हेख पड़ती है। ऋग्वेदमें वृत्र राज्य आदिमनिवासियोंके अर्थमें वार वार जाया है। इन लोगोंके साथ आयों के बार बार युद्ध भी हुआ करते थे। उस समय आर्य लोग उनके गड या सुरक्षित पुर वार वार ढाह देते थे। दोनों आयाको ऐसे युद्ध करने पड़े थे और पूक्त भी किये थे। ७-१९ वे सक्तमं पूक इन्द्रसं प्रार्थना करता है कि आपने रूर्वकालमे जैसी पुरुहुत्पकी सहा-यता की थी, वैसी इस समय मेरी भी करें। इससे स्पष्ट है कि पुरुकुत्स पूरुसे पहिले हुआ था। आगे चलकर पूरुओंका इतना विस्तार हुआ कि यास्कको लिखना पड़ा कि पूरु राज्यसे साधारण मनुष्यका भर्थं प्रहण करना चाहिये। कई सूक्तोंकी टीका करते समय टीकाकाराँने पूरु राळका अर्थ साधारण मनुष्य किया भी है। परनतु मैक्डानलके

अथवा पुराणों में कहीं विल्लेख नहीं है। सम्मवतः यह कुल नष्ट हो गया था। शतपथ बाह्यणमें भी लिखा है कि यह कुल नष्ट होकर पाञ्चालों में विलीन हो गया। हरिवंश अध्याय ६२ में लिखा है कि दक्षिणके चोल, पाण्ड्य आदि राजा तुर्वश-कुलके थे। परन्तु पुराणों की यह नयी उपज जान पड़ती है। चोल, पाण्ड्य, केरल आदि राजा आदि-द्रविड़वंशी थे। धागे जब सभी हिन्दू राजा सूर्य-चन्द्रवंशियों से सम्बन्ध करने लगे, तब इन्होंने भी तुर्वशों से सम्बन्ध स्थापित कर लिया। पुराणों की कथा बाह्यण-प्रनथकी कथासे भी विरुद्ध है। पुराणों के जिस समय (ईसवी सन् ३०० से ९०० तक) नये संस्करण बने, उस समय भारतवर्ष में जो राजवंश प्रसिद्ध थे, उनका सम्बन्ध महाभारत-रामायणके प्रसिद्ध पुरुषों के साथ जोड़नेका द्योग किया गया हो, तो आश्चर्य ही क्या है? अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग आदि दक्षिण-पूर्व प्रान्त पहिलेसे ही अनार्य साना गया है। इसी तरह चोल, केरल पाण्ड्य भी अनार्य ही थे।

अय अनु, दुह्यु और पूरुके सम्यन्थमें भी विचार कर लेना उचित होगा। पूरु तो येदिक कालमें ही बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। इसीसे महा-भारतमें पूरुको ययातिसे आशीर्वाद प्राप्त होनेका उठलेख है। पौरवोंका भारतवर्णमें इतना अधिक दिस्तार हो गया था कि उनके सम्बन्धमें यह लिखा गया कि "अपीरवा नु हि मही न कदाचिद्धविष्यति।" (चाहे सूर्य-चन्द्रमें रहित पृथ्वी हो जाय, किन्नु पौरवोंसे रित नहीं हो सकतो।) वे पहिले सरस्वतीतटपर बसे थे, यह ऋग्वेद-सूक्तोंमें भी कहा गया है। वहांसे धीरे धीरे पूर्व, दक्षिण और पश्चिममें उन्होंने अपनी सक्ता प्रस्थापित की और पाण्डवोंके समयमें वे सार्वभौम हो गये थे। पौरवोंको प्रथम यहांके आदिन निवासी राक्षसोंसे कगढ़ना पढ़ा था। इसका उल्लेख ऋग्वेदके १-५९, १३१, १७४; ४-२१, २८; ६-२०; ७-५ और ८-१९ सूक्तमें है। १-५९ वाँ सूक्त नोधा गौतमका है। उसमें लिखा है—"वृत्र अथवा यहाँके आदिम निवासी जंगली अनार्योंका अग्निदेव नाश करते है, इसीसे पूरु इनकी पूजा करते हैं।" (यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते।) १-१३१ वां सूक्त परुच्छेपका है। उसमें कहा है—"यह सामर्थ्य प्राचीन कालमें पूरुगोंको थे और उनका आदि राजा संजय था। इसका उल्लेख ऋग्वेदमें है। ६-२७ में लिखा है कि संजय दैववात, अर्थात् देववातका पुत्र, था। यथा—

"स संजयाय तुर्वशं परारादाहृचीवतो दैववाताय शिक्षन् ।"
इस ऋचामें भरद्वाज कहते हैं कि "इन्द्रने ऋचीवतों और तुर्वशोंको
दैववात संजयके अधीन कर दिया।" ४-१५ में संजयका इससे
महत्वका उल्लेख है। इसमें संजयको अग्निकी स्तुति की है। इससे ज्ञात
होता है कि यह राजा परम आयंधमीं था। (अयं यः संजये पुरो दैववाते सिमध्यते।) इस स्क्तकी अन्तिन चार ऋचाओं संजयवंशोत्पत्त
सोमक साहदेव्य राजाकी दानस्तुति की गयी है और विपुल दान देनेके
कारण वामदेवने उसे आशीर्वाद दिये है। आजकल श्रोजिय ब्राह्मण आशीवादके समय उन्हीं आशीर्वादात्मक मन्त्रोंका उच्चार करते हैं। यथा—

"द्ष वां देवाविश्वना कुमारः साहदेव्यः। दीर्घायुरस्तु सोमकः॥ तं युवं देवाविश्वना कुमारं साहदेव्यम्। दीर्घायुष्यं कृणोतन॥१०॥

पुराणोंकी वंशावलीके अनुसार सहदेव और उसका पुत्र सोमक संजयके कुलमें अर्थात् पांचालोंमें उत्पन्न हुआ था। द्वपदका चौथा पूर्वज यही सोमक था। ऐतरेय बाह्यणमें वर्णन है कि इसने राजसूय यज्ञ कर बहुत कीर्ति सम्पादन की थी। ऋग्वेद-कालमें पांचालोंको संजय कहते थे। बाह्यण-कालमें वे पांचाल कहे जाने लगे। महाभारतमें संजय, सोमक और पांचाल तीनों नाम आये हैं। इस इतिहाससे यह उलकत सुलक जाती है कि तीनों नामोंका एक ही अर्थ क्यों है। किसी एक राजाके पांच पुत्रोंसे पाचाल शब्दकी ब्युत्पत्ति हरिवंशमें कही गयी है; परन्तु यह निरी कविकल्पना है। कदाचिन पांच जातियाँ एकत्र होकर पांचाल नामसे प्रसिद्ध हुई हों! इतिहासमें ऐसी अनेक जातियों के मिश्रित हो जानेके प्रमाण पाये जाते हैं। एक जाति दूसरी जातिके राजाको मान, लेती

मतसे पूरु शब्दका अर्थ पौरव (अर्थात् दूसरी टोलीके आर्य) ही करना चाहिये। जो हो, यह निश्चित है कि प्रथम आये हुए सूर्यवंशी आर्योंका विस्तार होनेपर जिस तरह हर एक क्षत्रिय भरत अथवा भारत कहा जाने लगा, उसी तरह पश्चात् आये हुए चन्द्रवंशी आर्योंका विस्तार होनेपर पूरु शब्द साधारण मनुष्य-वाचक बन गया।

पौरवोंने अनायौंसे अनेक युद्ध कर विजय-लाभ किया और सरस्वती-तरपर अपना दबदवा जमा लिया। पहिले आकर पंजाबमें बसे हुए आयाँ-से लड़कर वे हारे सही, किन्तु कुरुक्षेत्रमें उनका अच्छा उत्कर्ष हुआ। पौरवोंके राजा अजमीदका उल्लेख ऋग्वेदमें है और बहुवचनमें है। इससे स्पष्ट है कि अजमीदका कुल बहुत विस्तृत हो गया था। पौरवोंका दूसरा पुराणप्रसिद्ध राजा दुष्यन्त-पुत्र मस्त हुआ। उसका टल्लेख ऋग्वेदमें नहीं, किन्तु शतपथ ब्राह्मणमें है और लिखा है कि उसने गंगा, यमुना और सरस्वतीके तटोपर अनेक अश्वमेध यज किये थे। उसका राज्य पूर्व और दक्षिणमें फैल गया था। शतपथमें उसे सर्वत्र दौष्यन्ति भरत लिखा है; इससे आदि-भरत और इस भरतका पार्थक्य स्पष्ट होता है। भरतके बाद प्रसिद्ध राजा कुरु हुआ, जिसके नामसे देश प्रसिद्ध है, इसका नाम भी ऋग्वेदमें न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि भरत और कुरु वेदकालके पश्चात् हुए थे। ऋग्वेद स्तुतिग्रन्थ है। उसमें इन राजाओं-का उल्लेख होना अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मणकालमें इनकी विशेष ख्याति हुई। ब्राह्मणमें जहां तहां कुरु-पाञ्चालोंका संयुक्त उल्लेख हुआ है। क्योंकि महाभारतके समय दोनों कुल एक हो गये थे और उसके पश्चात् बाह्मण-प्रनथींकी रचना हुई थी। ब्राह्मणमें जनमेजय, परीक्षित और उनके किये अश्वमेधका वर्णन कई स्थानोंमें किया गया है। यह बात सही जान पड़ती है कि कृष्णद्वीपायन ज्यासने ऋग्वेदकी रचना अर्थात् संवटना की है। ऋग्वेदकी रचनाके पश्चात् भारती युद्ध हुआ और उसके बाद ब्राह्मण-प्रनथ वने । कालक्रमसे यह स्पष्ट ही है ।

पाञ्चालोंके सम्बन्धमें कुछ अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है। पौराणिक वंशावलीके अनुसार पाञ्चाल पूरुवंशकी एक छोटी शालाके लोगः रान्त हुए थे। उसके वाद श्रीकोंके समयमें, पंजावमें अलेग्जण्डरका पौरव राजासे मिलना स्वाभाविक ही है।

बाह्यणकाल और महाभारतकालमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंके राज्य केवल पूर्वमें ही वच रहे थे, जो कोसल-विदेहके नामसे प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणमें जिस प्रकार कुरू-पांचालोंका सामिमान वार वार उल्लेख हुआ है, उसी प्रकार कोसल-विदेहका भी हुआ है। कुरुपांचालोसे ये लोग भिन्न थे। इनमें तत्वज्ञानका अच्छा प्रचार था। परन्तु डाक्टर प्रियर्सनने भाषाओंकी तुलना कर सिद्ध किया है कि इनकी भाषा पंजावी लोगोंकी साधारण भाषासे मिलती-जुलती और पश्चिमी हिन्दीसे भिन्न है। मैक्डानलने यह मत स्त्रीकार किया है और कुरु शब्दकी टिप्पणीमें लिखा है कि कुरु-पांचार्लोने कोसल-विदेहोंको पंजावके सीमाप्रान्तसे पूर्वकी ओर खदेड़ा था। हमारा मत इससे भिन्न है। प्रथम शाखाके आर्य हिन्दुस्थानमें पंजावसे मिथिलातक अर्थात् सिन्धु नदीसे सदानीरा नदी तक हिमालयकी तरहटीमें फैल गये और दूसरी गालाके अर्थात् चन्द्र-वंशी आर्य हिन्दुस्थानमें आकर सरस्वतीके तटसे भीतर घुसे और यमुना-तरसे होते हुए दक्षिणमें फैल गये। पंजाब और अयोध्या-मिथिला अर्थात् पूर्व और पश्चिममें बसनेका उन्हें अवकाश ही नहीं मिला। अस्तु, कुरु-पांचालों भीर कोसल-विदेहोमें भेद था, यह बात मैक्डानलने भी स्वीकार कर ली है। कुरु शब्दकी टिप्पणीमें उसने थोड़ी शंका प्रवर्णित की है और इसे शतपथ बाह्मणकी इस कथाका आधार दिया है, जिसमें छिखा है कि सरस्वती-तटसे पूर्वमें सदानीरा-तटतक आयोंकी अप्ति पहुँचायी गरी थी। मैक्डानलने इस कथासे यह अनुमान किया है कि ये ( कुरुपांचाल और कोसल-विदेह ) लोग एक ही थे, दो नहीं थे । किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है। हो सकता है कि यह कथा पहिले आये हुए आयोंके वसनेके समयकी हो। शतपथ बाह्मण अ० ४-१-१० में कथा यह है कि विदेहका राजा माठव्य मुँहमें अग्नि रखकर सदानीरा नदीके तटतळ गया, वहाँ गोतम रहूगणके एक प्रश्न करनेके कारण उसे मुखसे अग्नि निकाल कर नीचे रखनी पढ़ी। फिर वह आगे नहीं बढ़ा। तयसे कोई बाह्य ए अथवा एक जाति दूमरी जातिपर अधिकार जमा लेती है, तब प्रायः ऐसा हुआ करता है। अधिनिक इतिहासमें कनाडामें श्रंप्रेज और फ्रेंच, आस्ट्रिया-हंगरीमें जर्मन और हन अथवा प्रेट ब्रिटेनमें श्रंप्रेज, स्काच और वेल्स परस्पर मिल गये हैं। इसी तरह हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहास-में कुरू और पांचाल एक हो गये थे। ऋग्वेदके लेखानुसार संजयोंमें तुर्वश मिल गये थे और शतपथ ब्राह्मणमें क्रिवियोंके पांचालोंमें सम्मिलित होनेकी कथा है। सारांश, पांच जातियोंके एक होनेसे ही वह समष्टि जाति पांचाल कही जाने लगी।

इस प्रकार वैदिक साहित्यके प्रमाणोंसे सिद्ध है कि आयोंकी दूसरी शाखाके पूरु बड़े ही बलास्य थे और उनका विस्तार बहुत हो गया था। क़रु-पांचाल उन्हींके वंशज थे और महाभारत तथा ब्राह्मणकालमें वे बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। समस्त भरतखण्डमें उन्हींका साम्राज्य था। पजावमें प्रथम आये हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, किन्तु उनका कोई राउय नहीं था। वहाँ भी कुरु-पांचालोंको ही सत्ता थी। अलेग्जण्डरके समयमे पंजाबमें उसका सामना पौरव (पोरसक्क) राजासे ही हुआ था। इससे कोई कोई यह अनुमान करते है कि पूरुवंशी क्षत्रिय प्रथम वायव्यकी ओरसे पंजावमें आये भौर फिर पूर्वकी ओर फैल गये। हम पहिले कह चुके है कि प्रामाण्यकी दृष्टिसे यीक इतिहास चौथी श्रेणीका है। ऋग्वेदसे उसका विरोध हो, तो ऋग्वेदका प्रामाण्य ही माना जाना चाहिये। ऋग्वेदसे तो यही सिद्ध होता है कि पूरु उत्तरकी ओरसे अर्थात् उत्तर कुरुसे सरस्वतीके तटपर आये और वहाँसे पश्चिमकी ओर उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की। इस ऐतिहासिक परम्पराको महाभारतका भी आधार है। महाभारतमें वर्णन है कि जनमेजयने हिस्तनापुरमें राज्यस्थापना करनेके उपरान्त पश्चिममें तक्षिशिल।पर विजय लाभ किया था । रामायणमें वर्णन है कि तक्ष-शिलाकी स्थापना सूर्यवंशी रामचन्द्रके आता भरतके पुत्र तक्षने की थी। पंजावमें सूर्यवंशी ही पहिलेसे बसे थे । ऋग्वेदके समयमें पूरुओंने पंजावपर चढ़ाई की, परन्तु तव वे सफल नहीं हुए, भारतीय युद्धके उप-

<sup>&</sup>amp; Porus

कालमें ही पवल हो गया था। उसकी अग्निका ८-४६ में स्वतन्त्र उल्लेख है। यथा—

"आगन्म वृत्रहन्तमं च्येष्ठपितमानवम्।"

इस सूक्तका कर्ता आत्रेय ऋषि है और इसमें आर्क्षश्रुतवांकी दान-स्तुति की गयी है। अब देखना चाहिये कि ऋक्षपुत्र श्रुतवां किस वंशमें एत्पन्न हुआ था। उत्तर वैदिक साहित्यमें आनवोंका उल्लेख नहीं है। पुराणोंके वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि अनुवंशमें बहुतसे प्रसिद्ध कुल हुए हैं। शिबि औशीनरका नाम प्रसिद्ध है। महाभारतमें लिखा है कि वह १६ प्रसिद्ध अश्वमेध-कर्ताओंमेंसे एक था। यहाँतक चन्द्रवंशी क्षत्रियों अर्थात् यदु, तुर्वश, अनु, दुद्धु और पूरुके वंशोंका ऋग्वेदके आधारसे विचार किया गया है। अब उसका सिंहावलोकन कर लेना हचित जान पड़ता है।

भाषाविज्ञान और शीर्षमापन शास्त्रके सिद्धान्तोंके अनुसार हाक्टर प्रियर्सन और सर एच० रिस्लेने भारतवासियोकी जो जाँच की, **एससे डाक्टर होर्नेलके मतको पुष्ट कर हम्पीरियल गजेटियरने यह निचोड़** निकाला कि हिन्दुस्थानमें प्राचीनकालमें आयोंकी दो टोलियाँ जुदे जुदे रास्तोंसे जुदे जुदे समयमें आयीं और विभिन्न भूभागोंमें वस गयीं। पहिली टोलीके लोगोके सिर लम्बे थे। वे पंजावसे मिथिलातक फैल गये। इनके वंशज वर्तमान समयमें पंजाब, राजपूताना, भवध और विहारमें विद्यमान हैं। पूर्वी हिन्दी, अवधी और विहारी भाषा है, जो पंजावी और राजस्थानी भाषासे मिलती जुलती है। पश्चिमी हिन्दी इससे भिन्न है। आयोंकी दूसरी टोली चौड़े सिरके लोगोंकी थी। वह वायन्यसे नहीं, किन्तु उत्तरसे यहाँ आयी और प्रथम सरस्वतीके तटपर वस गयी। पश्चिम और पूर्व अर्थात् पंजाव और अवधमे वसनेका उसे अवकाश न मिलनेके कारण वह दक्षिणमें वदी और यहाँके आदिम निवासी द्रविड़ोंसे अधिक मिश्रित हो गयी। वर्तमान समयमें युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्तके लोग आर्योंके द्विवृतिश्रित वंशज है। अम्बाला, काठियावाढ़ और जयलपुरसे वने त्रिकोणमें वे अधिक पाये जाते हैं। उनकी मापा पश्चिमी हिन्दी है।

सदानीरा नदी नहीं लाँघता । पुराणोंसे यह सिद्ध है कि कोसल-विदेह राजा सूर्यवंशी थे और रामायणसे प्रमाणित होता है कि मिथिलाधिपोंके पुरोहित गोतमकुलके ऋषि थे। अतः यह कथा पहिलेके आर्योंसे सम्बन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त उसमें कुरु-पांचालोंका उरलेख नहीं है। यह भी नहीं कहा है कि माठव्य विदेह कुरुवंशी या पूरुवंशी था। कोसल-विदेहों-की भाषा और पौराणिक प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि वे सूर्यवंशी क्षित्रय थे और पन्जाबके क्षत्रियोंसे सम्बद्ध थे। ब्राह्मण-कथाका इस सिद्धान्तसे विरोध नहीं है। कोसल-विदेह तत्वज्ञानमें कैसे अप्रसर थे, यह उपनिषद्धके याज्ञवल्य-जनकके संवादसे ही स्पष्ट हो जाता है। आगे चलकर बुद्ध-महावीर जैसे वेद-विरुद्ध तये मतोंके संस्थापकोंकी जन्म-भूमि और कर्मभूमि कोसल-विदेह ही रही। उलटे कुरु-पाञ्चाल-भूमि वैदिक विद्या और वेद धर्मका पालन करनेवाले कर्मठ तथा आस्तिक्य मताभिमानियोकी भूमि थी, यह ब्राह्मण-महाभारतादि प्रन्थोंसे सिद्ध है।

अनु और दुद्धुके वंशोंका वृत्तान्त लिखना शेष रह गया है। दुद्धुभोंका स्वतंत्र उठलेख ऋग्वेद मण्डल ८, सूक्त १० में और पूरु तथा दुद्धु
दोनोंका एक साथ उठलेख ६-४६ में हुआ है। (यदा नृक्षो मववन्दुद्धविजने यत्पूरी यच्च वृष्ण्यम् ॥८॥) यह उठलेख दोनोंके अनुकूल है।
इससे प्रतीत होता है कि दुद्धु राजा भी पूरुओंकी तरह ऋग्वेदके ऋषियोको मान्य हो गये थे। ऋग्वेद अथवा ब्राह्मण-अन्थोंमें इनका इससे
अधिक कहीं उठलेख नहीं है। महाभारतमें गान्धारोंका उठलेख है। पुराणोंने गान्धारोंको दुद्धु-कुलोत्पन्न माना है। इस मतके मान लेनेमें कोई
हानि नहीं। गान्धारोंका राज्य सिन्धु नदीके उस पार था। जब कि
एञ्जावमें धीरे धीरे चन्द्रवंशियोंके राज्य स्थापित हो गये थे, तब सिन्धके उस पारतक उनका फैलना असन्मन नहीं कहा जा सकता। ग्रीकोंके
समयमें जैसे सद्द, केकय आदि सूर्यविश्योंके राज्य थे, वैसे पौरस आदि
कुछ चन्द्रविश्योंके भी थे। तब कोई आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मण-कालके
पश्चात् दुद्युका वंश गान्धारमें प्रस्थापित हुआ हो। अनुका वंश ऋग्वेद-

कि विश्वामित्रका पूर्वज कुशिक साक्षात् प्रजापतिका पुत्र था । कुशिकका नाम ऋग्वेदमें भी है। पुराखोमें विश्वामित्रकी चन्द्रवंशमें दो प्रकारसे डन्पत्ति वर्णन की गयी है। पुराखोंकी यह परम्परा पीछेसे गढ़ी गयी है और रामायणसे विरुद्ध होनेके कारण खाड्य है। चतुर्थतः, पुरुकुत्स और त्रसदस्यु भरतोंके राजा थे। ब्राह्मणर्मे उन्हे ऐक्ष्वाक कहा है और पुराणीं में वे सूर्यवंशमें ही गिने गये है । पंचमतः, कुरुश्रवण त्रासदस्यव (त्रसदस्युका पुत्र) था। कुरु शब्दसे उसे कोई कोई कुरुवंशी मानते हैं, परन्तु यह ठीक-नहीं है। इन पाँच कारणोंसे ऋग्वेदके भरत और पुराणोंके अत्रियोको हम एक ही समकते हैं। भरत शब्दसे बड़ा अम हो जाता है। कुछ पाश्चान्य विद्वान् सूर्यवशी भरतको महाभारतका भरत मान छेते हैं। परन्तु बाह्मणमें जहाँ तहाँ महासारतके भरतको दौष्यन्ति भरत कहा है। पुराणमें भी लिखा है कि यह देश (भारतवर्ष) जिसके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह भरत स्वाय-म्भुव मनुका प्रवीत्र था। निरुक्तकारने भरतका अर्थ मनु अथवा सूर्य किया है। अतः ऋग्वेदके भरत सूर्यवंशी ही थे। आगे चलकर वे इतने फैल गये कि ऐतरेय बाह्यणमें भरत शब्द सामान्य वीरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। निरुक्तकारके मतसे ऋग्वेदमें भरत शब्द कुरु शब्दकी तरह सामान्य ऋत्विज् ( याजक )-वाचक है और यज्ञ-प्रसङ्गमें, कुरुके यदले भरत शब्दको रखकर भी मन्त्रोचार किया जा सकता है ( वेदिक इण्डेक्स )। सूक्तकारके इस वचनका अर्थ मैक्डानलकी समफर्में नहीं आया। इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें कुरुकी तरह भरत भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न वंशोंके थे और भरत सूर्यवंशी आर्य थे।

दूसरी टोलीके आयों अर्थात् चन्द्रवंशियोंके सम्बन्धमें वहुत मतभेद नहीं है। उनकी यदु, तुर्वश, अनु, हुद्धु और पूरु इन पाँच प्रमुख शाखा-ओंका उल्लेख ऋग्वेदमें है। पूरुका आगे चलकर इतना उटकर्प हुआ कि मरतकी तरह पूरु शब्द भी साधारण वीर अथवा ऋत्विज-वाचक वन गया। रामका उल्लेख ऋग्वेदके एक सूक्तमें है। ६ श्रीकृष्णका उल्लेख

अज्ञात पुरुष है। परन्तु वेन आदि राजाओं के साथ रामका उन्नेख होनेसे

यौराणिक कथाओं से भी यही जान पड़ता है कि हिन्दुस्थानमें दो आर्य-वंश आये थे—पहिला सूर्यवंश और दूसरा चन्द्रवंश। सूर्यवंश पहिले आया और चन्द्रवंश पीछेसे। अवध-विहारके कोसल-विदेह राजा सूर्यवंशी और हुरु, पांचाल, शौरसंन, चेदि आदि सरस्वती तथा यमुनाके तटोंपर चसे हुए क्षत्रिय चन्द्रवंशी थे। पुराणोंसे भी सिद्ध है कि यहाँ पहिले सूर्यवंशी और पश्चात् चन्द्रवंशी आर्य आये थे। इस प्रकरणमें देखना यह या कि इस सिद्धान्तको ऋग्वेद और उसके वादके वैदिक साहिलमें कहाँ तक आधार मिछता है। ठीक विचार करने पर वेदोंसे जैसा कुछ यह सिद्धान्त पुष्ट हुआ है, दसका सारांश नीचे दिया जाता है।

ऋग्वेदमें भरत नामका वार वार उल्लेख हुआ है। ये कौन थे और आगे इनका क्या हुआ, इसका पता लगानेमें पाश्चात्य विद्वान् वैदिक चक्करमें आ गये हैं। मैक्डानलने 'बेदिक इण्डेक्स' में कुरु शब्दपर जो विष्पणी लिखी है, इसमें वताया है कि बहुतसे लोगोंके मतसे भरत कुरु नोंमें सम्मिलित हो गये थे। परन्तु भाषाविज्ञान, शीर्षमापन शाम्र और पुराण-परम्परासे यही सिद्ध होता है कि यहाँ प्रथम आये हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय आर्य ही ऋग्वेदके भरत हैं। भरत और सूर्यवंशी क्षत्रिय पुक ही होनेके अनेक प्रवल प्रमाण मिलते हैं। प्रथमतः भरतोंके पुरोहित दिसष्ट कुलके त्रित्सु थे। पुराणोंमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंके पुरोहित विसष्ट-कुछोत्पन्न ही कहे गये हैं। द्वितीयतः, ऋग्वेदमें भरतोंका राजा सुदास माना है। रामायणमें रामके पूर्वजीमें सुदास नाम है और पौराणिक सूर्यवंशावलीमें भी सुदासका नाम है। ऋग्वेदमें सुदासका पिता दिवी-दास वताया है, पुराखोंमें यह वात नहीं है। ऋग्वेदमें सुदासके पूर्वजीका कम सुदास पैजवन, दिवोदास और वध्यश्व इस प्रकार वताया है। जिनके नामके पीछे अश्व शब्द हो, ऐसे नाम प्रायः सूर्यदंशमें हैं। उनका 'अस्पीज' इस अर्धयुक्त पर्शियन नार्मोंसे सम्बन्ध हैं। ऋग्वेद ६-६१ और १०-१९ में वर्णित वध्यक्ष सूर्यवंशी राजा था। तृतीयतः, ऋग्वेद्में विश्वा-मित्रको मरतोंका ऋषि कहा है और पुराणोंमें भी वह सूर्यवंशसे सम्बन्ध युक्त है। परन्तु पुराणोंसे रामायणका विरोध है। रामायणमें कहा है

ये कैसे रूढ़ हुए, इसका थोड़ा विचार कर लेना उचित है। प्रसिद्ध वीर पुरुषोंकी उत्पत्ति देवताओसे, विशेपतया सूर्यचन्द्रादि प्रत्यक्ष देवताओंसे हुई है, यह धारणा प्राचीन लोगोंकी, किम्बहुना अर्वाचीन लोगोकी भी है। यह प्रसिद्ध है कि प्रीक लोग भाकिलीन आदि वीरोकी उत्पत्ति सूर्यादि देवताओसे मानते थे। आधुनिक समयमें अजटेक लोग स्वानिशों-को सूर्यपुत्र समभते थे। तब यदि पुराणोंने आयोंकी दो शाखाओको सूर्य-चन्द्रवंशी मान लिया, तो आश्चर्यकी क्या वात है? मनुको विवस्वान्का पुत्र और भरतको मनु अथवा साक्षात् सूर्य कहा है। इस वैदिक कल्पनासे सिद्ध है कि ऋग्वेदीय भरत सूर्यवंशी थे। उनके विरोधके कारण पुरुखाके वंशज चन्द्रवंशी माने गये। दूसरी करूपना इस प्रकार हो सकती है कि' पुराणकालमें पहिली आर्य टोलीके राज्य अवध-मिथिलामें--पूर्वमें-थे, इस कारण उस टोलीके लोग पूर्व दिशाके अधिपति ( सूर्य ) के वंशके और दूसरी टोली उत्तरसे अथवा उत्तर कुरुसे आयी थी, इस कारण उस टोलीके लोग उत्तर दिशाके अधिपति सोम अथवा चन्द्रके वंशके माने गये। तीसरी उपपत्तिका विवरण हमने अपने 'महाभारतका उपसंहार' नामक प्रन्थमें विस्तारपूर्वक लिखा है। एक टोलीके लोग वर्षमान सौर और दूसरी टोलीके लोग चान्द्र मानते थे ( भारती युद्धके आरम्भिक कगड़ेसे यह बात स्पष्ट है )। इस भेदसे भी सुर्यचनद्ववंशोंकी कल्पना की जा सकती है। यजुवेंद्से ज्ञात होता है कि वैदिक समय अर्थात् भारती युद्धके समयमें दोनों प्रकारके वर्षमान ( ३५४ दिनोका चान्द्र और ३६५ दिनोंका सौर ) भारतवर्षमें प्रचलितं थो । सम्प्रति भारतवर्षमें चान्द्र मान और सौर मान दोनों प्रचलित हैं। परन्तु पाण्डवोंने चान्द्र वर्षमानके अनुसार तेरह वर्षांका वनवास पूर्ण किया था। पाण्डवोंके सब सहायक और सब चन्द्रवंशी क्षत्रिय इसी वर्पमानको मानते थे। परन्तु महाभारतसे ज्ञात होता है कि उनके शत्रु पंजाब और अवधके राजा प्रायः सौर वर्ष ही मानते थे। इससे भी अनुमान होता है कि चन्द्र-सूर्यवंशोंके नामकरणका यही कारण होगा।

छान्दोखोपनिषद्भं है। यह निर्विवाद है कि श्रीकृष्ण ऋग्वेदके पश्चात् हुए थे। भारती युद्धसे कुछ ही वर्ष पूर्व व्यासने वेदोंका संकलन किया था, यह अनुमान यथार्थ है। इसीसे भारती युद्ध के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम ऋग्वेदमें नहीं, ब्राह्मण प्रन्थोंमें आये हैं। ब्राह्मणमें कुरु-पांचाल, धतराष्ट्र, जनमेजय, परीक्षित और श्रीकृष्णके नाम हैं। ये सभी चन्द्रवंशी थे। जब यदु, पूरु आदिका उल्लेख ऋग्वेदमें है, तब इनके पूर्वज पुरुखा, नहुप और ययातिका भी उल्लेख हो तो आश्चर्य ही क्या है ? इनका पूर्वज ययाति था, इसमें मैक्डानलको सन्देह है। (वेदिक इण्डेक्समें ययाति शब्द देखो) यह सही है कि ऋग्वेदमें कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि यदु, पूरु आदि ययातिके पुत्र थे, परन्तु १-३१ सूक्तसे ऐसा सम्बन्ध प्रतीत होता है। यह सूक्त हिरण्यस्तूप आंगिरसका है और आंगिरसका सम्बन्ध चन्द्र-वंशियोंसे अधिक था। इस सूक्तकी चौथी ऋचासे पुराणोंकी चन्द्र-सूर्य-वंशकी कल्पना समुचित जान पडती है। इसमें कहा गया है कि अग्नि प्रथम आंगिरलके निकट और फिर मनु तथा पुरूरवस्के निकट प्रकट हुई थी, यथा—"त्वमग्ने मनवे चामवाशयः पुरूरवसे सुकते सुकृतर ।" इससे स्पष्ट है कि मनु और पुरुखम् प्रसिद्ध अग्निग्रजक और सूर्यचन्द्रवंशीय थे। १७ वीं ऋचा अधिक महत्वकी है। उसमें पहिली ऋचाओं के सिलसिलेमें कहा है-"मनुष्वदम्ने आङ्गिरखदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे।" "हे अमे ! आप मनु की तरह, आङ्गिरसकी तरह, ययातिकी तरह अमुक कार्य करें।" इस कथनमें पहिलेके पुरूरवस्के स्थानपर ययातिका उल्लेख हुआ है। अर्थात् 'घसी के वंशका होनेसे वह योग्य है। अजमीदका नाम ऋग्वेदमें है और महाभारतमें कौरव-पाण्डवोंको आजमीढ कहा है। सारांश, ऋग्वेदमें चन्द्रवंशके सब प्राचीन प्रसिद्ध राजाओं के नाम आ गये हैं। उन्हीं को प्राणोंमें चन्द्रवंशी कहा है।

ऋग्वेदमें दो वंशोंके आयोंका तो उल्लेख है, किन्तु चन्द्रसूर्यवंशोंका नाम नही है। ये पुराणोंके गढ़े नाम हैं और आजतक माने जा रहे हैं।

यह निश्चित है कि वड एक राजा था। पुराणों में एक मात्र अग्रोध्याका ही ! राम राजा वर्णित है, अन्य नहीं।

इस प्रकार यह वंशावली है। केवल ध्रुवपुत्र गोविन्द इसमें अधिक है। शेप पूरी वंशावली इस पुस्तकमें पहिले दी हुई वंशावलोके समान ही है। ताज्ञपटमें ११ वें राजा कृष्णका वहुत वर्णन है। एक श्लोकमें कहा है कि समय भारतवर्ष अर्थात् हिमालयसे लंकातक और पश्चिमादिसे पूर्वादितक इसके अधिकारमें था। उससे पहिलेके श्लोकमें यह वताया है कि उस समय भारतवर्षमें कौन कौनसे बड़े राज्य थे। हमने उस समय-के राज्योकी स्थितिका जैसा वर्णन किया है, वह इस श्लोकसे टीक मिलता है। वह श्लोक इस प्रकार है—

''बोलो लोलो मिया भूद्रजपति रपतजाह्वीगह्व रान्तः । वाजीशस्त्रासशेपः समभवद्भवच्छैलरम्धे तथान्धः॥ पांछोशःखण्डितोऽभूदनुजलधिजलं द्वीपपालाः प्रलीना। यस्मिन्दत्तप्रयाणे सकलमपि सदा राजकं न व्यराजत्॥"

जो राजा गहीपर विराजमान हो, दसका अतिशयोक्तियूर्ण गुणवर्णन तो प्रायः किया ही जाता है; किन्तु कळ्ळ-राउयके नष्ट अप्ट हो जाने पर इसके माण्डिलकने कृष्णराजका जब कि अभिमानयुक्त वर्णन किया है, तव उसमें विशेषता अवश्य ही है। श्लोकमें प्रधम पूर्वकी ओरके चोलोंका वर्णन है। उस समय चोळ प्रबल थे। फिर कहा है कि गजराज जाह्नवीके गह्नरमें छिप गये। यह बंगालके पालोको लक्ष्य कर कहा है। तव वंगालके पाल पूर्वमें प्रवल थे और उनके पास गजसेना विपुल थी, यह तो अरबी छेतकोंने भी छिला है। फिर वाजीशों अर्थात् कज्ञोजके पतिहारोंका वर्णन है। उनके पास अश्वदल बहुत था। वे मारवाड़की महभूमिन्ने मूलनिवासी होते हुए भी उस समय उत्तरके सन्नाट थे। दक्षिणमें पाण्ड्य प्रवल थे और आन्ध्रोंका राज्य पूर्वी घाटके निकट अर्थात् वर्त्तमान निजाम राज्यके पूर्व सूभागमें था। सारांश, इस श्लोकमें उस समयके राज्योंने स्थिति मली माति प्रतिविध्वित हुई है। गजपित और हयपित विशेषण वंगाल और कन्नोजके हैं जो सार्थक हैं। सागे चलकर उनके ये ही विरुद् रूढ़ हो गये।

इस दानपत्रमें रह राज्य मालखेड़के राष्ट्रक्टों के राज्य के लिए लिखा गया है। वह ठीक भी है। रह राज्य मराठोंका प्राचीन राज्य था और एक

## (२) थानेके शिलाहारोंका एक नवीन ताम्रपट।

प्रोफेसर वेलनकर (विलसन कालेज) को थानेके शिलाहारोंका— शक ९१५ अर्थात् ईसवी सन् ९९३ (वि० १०५०) का अपराजित देव राजाके समयका एक ताम्रपट मिला है, जिसे वे शीघ्र ही प्रकाशित करने-वाले हैं। इस लेखमें राष्ट्रकूटोंकी पूरी विश्वसनीय वंशावली है। थानेके शिलाहार राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक थे और राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक होनेमें उन्हें अभिमान था। उन्होंने अपने सम्राट्के वंशका गुणवर्णन इस लेखमें किया हो, तो क्या आश्वर्य है? अन्तमें कक्कल राजाको हराकर तैलप चालुक्यने रह राज्य नष्ट किया, इसलिये लेखमें दुःख प्रकट किया है। इस पुस्तकमें जो वंशावली हमने दी है, उससे उक्त लेखकी वंशावली भिन्न नहीं किन्तु पोपक ही है। अतः वह वंशावली हम यहाँ उद्भूत करते हैं। नामोंके साथ दिये हुए १,२,३ आदि श्रंक क्रमसूचक हैं।

गोविन्द कर्करांज इन्द्रराज २ कुरणराज १ दन्तिवर्मा ३ गोविन्द ४ ध्रुव ह शर्व जगत्तुंग, अमोध (?) गोविन्द ६ कृष्ण शुभतुंग, ७ इन्द्रं नित्यव १० बह्विग अमोघवर्ष ३ अकालव ८ अमोन्रवर्ष ९ गोविन्द (इसने एक वर्ष ही सुवर्णवर्ष १२ खोहिंग निरुपम राज्य किया ) १३ ककल

# (३) अर्वाचीन भाषाओंकी उत्पत्ति।

भारतवर्षकी वर्तमान समयमें प्रचित्त भाषाओंका साहित्य कितना पुराना है, इस सम्बन्धमें डाक्टर प्रियर्सनने अपने लिंगुइस्टिक सर्वे आव इण्डिया की नामक प्रन्थमें जो विवेचन किया है, उसके कुछ अवतरणोंका अनुवाद यहाँ प्रकाशित किया जाता है।

कानड़ी-इस भाषाके सबसे प्राचीन बन्ध १० वीं शताब्दीके हैं। जैन प्रन्थकारोंके प्रयत्नसे कानड़ी साहित्यका प्रारम्भ हुआ। पहिलेके कानड़ी साहित्यिक प्रन्थ संस्कृत साहित्यके अनुकरणसे रचे गये। कानड़ी साहित्यके, कालक्रमके अनुसार, तीन भाग है। (१) पुरानी कानड़ीके प्रनथ १० वीं सदीसे १३ वीं सदीतक वने। इस समयके प्रधान प्रनथ संस्कृत छन्दःशास्त्र और व्याकरण शास्त्रके आधारपर ही लिखे गये। वे अत्यन्त कृत्रिम भाषापद्धतिके श्रन्थ है और उनमें साम्प्रदायिकता भोतप्रोत है। उनकी भाषा पुरानी कानड़ी है और उसमें संस्कार यहुत किया गया है। सस्कृतके तत्सम शब्द बहुत हैं, उच्चारण भिन्न हैं और नामोंके रूप भी वर्तमान कानड़ीसे भिन्न है। इस साहित्यका उत्कृष्ट बदाहरण पंपका आदिपुराण है, जो ईसवी सन् ९४१ (वि॰ ९९८) में लिखा गया था। (२) मध्यकालीन कानड़ी १३ से १५ वीं सदी (वि० १२५८-१५५७ ) तककी है। इसमें नामोंके पुराने विभक्ति-प्रत्यय और वाक्यरचनाके प्रकारको बदल कर नये प्रत्ययों और वाक्यरचनाकी योजना की गयी है। (३) वर्तमान कानड़ीके साहित्यका आरम्भ १६ वीं सदी (वि० १५५८-१६५०) से हुआ है। इसमें वैष्णव मतकी कविताओंका अधिकांश भाग मध्यकालीन कानडीकी प्रणालीपर लिखा गया है। इसका साहित्य प्रयानतः शैव और लिंगायतोंके मतका है।

(२) तेलगू-परम्परा वता रही है कि तेलगू भाषाका आदि प्रन्थकार कण्व था। उसका प्रन्थ उपलब्ध नहीं है। सम्प्रति जो सबसे

<sup>~</sup> Linguistic Survey of India.

सहस्र वर्ष वादके मराठी राज्यकी तरह भारतवर्ष भरमें फैल गया था। स्कन्द पुराणमें रह राज्यका बलेख है। अन्यत्र कहीं यह शब्द नहीं देख पड़ा, केवल इसी लेखमें देख पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि यह शब्द महाराष्ट्रके लिए रूढ़ हो गया था। 'मराठाराज्य' शब्दका प्रयोग अरबोंने किया है और इस दानपत्रमें भी है। अतः स्कन्द पुराणका रह राज्य यही मराठा राज्य है। एक बात और निश्चित हो जाती है कि स्कन्द पुराणका वपलब्ध संस्करण राष्ट्रकूटोंके पश्चात् अथवा बनके पतनके समय अर्थात् ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ९५८—१०५७) में तैयार हुआ है। दिन्तवर्माके पूर्व अर्थात् ईसवी सन् ७५३ (वि० ८१०) से पहिले रह राज्य नहीं था, न रह शब्द ही रूढ़ हुआ था। इससे सिद्ध है कि स्कन्द पुराण इसके बाद बना है।

अन्तिम बात यह है कि शिलार क्षत्रिय समभे जाते थे। चन्द्रकी ३६ क्षत्रिय कुलोंकी सूचीमें यह नाम है। शेलार इस समय मराठोंमें है, राजपूतोंमें नहीं। सूचीके ३६ कुलोंमेंसे कुछ कुल—राठोर, चालुक्य आदि—मराठोंमें भी हैं; किन्तु शेलार क्षत्रिय केवल मराठोंमें ही हैं। इससे स्पष्ट है कि दसवीं सदी तक मराठा राजा क्षत्रियोंमें गिने जाते थे। देश-भेदसे वाह्यय-क्षत्रिय-वैश्योंमें भिन्नता और नीच-कँचका भाव दसवीं शताब्दीके पश्चात् उत्पन्न हुआ। पंच—द्राविड़, पंच-गौड़, राजपूत-मराठा, वैश्य-बनियां आदि भेद दसवीं शताब्दीके पश्चात् हुए है। उक्त लेख और अन्य लेखोंसे जान पड़ता है कि शेलार अपनेको जीमूतवाहनके शज मानते है। सूर्य-चन्द्र वंशोंसे यह एक भिन्न वंश है। परन्तु यह लेख चन्द्रसे तीन सौ वर्ष पहिलेका है। जीमूतवाहन नागवंशी नहीं था। नाग खानेवाले गरुड़से नागोको छुड़ानेवाला शिवका एक गण था। इस लेखमें जिस बाह्यणको भूमि दान की है, उसके गोत्र और शाखाका उछेख है। तबतक देशस्थ, कोंक-णस्थ ( अथवा सरविरया, कनौजिया ) आदि भेद उत्पन्न नहीं हुए थे।

अस्त, इतना और कह कर कि इस लेखमें पूना, खेड़ और कोंकणके चिपलूण गाँवका भी रहोख है, हम यह टिप्पणी समाप्त करते हैं।

- (५) पश्चिमी हिन्दी—( राजपूताना और खानदेशके भील यद्यपि द्राविड़ी व'शके हैं, तथापि उन्होंने अपनी द्राविड़ी भाषा त्याग दी है। वे एक प्रकारकी पश्चिमी हिन्दी ही वोलते हैं, जो 'मीली' कही जाती है।) राजस्थानी और मारवाड़ी भाषाका प्राचीन साहित्य बहुत है, परन्तु अवतक उसकी छानवीन अधिक नहीं हुई है। चन्द वरदाईका 'पृथ्वीराज रासो' सबसे प्राचीन प्रन्थ समका जाता है, परन्तु उसके सम्बन्धमें भी अभी सन्देह है। मारवाड़ी भाषाके साहित्यको डिंगल साहित्य कहते हैं। मीरा वाईकी कविता व्रजमापामें लिखी गयी है। यह 'पिंगल भाषा' के नामसे प्रसिद्ध है। (जि. ९ प्ट. १५)
- (६) मराठी—रामतर्क वागीश और क्रमदीश्वर दोनों प्राकृत प्रन्यकारोंने 'दाक्षिणात्या' नामक महाराष्ट्र अपभंशका उठछेख किया है। परन्तु साहित्यदर्पणकारने 'दाक्षिणात्या' का अर्थ 'वैदर्भिका' किया है। वर्तमान मराठी इननी पुरानी है कि उसीको दाक्षिणात्या और वैदर्भिका कदाचित् कहते हो। वर्तमान समयमें उपलब्ध सबसे पुराना मराठी शिला- छेख सन् १११५ का है। इससे बहुत बड़ा और पुराना मराठी छेख (सन् १२०७ का) एपित्राफिका इण्डिका जिल्ड १ पृष्ठ ३४३ और जिल् ९ पृत्र १०९ में दिया गया है। (देखो जिल् ७ पृत्र १५)

# (४) मनु श्रीर याज्ञवल्कय इन दो स्मृतियोंके श्रितिरिक्त शेष महत्वपूर्ण स्मृतियोंके मध्ययुगीन समयकी सामाजिक श्रिक्किष्ट परिस्थितिके निदर्शक अवतरण।

अत्रि-

श राजन्यैः श्वपचैवांपि वलाद्विचलितो द्विजः।
 पुनः कुर्वीत संस्कारं पश्चात्कृच्छ्त्रयं चरेत्॥

(यतिः) चरन्माधुकरीं यृत्तिमय म्लेच्छकुलादृपि ।
 एकाञ्चं नैव भोक्तव्यं बृहस्पति समो यदि ॥

पुराना ग्रन्थ मिला है, वह लगभग सन् ९०० का है। उस समय वेंगूका राजा विष्णुवर्धन उर्फ राजराज नरेन्द्र तेलगू साहित्यका बड़ा अभिमानी था। तन्न भट्ट उसके दरवारमें था, जिसने तेलगू न्याकरण लिखा है और महाभारतका तेलगूमें भाषान्तर किया है। उसके ये दोनों ग्रन्थ उपलब्ध है (देखो, जिल्द ४ पृष्ठ ५८०)। हुएनसंगका कथन है कि आन्ध्रोंकी भाषा भिन्न थी, किन्तु लिपि उत्तर भारतकी लिपिले विशेष भिन्न नहीं थी। कुमारिलने आन्ध्रदाविड़ी भाषाका उल्लेख किया है। (यह मत आन्त जान पड़ता है, क्योंकि कुमारिलने केवल दाविड़ी भाषाका उल्लेख किया है।)

- (३) चङ्गाली—इसमें सन्देह नहीं कि प्राच्य मागधी भाषासे वर्तमान बङ्गाली भाषाकी उत्पत्ति हुई है। बङ्गालियोंके पूर्वज ८०० वर्ष पूर्व जिन शब्दोंका बच्चारण नहीं कर सकते थे, बनका बच्चारण वर्तमान बगाली भी कर नहीं सकते! 'क्ष्म' का बच्चारण पहिलेके बंगाली नहीं कर सकते थे, आजके बगाली भी नहीं कर पाते! 'स' का बच्चारण भी वे 'ध' करते हैं। 'ह्य' यह संयुक्त व्यंजन उन्हें चक्तरमें बाल देता है। इसके बदले उनके मुखसे 'क' बच्चारण होता है। साहित्य-क्षेत्रमें उनका आदि प्रन्थकार चण्डीदाल १४ वीं सदी (१३५८-१४५७) में हुआ। इसने कृष्णकी स्तुतिमें गीत रचे है। (जि० ५, पृ. १५ देखें)
- (४) पूर्वी हिन्दी—बहुत प्राचीन कालसे अवध प्रान्त साहित्यिक रलट-फेरोंका केन्द्र है। यहाँके साहित्यका वर्णन करना असम्भव है। इसके लिए अनेक ग्रन्थोंका अभ्यास करना होगा। परन्तु तुलसीदासजीने जब अपने असूख्य ग्रन्थकी रचना की, तबसे अवधी भाषाको स्थिरता प्राप्त हुई है। (गोस्नामीजीके देहान्तका सन् १६२३—संवत् १६८०—है) इनके वादके सभी ग्रन्थकारोंने इन्हींका अनुकरण किया है। इनसे पहिले (सन् १५४०—वि० १४९७ में) मलिक महम्मद जायसीने पद्मावत महाकाव्य लिखा था। इसमें चित्तौड़के राणा रतनसिंहके पराक्रम तथा अलाउदीनके चित्तौड़पर किये आक्रमण और लूटका वर्णन है। (जि०६ प्र. १३)।

## परिशिष्ट ।

प शाकं मांसं सृगालानि तुम्बुरुः सक्तवस्तिलाः। रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिप्राह्याहि सर्वतः॥

संवतं-

तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत्। विवाहोष्टमवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते॥

कात्यायन-

अजात व्यंजनालोम्नी न तया सह संविशेत्। अयुग्ः काकवन्ध्याया जाता तां न विवाहयेत्॥

बृहस्पति--

- श बहुभिर्वसुधा दत्ता इत्यादि
   दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशहण्डान्निवर्तनम्।
   दशतान्येव विस्तारो गोचर्मेतन्महाफलम्॥
   (निवर्तन = ३०० हाथ और गोचर्म = ३००० हाथ)
- २ वीरासनं वीरशय्या वीरस्थानसुपाश्रितः। अक्षय्यास्तस्य छोकाः स्युः सर्वकासगमास्तथा ॥

#### पराशर--

- ९ अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्ष्यचरा द्विजाः। तं ग्रामं दण्डयेद्वाजा चोरभकत्रदो हि सः॥
- ३ षट्कर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत्। क्षुचितं तृषितं श्रान्तं वलीवर्दं न योजयेत्॥
- ३ राज्ञे दस्वा तु पड्भागं देवानां चैव विशकम् । विप्राणां त्रिशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
- ४ क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान् विप्रांश्च तोषयेत् । वैश्यः शूद्रस्तथा कुर्यात् कृषिवाणिव्पशिल्पकम् ॥

#### र्यास---

१ ज्ञाह्मणक्षत्रियविशस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः । श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे ॥

- ३ गोकुले कतुशालायां तैलयन्त्रेक्षुयन्त्रयोः । अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीणां च न्याधितस्य च ॥
- ४ देवयात्रा विवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च। अन्सवेषु च सर्वेषु स्पष्टास्पृष्टि में विद्यते॥
- ५ भारनालं तथा क्षीरं कन्दुकं दिधसक्तु च। स्नेहपक्वं च तकं च शूद्रस्यापि न दुष्यति॥
- ६ आर्द्रमांसं घृतं तेलं स्नेहाश्च फलसम्भवाः । अन्त्यमाण्डस्थिता होते निष्क्रान्ताः शुचिमामुयुः ।

## विष्णु---

- परिणीयत् षण्मासान् वत्सरं वा न संविशेत् ।
   औदुम्बरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहे गृहे ॥
- २ शूद्रोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चैवेतरस्तथा। श्राद्धी भोज्यस्तयोरुको अभोज्यस्तिवतरो मतः॥
- ३ त्रिद्ण्डलिङ्गमाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः। न तेपामपवर्गोस्ति लिङ्गमात्रोपजीविनाम् ॥

### उशना---

- विधिना त्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम् ।
   जातः सुवर्णं इत्युक्त सानुस्रोमद्विजः स्मृतः ॥
- २ नृपायां विधिना विप्राज्ञातो नृप इति स्मृतः ॥

## आपस्तम्त्र-

- वाह्यण्यासह योश्रीया दुच्छिष्टं वा कदाचन। न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः॥
- २ उच्छिष्टमितरस्त्रीणामश्नीयात् स्पृशतेपि चा । प्राजापस्येन शुद्धिः स्याद्मगवानङ्गिरोऽत्रवीत् ॥
- ३ ब्राह्मणस्य सदा भुंक्ते क्षत्रियस्य तु पृवंणि। वैश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन॥
- , ४ आममांसं मधु घृतं घानाः क्षीरं तथैव च । गुडस्तकं रसा ब्राह्या निवृत्तेनापि शृद्धतः॥

- ३ प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुंजीत प्रतिगृह्णीयात् ॥
- ४ वृत्तिश्चेन्नान्तरेण शुद्धान् पशुपालक्षेत्रकर्षककुलसंगतकारियतृपरि-चारका भोडयान्ना विश्वक् चाशिल्पी ॥

#### वसिष्ठ-

- १ आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मण्वैश्यौ शस्त्रमाददीयाताम् । क्षत्रियस्य तु नित्यमेव रक्षणाधिकारात् ।
- २ अष्टो प्राप्ता मुनेर्मकं वानप्रस्थस्य षोडश । द्वात्रिंशच गृहस्थस्य अमितं व्रह्मचारिणः॥
- ३ न सृगयोरिषुचारिणः परिवर्जमन्नम् । विज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षसाहिसके सन्ने सृगयां चचार तस्यासंस्तु :रसमयाः पुरोडाशा सृगपक्षिणां प्रश- स्तानामपि हानम् ।
- ४ राजा सह नागरैश्र कार्याणि कुर्यात्।
- पाणिपाहे मृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता ।
   साचेदश्चतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहीति ॥

# ( ५ ) महाराष्ट्रके मध्ययुगीन राजवंश मराठा चत्रिय थे ।

छत्रपति श्री शिवाजी महाराजके पिता शहाजीके समकाछीन जयराम पिंड्येकृत 'राधामाधविविज्ञासचम्पू' नामक एक काव्य उपलब्ध हुआ हैं। उसका संशोधन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहाससंशोधक वि० का० राजवाड़ेने प्रस्तावनामें शहाजीका बहुत ही उरकृष्ट चरित्र लिखा है। उसके अन्तमें मराठा छोग महाराष्ट्रमें क्यों और कव आये और उनकी संस्कृति हीन होनेके कारण ईसवी सन् पूर्व २५० (वि० पू० १९३) से सन् १५०० (वि० १५५०) तक उन्हें परायी सत्ताके अधीन कैसे रहना पड़ा, इसका उन्होंने विस्तारपूर्व क विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। हम राजवाड़ेजीकी बहुतसी बातोंसे सहमत नहीं है। विशेपतया उनके ''महाराष्ट्रियोंको उत्तरके उच्च संस्कृतिके छोगोंकी अधीनतामें लगभग १६०० वर्ष पड़े रहना पड़ा' (प्रष्ट १७३) इस मतके हम विरोधी हैं और इस

- २ स्द्रद्रो वर्णश्चतुर्थस्तु वर्णत्वाद्धर्ममहीत । वेदमन्त्रस्वधास्वाहा वषट्कारादिभिर्विना ॥
- ३ वर्धकिर्नापितो गोपः आशायः कुम्मकारकः। विश्वक्किरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः भोज्यान्नाः॥
- ४ जहायां हि सवर्णायामन्यां वा कामसुद्वहेत्। तस्यासुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्प्रहीयते॥
- ५ उद्घहेत्क्षत्रियां विष्रो वैश्यां च क्षत्रियो विशाम् । न तु श्रृद्धां द्विजः कश्चित्राधमः पूर्ववर्णजाम् ॥
- ३ नापितान्वयमित्रार्द्ध सीरियो दासगोपकाः। ज्ञाद्वार्यामप्यमीषां तु भुक्त्वान्नं नैव दुष्यति॥
- ४ नाश्रीयाद्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथंचन । क्रतौ श्राद्धे नियुक्तो वा अनश्रन्पतित द्विजः ॥
- ५ मृगयोपाजितं मांसमभ्यच्यं पितृदेवताः । क्षत्रियो द्वादशोनं तत्कीत्वा वैश्योपि धर्मतः ॥

शंख—

१ आपद्यपि न कर्तव्या शूदा भार्यो कथंचन। तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृति ने विधीयते॥

दक्ष--

- १ एको भिक्षुर्यथोक्तस्तु हो चैव मिथुनं स्मृतम् ।
   त्रयो प्रामः समाख्याता कद्वध्वं तु नगरायते ॥
- २ नगरं नैव कर्तन्यं प्रामो वा मिथुनं तथा। एतत्त्रयं तु कुर्वाणः स्वधर्मोच्च्यवते यतिः॥
- ३ नीरुजश्च युवा चैव भिक्षुर्नावसथाईणः। स दूषयति तत्स्थानं वृद्धादीन्पीडयत्यि।।

गोतम-

- १ व्यवहारप्राप्तेन सार्ववर्णिकं भिक्षाचर्यमभिशस्तं पतितवर्जम्।
- २ राज्ञे बिलदानं कर्षकैर्दशसमष्टमं षष्टं वा पश्चित्रिंग्ययोरप्येके पञ्चाक्ष-द्वागं विश्वति भागः श्रुल्कः पण्ये मूले फलमधुमांसपुष्पौषधतृणेन्धनानां षष्ठं तद्वश्वार्धमत्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात् ॥

अधिकारी यहाँ वस गये, इस कारण उन्हें हम श्रंग्रेजोंकी तरह एकदम विदेशी तो नहीं कह सकते, फिर भी उनके फौजी और मुक्की अधिकारियों तथा व्यापारियोंका यहाँकी सम्वत्ति अपने देशमें ले जानेका ही लक्ष्य रहा। अतः उन्हें अधिकांशमें विदेशी मानना ही उचित है।

प्राचीन और अर्वाचीन समयमें महाराष्ट्रका मौर्य राज्य, मगधका आन्ध्रमुख्योंका राज्य अथवा दिल्ली और वंगालका मराठोंका राज्य, देश-वालोंका देशमें ही होनेपर भी, पराया ही था। वदाहरणार्थ, अर्वाचीन मराठा साम्राज्यके मुल्की और फौजी अधिकारी महाराष्ट्रके ही हुआ करते थे और उनकी दृष्टि महाराष्ट्रकी ओर ही रहा करती थी। वर्तमान गायकवाड़, होलकर, सिन्ध्रिया आदिके गुजरात और उत्तर भारतके राज्य पराये नहीं कहे जा सकते; क्योंकि ये लोग उन्हीं देशोंमें रहते है, जहाँ वनके राज्य हैं। वे देश महाराष्ट्रसे वाहर हैं। उनके मुल्की और फौजी अधिकारी भी तहेशीय ही होते हैं। उनकी दृष्टि महाराष्ट्रकी ओर कभी नहीं रहती। किर भी वनके विवाह-सम्बन्ध महाराष्ट्रमें होते हैं, उनकी भाषा मराठी है और उनके बहुतसे सरदार और फौजी अफसर मराठा हैं। इस कारण उन्हें चौथाई पराये कहनेमें अत्युक्ति न होगी। पराये राज्यकी यही मीमांसा है। अब देखना चाहिये कि चालुक्य, राष्ट्रक्रूट, यादव आदि राजवंश और उनके उत्तरकी ओरके राज्य पराये थे या नहीं।

वक्त मीमांसाके अनुसार चालुक्य-राष्ट्रकूट-यादवों के राज 'श और राज्य कदापि पराये नहीं कहे जा सकते। सिन्धिया, होलकर, गायकवादकी तरह वे चौथाई पराये भी नहीं थे। वनके फौजी और मुल्की अधिकारी महाराष्ट्रके वाहरसे नहीं आते थे। वे महाराष्ट्रमें स्थायी रूपसे रहते थे और वनकी दृष्टि कभी महाराष्ट्रके वाहर नहीं गयी। उनके विवाह-सम्बन्ध महाराष्ट्रमें ही होते थे। कभी कभी वत्तरकं क्षत्रियों के साथ भी वे विवाह-सम्बन्ध करते थे। परन्तु हम महाराष्ट्रके नहीं, वत्तर भारतके क्षत्रियहें, यह भावना उनमें कभी जागरित नहीं हुई। वन्हें पराये कहना निराधार है और उन्होंने जो पुरुपार्थ प्रकट किया, वह मराठा क्षत्रियोंका ही था। यह कहा जा सकता है कि इन राजवंशों के सब साधन और दृष्टि स्वदेशी'

पुरतकमें इसका उत्तर देना आवश्यक समकते हैं। हमारे मतसे चालुक्य, राष्ट्रकृट, यादव भादि सच्चे मराठा क्षत्रिय वंश हैं। राजवाड़ेनी उन्हें उत्तरके पराये क्षत्रिय कहते हैं और लिखते हैं कि "चालुक्य आदिको हम पराये कहते हैं, इससे पाठकोंको आश्चर्य होगा।" हमें इससे आश्चर्य ही नहीं सखेद आश्चर्य हुआ है। राजवाड़े जैसे महाराष्ट्राभिमानी, चिकि-त्सक, बुद्धिमान् संशोधकका यह विचित्र मत जानकर मराठी भाषामापी मात्रको सखेद आश्चर्य हुए विना न रहेगा। ध्यानमें रखना चाहिये कि डाक्टर भाण्डारकरने भी चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजवंशोंको मराठा क्षत्रिय ही माना है। पुरानी परिपाटीके शास्त्री पण्डितोंके मतसे ये राज-वंश मराठा हैं, किन्तु क्षत्रिय नहीं है। इसके विपरीत राजवाड़ेजी कहते है कि ये क्षत्रिय हैं, किन्तु मराठा नहीं हैं। पहिले पक्षके मतका हमने इस पुस्तकके पहिले भागमें और इस भागमें भी खण्डन किया है। दूसरे पक्षके मतका इस टिप्पणीमें खण्डन करना उचित होगा। अन्तमें पहिले पक्षके मतके खण्डनका भी उपसंहार कर दिया जायगा। यों देखा जाय तो महाराष्ट्रके बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी उत्तरसे भाये हुए आर्य हैं। तव चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि उत्तरके क्षत्रित्र कहे जायँ, तो आक्षेपका कोई कारण नहीं है । परन्तु सब मराठे उत्तरके क्षत्रिय हैं, इसिछिये उन्हें 'पराये' कैसे कहा जा सकता है ? मराठा आर्योंने जेताके नाते महा-राष्ट्रमें अस्थायी निवास नहीं किया है, किन्तु यहां उन्होंने स्थायी उप-निवेश स्थापन किया है। वे विदेशी नहीं, महाराष्ट्रीय ही कहे जायँगे। दूसरी वात यह है कि विदेशी राजा अपनी सेना और प्रधान अधिकारी स्वदेशसे लाते है और उनका अन्तिम हेतु स्वदेश लौट जानेका ही होता है। ऐसा राज्य पूर्णतः पराया ही कहा जायगा। वर्तमान श्रंभेजी राज्य इसी तरहका है। श्रंप्रेजोंके सैनिक और अधिकारी प्रायः उन्हींके देशके होते हैं, जो यहाँ वस जाना पसन्द नहीं करते; स्वदेश लौट जाना ही ्चाहते हैं। सुसलमानोंका राज्य भी पराया ही था। उनके सिपाही, सरदार और राजनीतिज्ञ अरबस्थान, सीरिया, ईरान, खुरासान और मोगल देशके हुआ करते थे। मुसलमान बादशाह और उनके बहुतसे

गोत्री हैं और वत्तरके चालुक्योंसे सिझ हैं। वनका गोत्र भारद्वाज है। उन्होंने यह कहीं नहीं लिखा है कि हम अवधसे आये है। दो दाई सौ वर्षोंके वनके राजत्व-कालमें यह बात कहीं नहीं लिखी गयी है। यह कल्पना प्रथम प्राच्य चालुक्योंके 'रणिसापुंडी' लेखमें सन् १०११ (वि०१०६८) में समाविष्ट की गयी है। अर्थात् यह कल्पना पूर्व चालुक्यके राज्यारम्भसे ५०० वर्ष पश्चात् प्रचलित हुई है। पल्लव, राष्ट्रक्ट, कदम्ब, सेन्द्रक आदि विद्युद्ध मराठा राजवंशोंसे इन चालुक्योंके सम्बन्ध हुए थे। इससे यह प्राचीन मराठाकुल था, इसमें सन्देह नहीं रह जाता।

दुसरा राजवंश राष्ट्रकूटोंका था। उसका राज्य सन् ७५० (वि० ८०७) के लगभग स्थापित हुआ। यह भी विदेशी क्षत्रिय घराना नहीं कहा जा सकता। राजवाड़ेके मतसे ये राष्ट्रकृट चेदि देशके रतनपुरसे आये हुए विदेशी क्षत्रिय थे। राष्ट्रकूटोंके लेखोंमें 'लहलूर परमेश्वर' शब्द रहता है। परन्तु यह नाम उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, इसका निर्णय क्षाजतक किसीने नहीं किया; यह हम इसी भागके पृष्ठ १४५ में लिख चुके हैं। राजवाड़े कहते हैं कि लप्टलूर चेदि देशका रतनपुर है। परन्तु हम इस बातको नहीं मानते। संस्कृत लेखोंमें मालखेड्का जिस प्रकार मान्यखेट रूप बनाया गया है, उस प्रकार लहलूरका रत्नपुर रूप हो सकता है। परनतु इस विवादयस्त विषय-को हम यहीं छोड़ते हैं। अब यदि राष्ट्रकूटोंको चेदि देशसे आये हुए मान भी लें. तो यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न बठता है कि ने कब आये थे। उनका साम्राज्य सन् ७५० (वि॰ ८०७) के आसपास प्रस्थापित हुआ। उसी समय टनका आना सम्भव नहीं है। राष्ट्रक्टोंसे पूर्व-चालुक्योंने राज्य छीन लिया, इस सम्बन्धके अनेक लेख हैं। पूर्वचालुक्यों के ही लेखोंसे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रमें सन् ५०० (वि० ५५७) के भासपास राष्ट्रक्टोंका राज्य या (पहिला भाग-पुत्तक १, प्रकरण ९ देखें) । राष्ट्रक्टोंके लेखोंसे भी यही वात भलमती है। चालुक्योंसे पूर्व हमारा राज्य था और वह हमने फिर प्रस्थापित कर लिया, यह भावना उनमें जागरित थी। नित्यवर्षके शक ८३४ (सन् ९१२ = वि॰ ९६९) के एक लेखमें (जरनल बम्बई यांच, रायल एशियादिक सोसाइटी-भाग १८, पृष्ठ २६० ) राष्ट्रकूटोंके पहिले दन्तिदुर्गके सम्बन्धमें लिखा है ---

होनेपर भी उनकी प्रबन्ध सम्बन्धी बुद्धि विदेशी बंशकी थी। ये नया उत्साह लेकर उत्तरकी ओरसे भाये हुए उन्च संस्कृतिवाले क्षत्रिय थे। इसी दृष्टिसे राजवाड़ेजीने उन्हें क्षत्रिय माना है। परन्तु हम ऐसा मान लेनेको तैयार नहीं हैं। उत्तरके आर्य ईसवी सन् पूर्व उगभग ६०० में महाराष्ट्रमें आकर बसे। वे पाणिनिके पश्चात् और कात्यायनसे पहिले महाराष्ट्रमें आये, इसमें हमारा और राजवाड़ेजीका मतभेद नहीं है। दोनोंके मतोंमें अन्तर इतना ही है कि हमारे मतसे वे बुद्धपूर्व कालमें आये और राजवाड़े कहते हैं कि वे बुद्धके पश्चात् आये। परन्तु यहां यह विवाद वृथा है। इस सम्बन्धमें हमने अपना मत १९२३ के जनवरी सासके 'चित्रमयजगत' में विस्तारपूर्वक प्रकाशित किया है। यहां विचार इस प्रश्नपर करना है कि ईसवी सन्के पूर्व जो प्रथम आर्य उत्तरसे महाराष्ट्रमें आये और यहां भाकर मराठा वन गये, उन्हींमेंसे चालुक्यादि राजवंश हैं या वे नये उत्साहके वत्तरीय क्षत्रिय हैं जो अपने अपने राज्योंकी स्थापनाके समय महाराष्ट्रमें आये थे? इसिलिये हरएक राजवंशकी छानवीन करना आवश्यक है।

प्रथम पूर्व चालुक्योंके पुरुकेशी आदि राजवंशोंका विचार करें। इन्होंने महाराष्ट्रमें ईसवी सन् ५०० (वि० ५५७) के लगभग राज्य स्थापन किया। राजवाड़ेके मतसे ये नये आये हुए भवधके क्षत्रिय थे। परन्तु जिन लेखोंके आधारपर यह कहा जाता है, वे लेख बहुत पीछेके हैं और यह क्लपना नवीन है। पूर्व चालुक्योंके किसी लेखों यह कल्पना नहीं है। इसका विस्तारपूर्वक विचार हमने इस इतिहासके पहिले भागमें (पुस्तक २, प्रकरण ९ में) किया है। चालुक्योंके अवधसे आनेकी कथा प्राच्य चालुक्योंकी वंगी शाखाके लेखमें पीछेसे मिला दी गयी है। चह मनगढ़न्त है और पुराखोंके सूर्यचन्द्रवंशकी कल्पनाके अनुसार बनायी गयी है। वहां हमने सिद्ध किया है कि ये चालुक्य नये आये हुए क्षत्रिय नहीं, किन्तु पहिले आये हुए मराठा क्षत्रिय है। वह प्रकरण पाठकोंको पढ़ लेना चाहिये। शिला-ताझलेखोंकी सभी बातों सची नहीं होतीं; विशेष-तया प्राचीन समयकी वातों काल्पनिक और दन्तकथान्मक होती हैं। उनके खरे-खोटेपनकी छानवीन कर लेनी चाहिये। महाराष्ट्रके चालुक्य मानव्य

कर्नाटकी कहा जा सकता है, राष्ट्रकूटोंको नहीं। वे असल मराठा थे। अस्तु, मजा यह है कि कितने ही लोग चालुक्य-राष्ट्रकूटोंको कर्नाटकी सिद्ध करना चाहते हैं, राजवाड़े उत्तरीय क्षत्रिय कहते हैं और हम उन्हें असल मराठा मानते हैं। सर्वानुमितसे वे आर्य क्षत्रिय हैं, इसमें सन्देह नहीं। भेद इतना ही है कि उन्हें राजवाड़े उत्तरसे आये हुए कहते हैं और कितने ही इतिहासच दक्षिणसे आये हुए वताते है। हम तो उनकी गणना महाराष्ट्रमें आये हुए प्रथम आर्योंमें करते है।

अस्तु, हमारे मतसे राष्ट्रक्ट शुद्ध मराठा है। यादवोंके विषयमें भी यही बात है। वे श्रीकृष्णके वंशज थे, इसमें किसीका मतभेद नहीं है। उनका राज्य सन् ११०० (वि० ११५७) के लगभग स्थापित हुआ; इससे यह प्रश्न बठता है कि क्या वे नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय थे? हेमादिकी प्रशस्तिसे तो वे नये आये हुए नहीं जान पड़ते। हेमादिका श्लोक इस प्रकार है— ''सर्वेपि पूर्व मशुराधिनाथा:

कृष्णादितो द्वारवतीश्वरास्ते।

सुवाहुसूनोरनु दक्षिणाशा--

प्रशासिनी याद्ववंशवीराः ॥"

इससे ज्ञात होता है कि सुवाहुके वंशज दक्षिणमें राज्य करने छगे। उनके कई वंशजोंके राज्य करनेपर सेजण आदि राजाओंका उल्लेख है। अतः ये नये आये हुए उत्तरीय वीर नहीं माने जा सकते। जाधवोंका दक्षिणके चालुक्य आदि कुलोंसे सम्बन्ध था। अतः वे मराठा थे अथवा मराठा हो गये थे, यह सिद्ध है। ध्यानमें रखने योग्य वात यह है कि चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव ये कुलनाम दक्षिणी है, और न भी हों, तो उत्तरके कुल भिन्न है। उत्तरके चालुक्य भारद्वाज गोत्रके, राठोर सूर्यवंशी गोतम गोत्रके और जाधव भी भिन्न गोत्रके हैं।

चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव वंशोंको और उनके राज्योंको राजवाड़े पराये समझते हैं, तो शिवाजीके कुछ और राज्यको वे पराया क्यों नहीं समझते ? राजवाड़े इस वातको मानते हैं कि शिवाजीका जन्म सिसी-दिया कुछमें हुआ था। जयराम पिंड्येने भी चंपूमें शहाजीका कुछ सिसी- <sup>11</sup>निमग्नां यश्चलुक्याव्भी रटराज्यश्रियं पुनः। पृथ्वीमिवोद्धरन्धीरो वीर नारायगोऽभवत्॥"

इससे स्पष्ट है कि पूर्व-चालुक्योंसे पहिले राष्ट्रकूटोंका राज्य था और सन् ४०० के आसपास वे महाराष्ट्रमें ही रहते थे। साम्राज्यस्थापनासे ३५० वर्ष पूर्व वे महाराष्ट्रमें ही थे। अतः उन्हें नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय नहीं मान सकते। लेखोंसे यह स्पष्ट है कि उनके सम्बन्ध दक्षिणके चालुक्य आदि मराठोंसे हुआ करते थे। कई लेखोंसे यह भी जान पड़ता है कि पूर्व चालुक्य राष्ट्रकूटोंके सम्बन्धी थे।

हमारे मतसे राष्ट्रकूट सन् ४०० से भी पहिलेके महाराष्ट्रके निवासी हैं। जिन राष्ट्रिकोंका अशोकके लेखमें उल्लेख है, वे ये ही राष्ट्रकूट थे। रह अथवा राष्ट्रकूटोंके ही कारण वह देश 'महाराष्ट्र' नामसे प्रसिद्ध हुआ। मराठोंका मूल शब्द राष्ट्र है। राष्ट्रसे ही वे रद्द अथवा राष्ट्रिक कहलाये। इनके लेखोंमें कहा है कि सात्यिकिके वंशमें रह नामक एक राजपुरुष हुआ; उसके पुत्रका नाम राष्ट्रकूट था। उसीके नामसे यह वंश विख्यात हुआ। यह पीछे गढ़ी हुई कल्पना जान पड़ती है। वास्तवमें राष्ट्रिकों में जो मुख्य हों, वे ही राष्ट्रकूट कहळाये। पिछले भागमे हमने कहा है कि यह शब्द साधारण रीतिसे प्रचारमें था। यह भी हमने बताया है (भाग १, पुस्तक ३, प्रकरण ११ ) कि प्राच्य चालुक्योंके लेखोंमें राष्ट्रकूट शब्द 'मराठा पटेल' के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। सारांश, राष्ट्रकूट अथवा रह बहुत पुराना शब्द है और इस शब्दसे राष्ट्रिकोंका ही बोध होता है। पहिले उद्भत किये हुए श्लोकसे यह सिद्ध है कि इनके राज्यको 'रह राज्य' कहते थे। कर्नाटकके विरोधके कारण ये मराठा कहाते थे। पहिले भागमें हमने यह भी कहा है कि कर्नाटकके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वास्तवमें मराठा भथवा महाराष्ट्रीय ही है। कर्नाटकी और मराठों में भेद नहीं है। यहाँ यह कह देना भावश्यक है कि पूर्व चालुक्य राज्य अन्तमें कर्नाटक राज्य माना जाने लगा। इसीसे राष्ट्रकृटोंके लेखमें उल्लेख है कि दन्तिदुर्गने चालुक्य कर्नाटकोंका राज्य थोड़े ही प्रयत्नसे ढाह दिया। (इस भागका पृष्ठ २३० और २७० देखें।) सारांश, चालुक्योंको, विशेषतया उत्तर चालुक्योंको,

योंकी मिश्र सन्तान हैं। नागवंशी आयं है या नहीं, इस प्रश्नका विचार न करें तो भी यह निर्विवाद है कि वे द्रविड़ोंसे कुछ भिन्न हैं भीर उनकी शूरता तथा पुरुपार्य-शक्ति द्रविड़ोंसे अधिक है। दक्षिणके तामिल लेखों और महाभारतसे भी यही बात सिद्ध होती है। महा-भारतसे ज्ञात होता है कि नागोंका पाण्डवोंके साथ विद्रेष तक्षकसे आरम्भ हुआ और जनमेजयतक वह वरावर बना रहा। सर्पेसत्रके समय बहुतसे नाग कुल नष्ट हुए और वहुतसे बच भी गये। राजवाड़े स्वयं कहते हैं कि महाभारतमें जिन नागकुलोंके नाम लिखे हैं, वे नराठोंके कुल-नार्मी-से बहुत कुछ मिलते हैं। उनके और सूर्य-चन्द्रवंशी क्षत्रियोंके मिश्रणसे वर्तमान मराठा हुए है। उत्तरके क्षत्रियोंमें भी इस प्रकारका मिश्रण हुआ है। अस्तु, बताना यह है कि असल मराठा हीन संस्कृति अथवा हीन बुद्धिके नहीं थे। कौन कह सकता है कि राणोजी सिन्धिया अथवा महहारराव होलकर असाधारण राजनीतिकुशक नहीं थे? राजनीतिमें महाद्जी सिन्धिया सबसे अधिक प्रतीय थे, यह तो सभी मानते हैं। आज भी देखा जाता है कि शूर जातियोंमें मराठा ही सबसे अधिक राज-नीतिकुश्रल है।

शिवाजी महाराजका भोंसला कुल दक्षिणमें तव आया, जब ब्तरमें सुसलमानोंका प्रभाव बढ़ रहा था। समय समयपर रान्य उत्तरीय क्षत्रिय भी महाराष्ट्रमें आकर वस गये हैं; क्योंकि तव महाराष्ट्रमें पराक्रम प्रवट करनेका अवसर था। ऐतिहासिक प्रमाणोंसे यह वात सिद्ध की जा सकती है। उदाहरणार्थ, 'राष्ट्रीढकाक्य' में लिखा है कि वागलानके बागुल उत्तरके गौतमगोत्री राठोर हैं। इसी तरह पाटणकर उत्तरके मारद्वाजगोत्री सोलंखी (चालुक्य) हैं। उन्होंने दक्षिणमें आकर चालकों (सम्मवतः मानव्यगोत्री पूर्व चालुक्यों) को हराकर उनका राज्य छीन लिया था। कहाड़के के हुवल भी मारद्वाज गोत्री चालुक्य हैं। म्हसवड़के माने अत्रिगोत्री गौर हैं। निम्बालकर सुप्रसिद्ध विषष्ठगोत्री परमार हैं। सारांश, जब सुसलमानोंका प्रभाव उत्तरमें बढ़ रहा था, उस समय या उससे पहिले बहुतसे उत्तरीय क्षत्रिय महाराष्ट्रमें आकर वस गये। स्मरण रखना चाहिये कि वे

दिया ही वताया है। अतः यह कहना कि यह कल्पना मंत्रियोंने शिवाजीके राज्याभिषेकके समय प्रचलित की, नितान्त भूल है। राजवाड़ेने यह बात भली भाँति सिद्ध की है, अतः सन्देहके लिए अवकाश ही नहीं रह जाता। हमने भी अपना यही मत इस भागके प्रथम प्रकरणमें ही प्रकट किया है। उक्त प्रन्य हमारे सामने नहीं था। परन्तु जब कि यह धारणा वहत पुरानी है और शिवाजीसे पूर्वकी मराठोंकी सूचीमें भोंसले वंशका नाम नहीं है, तब यह बात ठीक जैंचती है कि भोंसले महाराष्ट्रमें नये आये हुए राजरूत थे। भोसलोंका गोत्र कौशिक और सिसोदियोंका वैजवाप है। एक ही वंशमें दो गोत्रोंका होना काश्चर्यजनक है। परन्तु हमारी समकमें यह गोत्र-भेद किसी अन्य कारणसे हुआ है। दक्षिणमें विज्ञानेश्वरके लेखसे लोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि क्षत्रियोंका अपना कोई गोत्र नहीं है। वे पुरोहितके गोत्रका स्वीकार कर सकते हैं। भोसलोंने भी इसी धारणाके अनुसार दक्षिणके अवने प्रथम पुरोहितका कौशिक गोत्र यहण किया है। यह इस कारण भी ठीक जान पढ़ता है कि शिवाजीके राज्यारोहणके समयमें उनका नवीन सिसोदिया वंश नहीं माना गया था। माना गया होता, तो उसका वैजवाप गोत्र भी स्वीकार कर लिया जाता। शहाजीके समयमें भी नये वंशकी कल्पना नहीं की गयी थी। उस समय वदयपुरका राज्य भी बहुत समृद्ध नहीं था, जिससे भोंसले सिसोदियोंसे अपना सम्बंध सिद्ध करनेकी आवश्यकता समकते। इसमें सन्देह नहीं कि शिवाजीका भोंसला कुल सिसोदियोंके ही वशके अन्तर्गत है: एरन्तु यह कुल दो तीन सौ वर्षोंकी अवधिमें मराठाकुल वन गया था। उसके विवाह-सम्बन्ध मराठोंके साथ ही हुआ करते थे। भोसलोंने राजपूतानेका कभी अभिमान नहीं किया और महाराष्ट्रमें ही स्वराज्यकी स्थापना करनेकी शिवाजीकी इच्छा थी। सारांश, भोसलोंका महाराष्ट्र राज्य स्व-राज्य था, पर-राज्य नहीं। फिर जब कि राजवाड़ेजी चालुक्योंके राज्यको पर-राज्य मानते हैं, तब भोसळोंके राज्यको पर-राज्य क्यों नहीं मानते ?

राजवाड़ेजीकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वे मराठोंको संस्कृतिहीन समभते हैं। हमारे मतसे महाराष्ट्रके मराठा आर्य क्षत्रियों और नागवंशि-

किया है कि दक्षिणमें क्षत्रिय हैं। तीसरा प्रमाण हुएनसंग (सन् ६४० ) का है। उसने महाराष्ट्रके राजा चाळुक्य पुलकेशीको स्पष्ट रूपसे क्षत्रिय कहा है। कांचीके पछवोंको भी वह क्षत्रिय कहता है, जिन्हें हम पहिले भागमें महाराष्ट्रीय मराठा सिद्ध कर चुके हैं। सबसे बढ़कर प्रमाण कुमारिल भट्ट ( सन् ७०० = वि० ७५७ के आसपास ) का है। कुमारिल शबर भाष्यके सुप्रसिद्ध वृत्तिकार (टीकाकार) थे। भाष्यकारके उक्त चचनकी टीका करते हुए कुमारिल कहते हैं—"आन्ध्राणामिति दाक्षिणात्य सामान्येन भाष्यकारेणोक्तम्।" भाष्यकारका यह है कि आन्ध्र अर्थात् साधारण दक्षिणी (महाराष्ट्रीय) क्षत्रियगण नगर अथवा जनपदका रक्षण भले ही न करते हों, किन्तु राजा कहाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रमें चाहे क्षत्रियोंका राज्य भले ही न हो, किन्तु साधारण जनतामें क्षत्रिय थे और वे राजा कहाते थे। अर्थात् महाराष्ट्रके पटेलों ( पटवारियों ) तथा अन्य कृषिजीवियों में बहुतसे क्षत्रिय थे जो अपने आपको राजा कहते थे। इसके वादका प्रमाण हेमादिके 'यादव कुछप्रशस्ति' ( सन् १२०० के आसपास ) का है। इसमें रामदेव-रावके कुरुको कृष्णकुरुोत्पन्न कहा है। किंबहुना, ज्ञानेश्वर महाराजने राम-देवरावकी 'यदुकुलवंशतिलक' कहकर प्रशंसा की है। अतः उसका क्षत्रियत्व ज्ञानेश्वर मानते थे और सन् १३०० तक मराठोंका क्षत्रियत्व अच्छे अच्छे धर्मशाखज् पण्डित भी स्त्रीकार करते थे। चालुक्य पुलकेशीने अश्वमेध यश कर अपना क्षत्रियत्व सिद्ध किया है। राष्ट्रकृट यादवींने अपने लेखोमें अपनेको 'यदुकुलोत्पन्न' कहा है। इससे यह स्पष्ट है कि वे अपनेको क्षत्रिय मानते थे। पछ्यों और शिलाहारोंके लेखोंमें भी 'क्षत्रिय चूड़ामणि' भादि विशेषण पाये जाते है। सारांश, धर्मशास्त्रकार ब्राह्मणों भीर राजवंशोंके लेखोंसे महाराष्ट्रीय मराठोंका क्षत्रियत्व सिद्ध है। 'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' यह वाक्य पीछे बना है और इसे उत्तरीय क्षत्रि-योंने कभी नहीं माना। अब प्रश्न यह वच रहता है कि उत्तरीय क्षत्रिय मराठोंको अपनेसे निम्न श्रेणीके क्यों सममते है और उनसे वेटी-ध्यवहार क्यों नहीं करते ? तीसरे भागमें इसका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया जायगा ।

सब मराठोंसे सम्बन्धयुक्त होकर मराठा बन गर्ये। उनकी द्रष्टि न तो उत्तर-की ओर रही और न उन्होंने उत्तरीय क्षत्रियोंसे कोई नाता ही रखा। ऐसे भी ऐतिहासिक प्रमाण मिलते है कि मुसलमानोंके प्रभावसे पहिले—विशेषतया राष्ट्रकूटोंके समयमें—समस्त भारतवर्षमें महाराष्ट्रीय क्षत्रियोंका ही प्रभाव था और वे दक्षिणसे उत्तरकी ओर भी गये थे। १८ वीं शताब्दीमें मराठोंका जैसा उत्कर्ष हुआ - जिससे गायकवाड़ गुजरातके और पवार, होलकर, सिन्धिया आदि मालवा तथा उत्तर भारतके बहुतसे भूभागके अधिपति बन गये—-वैसा उन्कर्ष एक सहस्र वर्ष पूर्व राष्ट्रकूटोंके समयमें भी हुआ था। इतिहाससे सिद्ध है कि गुजरातमें चालुक्यों और राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक राज्य थे। इस पुस्तकके तीसरे भागमें राठोरोंकी परम्परासे हम यह सिद्ध करेंगे कि वर्तमान **इत्तरीय सुप्रसिद्ध राठोरोंका घराना दक्षिणके राष्ट्रकृटोंका घराना है और** वह दक्षिणसे ही उत्तरमें जाकर बसा है। इस शाखाके सब लोग उत्तरीय क्षत्रियोंमें मिल गये। इन बातोंसे स्पष्ट है कि उत्तरीय क्षत्रियोंके दक्षिण में आने के प्रमाण मिलनेसे दक्षिणके मराठा क्षत्रियोंका अस्तित्व नष्ट नहीं होता; न उनकी शक्तिमत्ता तथा राजनीतिक तेजस्वितामें ही सन्देह रह जाता है। दक्षिणके मराठा क्षत्रिय-वंशोंमें चालुक्य, राष्ट्रकृट और यादव वंश इतिहासप्रसिद्ध हैं। वर्तमान समयके शिकें, शेलार, महाडिक, गूजर आदि मराठा प्राचीन क्षत्रिय ही हैं। इस सम्बन्धमें अधिक विचार अन्यत्र किया जायगा।

अन्तमें, महाराष्ट्रीय मराठोंके क्षत्रियत्वके सम्बन्धमें जो ऐतिहासिक प्रमाण इस पुस्तकमें दिये गये है, उनका सारांश यहाँ लिख देना उचित होगा। महाराष्ट्रमें क्षत्रिय हैं, इसका प्रथम प्रमाण नासिकके कारकार्यों में शातवाहनके लेखके 'खतिय दपमान दमनस्स' इन शब्दोंसे मिलता है। यह प्रमाण ईसवी सन् १०० के आसपासका है। दूसरा प्रमाण शबरमाध्य (इसका समय सन् ४०० के आसपास है) के 'जनपद्पुररक्षण-वृत्ति मनुपजीवत्यिप क्षत्रिये राजशब्दमान्धाः प्रयुज्यन्ते' इस वाक्यसे मिलता है। इसमें शवर स्वामीने, जो मीमांसा-सूत्रोंके भाष्यकार थे, स्वीकार छिखा गया है । इसमें वाप्पारावलसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी विवादम्स प्रश्नोंकी सम्पूर्ण आधारों सिहत विस्तारसे समीक्षा की गयो है । भोभाजीके राजपूताने तथा समस्त भारतके प्राचीन लेखोंके गम्भीर अध्ययनकी बात इतनी प्रसिद्ध है कि उनके मतोंका सदा ही भितश्य आदर होना चाहिये । अतः बाप्पारावल सम्बन्धी उनके मतोंका दिग्दर्शन इस पुस्तकके परिशिष्टमें हो जाना आवश्यक है । कुछ थोड़ी सी बातोंके सम्बन्धमें भोभाजीके मत इस पुस्तकमें प्रतिपादित मतके विरुद्ध हैं, फिर भी हम उन सब मतोंको, उनके आधारों सिहत, यहाँ दे रहे हैं और उनके मतों तथा युक्तियोंको पड़कर भी एक दो विषयोंमें अपना मत क्यों बदल न सके, इसकी विवेचना भी कर रहे हैं।

## १—क्या बाप्पारावल ब्राह्मण था ?

बाप्पारावल बाह्मण था अथवा क्षत्रिय, यही प्रश्न सबसे पहला है और अत्यन्त सहत्वपूर्ण है। बढ़े ही सन्तोपकी बात है कि ओक्राजीकी रायमें बाप्पारावल बाह्मण नहीं किन्तु सूर्यवंशी क्षत्रिय था। उन्हें जो वाष्पाके सोनेके सिक्के मिले हैं और जिनका सूक्ष्म विवरण उन्होंने उक्त श्रंकमें दिया है. उनमें आगेकी ओर सुर्यंतिम्ब श्रंकित है। वाष्माका क्षत्रियत्व सिद्ध करनेके लिए ओसाजीका यह पहला आधार है। पर उन्होंने एक ही हेतु देकर सन्तोष नहीं कर लिया है। वे लिखते हैं-"आरपुराफे विक्रम संवत् १०३४ के शिलालेखके प्रथम श्लोकमें महीदेव शब्द आया है और यह ठीक है कि इस शब्दका अर्थ राजा भी हो सकता है और ब्राह्मण भी। यह भी सही है कि इसके बाद आबू और चित्तौड़ दोनों स्थानोंके शिलालेखोंमें प्रारम्भमें ही वाष्त्राका बाह्मण (विप्र ) होना स्पष्ट लिला हुआ है। तथापि हमारा मत है कि आटपुराके लेखसे भी पहलेका संक १०२८ वै० का नरवाहनका जो शिलालेख है उसमें एकलिंगके महन्तके सम्बन्धमें प्रयुक्त 'रघुवंशकीर्ति पिशुनाः' विशेषगसे इस प्रश्नका निर्णय हो जाता है। इस लेखको डाक्टर मांडारकरने भी पुनः बी॰ बी॰ आर॰ ए॰ एस॰ जिल्द २२ एष्ट १६७ पर प्रकाशित किया है। आगे चलकर

संक्षेवमें कहा जा सकता है कि १२ वीं सदीके पश्चात् जातिवन्धन ह्स-देशमें बड़े कड़े हो गये जिससे एत्तरीय क्षत्रियोंने क्या, ब्राह्मणोंने भी दक्षिणके ब्राह्मणोंसे विवाह-सम्बन्ध करना बन्द कर दिया। जब कि कनौजिया क्षाद्मि पंचगौड़ दक्षिणी ब्राह्मणोंको अपनेसे निम्न श्रेणीके समभते है, उनसे रोटी-व्यवहार भी नहीं करते; किन्तु इससे दक्षिणी ब्राह्मणोंका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता; तब मराठोंसे उत्तरीय क्षत्रिय बेटीव्यवहार न भी करें, तो उनका (मराठोंका) क्षत्रियत्व कैसे नष्ट हो सकता है ?

मराठा क्षत्रिय हैं, इसीसे उनके अपने गोत्र भी हैं। प्राचीन शिलालेखों-में उनके गोत्रोंका उल्लेख है। पहावों (पालवे) का भारद्वाज गोत्र, चालुक्यों और कदम्बों (कदम) का मानव्य गोत्र तो चौथी-पाँचवीं सदीके लेखोंमें भी देख पड़ता है। आगे चलकर राष्ट्रकूट, यादव और शिलाहारोंके लेखोंमें गोत्रोंका उल्लेख नहीं है। आठवीं, नवीं शताब्दीके सभी शिलालेखोंकी यही बात है। उस समयके उत्तरीय प्रतिहार, चालुक्य, सिसोदिये आदिके लेखोंमें भी गोत्रोंका उल्लेख नहीं है। इसीसे अर्वाचीन कुलोंके प्राचीन गोत्रोंका पता नहीं चलता। अनुसन्धान और लेखोंसे जिनके गोत्रोंका पता चला है, उनका उल्लेख कर दिया जाता है। भोंसले (दानपत्रोंसे) कौशिक गोत्री, पाटणकर और हुबल (सोलुंकी) भारद्वाज गोत्री, निंबालकर और पंचार विश्वष्ठ गोत्री, गायकवाड़ मार्गवगोत्री और माने (गौर) अत्रि गोत्री है। शिवपूर्वकालीन मराठोंकी यह उपलब्ध वंशावली महत्वपूर्ण है।

## (६) बाप्पारावलके विषयमें रा० ब० पं० गौरीशंकर श्रोक्षाका लेख।

मध्ययुगीन भारतका दूसरा भाग प्रकाशित हो चुकनेपर सुदैववश हमें (काशी) नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १ सं०३ में बाप्पारावल विप-यक भिन्न प्रश्नोंके सम्बन्धमें रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओकाके मत देखनेका अवसर मिला। रायवहादुरजीको हालमें बाप्पा-रावलके सोनेके सिक्के मिले हैं, उन्हींके विश्वदीकरणके लिए यह लेख

शिलालेखोंमें बाप्पा स्पष्ट रूपसे वित्र अर्थात् ब्राह्मण कैसे कहा गया है ? भोभाजी कहते हैं और ठीक कहते हैं कि इन लेखों में भू उसे ऐसा लिखा गया है। पर यह भूल-क्यों हुई इसकी चर्चा उन्होंने विस्तारसे नहीं की है। अवश्य ही यह वात कही जा सकती है कि महीदेव शब्दके कारण लेखकों-को अम हुआ। पर जैसा कि इस पुस्तकके ८३ वें पृष्ठपर हम लिख आये हैं, तीन सौ वर्ष बाद भारोंके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि क्षत्रि-योंके ब्राह्मण गोत्र क्यों हैं और उनकी यही किताई उक्त अमका कारण हुई होगी। इस समस्याको हुछ करनेके छिए उन्होंने अनेक राजपूत कुळोंकी नर्वान ब्युत्पत्ति किंपत कर ली और उनके गोत्र-ऋषियों — बाह्यणों —से ही वन कुलोंकी वत्पत्ति होने की कथाएँ गढ़ ढालीं। वदाहरणार्थ, हम दिखा चुके हैं कि यद्यपि चाहमान कुल प्रारंभसे ही सूर्यवंशीय क्षत्रिय प्रसिद्ध था, पर इस समय इस कथाकी सृष्टि हुई कि एक बत्लगोत्री बाह्मणसे सामन्त नामक व्यक्तिकी उत्पत्ति हुई जो चाहमान कुलका प्रवर्तक हुआ। यही नहीं, शिलालेखोंमें यह कथा भी मिलती है कि सबसे पहला चाहमान क्षत्रिय वत्स ऋषिके नेत्रोंसे निर्गत आनन्दाश्रूसे उत्पन्न हुआ । इसी तरह परमारोंके वसिष्ठ गोत्री होनेसे उनके मूल-पुरुषके वसिष्ठ ऋषिके होम-कुण्डरे, चालुक्य क्षत्रियोंके मूल-पुरुषके द्रोण भारद्वाजके हाथके चुल्लूसे टत्पन्न होनेकी कथा भी इस कालमें प्रचलित हुई। गोत्र और प्रवर-प्रकरणमें (पृष्ठ ६३-७४) हमने, ब्राह्मण और क्षत्रियों के गोत्र एक ही क्यो है, इसका समाधान किया है। परन्तु मध्ययुगके साटोंको वैदिक सूत्रोंका परिचय प्रायः न था, इसीसे उन्होंने क्षत्रिय कुलोंकी उत्पत्ति ब्राह्मणोंसे ही होनेकी कथा गढ़ ली। १०वीं शताब्दीमें रचित भोज-प्रशस्तिमें प्रतिहार क्षत्रियों के सूर्य-वंशी लक्ष्मणसे उत्पन्न होनेकी बात लिखी है, फिर भी १३वीं शताब्दीके एक शिलालेखमें ब्राह्मण पिता तथा क्षन्निय मातासे उनकी उत्पत्ति बतायी गयी है। सार यह कि नरवाहनके लेखके वाद आबू चित्तौड़ वाले लेखोंके कालतक ३०० वर्षोंमें, महीदेव शब्दके कारंण बाप्पाके बाह्यण होनेकी कल्पना की गयी और वही आबू तथा चित्तौड़ वाले लेखोंमें प्रकट की गयी है। पर जिस तरह पृथ्वीराज रासोके एक दोहेके आन्त अर्थसे उत्पन्न हुई अग्नि-

ओभाजी लिखते हैं—"डाक्टर भांडारकरने इस लेखके आरम्भमें ही नर-वाहनके शिलालेखका जो खुलासा दिया है उसमें भूलसे इस विशेषणको छोड़ दिया है। डाक्टर महाशयने १५२ प्रष्टपर ३क्त खुलासा देते हुए लिखा है कि इन महन्तोंकी कीर्ति हिमालयसे रामेश्वरतक फैल गयी।" यह -गलत है। ठीक अर्थ यह है कि "इन महन्तोंने हिमालयसे रामेश्वर अर्थात् कन्याकुमारीतक रघुवंशकी कीर्ति फैलायी।" इस लेखको ध्यानपूर्वक देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि डाक्टर भांडारकरने जान बुक्तकर अथवा विना जाने यह भूल यहाँ की है और अपने भाषान्तरमें रघुवंश शब्दको बिल-कुछ रखा ही नहीं। हम लिख भाये हैं कि इस प्राचीनतम लेखमें पहले पहल वाप्पाका उल्लेख हुआ है और वह गुहिलगोत्र नरेन्द्रोंमें चन्द्र-वत् कहा गया है। इस लेखसे स्पष्ट प्रकट होता है कि एकलिंगके महन्त गुहिलगोत्रके गुरु थे और वे गुहिलवंशीय राजाओंकी कीर्ति फैलानेमें कारणीभूत हुए। नरवाहनके लेखके शब्द इस प्रकार हैं-"योगिनः। शापानुग्रह भूमयो हिमशिङावन्धोऽवलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशु-गस्तीव्रं तप (स्तेविरे)।'' पिशुन शब्दका अर्थ प्रसारक अथवा सूचक होता है। (देखिये आपटेका क़ोप) फलतः इस पदका अर्थ कीर्तिमान नहीं हो सकता, कीर्तिसूचक ही होगा; और रघुवंश शब्दको तो डाक्टर भांडार-करने विलक्कि छोड़ ही दिया है। अस्तु। इस पदसे निश्चित होता है कि नरवाहनका लेख लिखे जानेके समय, सं० १०२८ वै० में बाद्या सुप्रसिद्ध ' गुहिलवंश-संस्थापक राजा मान लिया गया था। यही नहीं, यह भी माना जाता था कि गुहिल्बंश वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय है। बाज्याके छुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय होनेका यह प्रबल प्रमाण जगत्के सामने प्रस्तुत करनेका श्रेय रायवहादुर पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द ओकाको है और इसके भाधार नर-वाहनवाला शिलालेख तथा खुद बाप्पाके सोनेके सिक्के है। (ए० २६०)

इससे स्वभावतः ही यह बात सिद्ध होती है कि नरवाहनके लेखके छः ही वर्ष बाद लिखे गये आटपुरा वाले लेखके प्रथम छोकमें जो महीदेव शब्द रखा गया है वह राजाके अर्थमें व्यवहृत हुआ है, बाह्मणके अर्थमें नहीं। परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तब चित्तों और भाडूके शब्द तो है पर उसके भागे कोई श्रंक अथवा शब्द नहीं है। इस लेखमें गुहिल वंशीय किसी भर्तृपद्दसे प्रारंभ करके १२ राजाओंकी क्रमगत नामावली दी हुई है। पहले श्लोकमें कहा गया है कि प्रथम भर्तृपट रामके समान था। इसपर डाक्टर भांडारकर (ए॰ इं॰ भाग १२ पृष्ठ ११) लिखते हैं—"इस श्लोकका राम शब्द परशुरामका वाचक है। इस श्लोकका भाव यह है कि जिस तरह परशुराम जातिसे ब्राह्मण होते हुए कर्म क्षत्रियके करते थे उसी प्रकार मर्तृष्ट जन्मना ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोंके पराक्रमयुक्त कार्य करता था। दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि भर्तृपट ब्रह्मक्षत्र—आज करुके अर्थमें—था।" इस अवतरणसे पता चलता है कि गुहिलोत क्षत्रियोंके बाह्मणसे उत्पन्न होनेकी बात डाक्टर भांडारकरके दिमागमें किस तरह जमकर दैठ गयी थी। क्योंकि पहले तो इस कल्पनामें केवल एक वाप्पा ही बाह्मण माना गया है; उसके बादका प्रत्येक गुहिलवंशी ब्राह्मण था, यह बात कहीं भी नहीं कही गयी है, फलतः भतृंपटका ब्राह्मण होना भी कहीं नहीं माना गया है। यही नहीं, आगे चक्रकर हम विखारसे दिखावें गे कि उसका बाह्मण होना संभव ही नहीं है। दूसरे, यह भी मान छें कि इस श्लोकके रामका अभिप्राय परशुरामसे है तो भी इससे यह नहीं निकलता कि वह ब्राह्मण था। 'साधर्म्य उपमा भेदें।-सम्मदके किये हुए उपमाके इस उक्षणको ध्यानमें रखना चाहिये। अर्थात् खपमा वहीं होती है जहाँ कुछ विषयोंमें साधम्ये और कुछमें वैधम्ये हो। अतः भर्तृष्ट परशुरामके समान पराक्रमी था इतना कह देने मात्रसे भर्तृपष्टका ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध हो सकता। ऐसा माननेके लिए उसके ब्राह्मण होनेका स्पष्ट उब्लेख होना चाहिये। तीसरे, इससे भी बड़ी वात यह है कि यहाँ ढाक्टर महाशयने "असमे" शब्दपर ध्यान न देनेकी भूल जान कर या बिना जाने की है। इस शब्दसे उपमेय उपमानका भेद स्पष्ट बता दिया गया है। 🕾

क उक्त श्लोक इस प्रकार है— अखप्रामोपदेशैरवनतनृपतीन् भूतलं भूरिभूत्या भूदेवान् भूमिदानैखिदिवमि मखैर्नन्द्यन्नन्दितात्मा।

कुछकी कल्पना, उसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन लेखोंके आधारपर, अव निर्मूल सिद्ध होगयी है उसी प्रकार आवू-चित्तोंड़ वाले लेखोंमें जो वाप्पाके ब्राह्मण होनेकी बात लिखी है वह भी नरवाहनके प्राचीनतर लेख तथा खुद वाप्पाकी स्वर्ण मुद्राओंसे खण्डित हो जाती है। चित्तौड़वाले लेखके वादके सब लेखोंमें, एकलिंग पुराणमें भी, उक्त लेखकी ही नकल की गयी है, अतः इस विपयमें वे सभी गलत उहरते हैं। वंशभास्करमें दी हुई चाहमान कुलकी उत्पत्ति जिस तरह चाहमानोंके ही हर्णशिलालेख आदि प्राचीनतर लेखोंके प्रमाणसे भ्रान्त सिद्ध होती और फलत. त्याग देनी पड़ती है, उसी तरह यह आधुनिक कल्पना भी कि बाप्पाका जन्म तो क्षित्रय कुलमें ही हुआ था, पर वह एक ब्राह्मणको पालन-पोषणके लिए दे दिया गया था, अब्राह्म उहरती है और नरवाहनके अत्यन्त प्राचीन लेखमें जो वाप्पाके सूर्यवंशी क्षित्रय होनेकी बात लिखी है वह मान्य होने योग्य है।

यहाँ चाटमुके लेखपर कुछ विस्तारसे विचार कर लेना दिवत होगा; क्योंकि ढाक्टर भाण्डारकरने इस लेखके दे। शब्दोंको भी, उनका गलत अर्थ लगाकर, गुहिल वंशके बाह्यण होनेका आधार बनाया है। ओकाजीने पृष्ठ २८३ पर भिन्न प्रसंगमें इस शिलालेखकी चर्चा की है, पर डाक्टर भाण्डारकरने इनका आन्त अर्थ किया है यह वात कदाचित उनके ध्यानमें नहीं आयी, अन्यथा 'रघुवंशकीर्ति पिश्चनाः' की तरह इसका अर्थ करनेमें भी डाक्टर भांडारकरकी भूल उन्होंने अवश्य दिखायी होती। यह चाटसुमें (यह स्थान जयपुर राज्यमें एक तहसीलका कसवा है, जयपुर नगरके दक्षिण ओर पड़ता है) प्राप्त लेख एक गुहिल वंशीयका अवश्य है, पर इस गुहिल कुल और उदयपुरके गुहिल कुल दोनोंका एक ही वंशका होना निश्चित नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि चाटसुके लेखका गुहिल कुल-विषयक वर्णन अथवा शब्द उदयपुरके गुहिल कुल-पर नहीं लगते। तथापि इन दोनों कुलोंका समान-वंशीय होना भी संभव है, इसीसे हम इस शिलालेखपर यहाँ विस्तारसे विचार करते हैं। इस शिलालेखके कालका निश्चय नहीं होता; क्योंकि इसके अन्तमें संवत

अनन्तर द्विज हो गया—ऐसा दुहरा अर्थ इस श्लोकके विशेषणोंसे निक-लता है। इस श्लोकके 'शिंक द्धानम, सेनारक्षणदक्ष' शब्द भी दुहरे अर्थवाले हैं और स्कन्द तथा श्रीहर्षराज दोनोंको स्पष्टतः लगते हैं। तथापि तीसरे चरणके शिंखि और द्विज शब्द द्वय्थीं हो कर भी सिन्द्रिष हैं। पर इस चरणका अर्थ कुछ भी क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि द्विज शब्दका अर्थ यहां बाह्यण नहीं है। कारण यह कि भर्तृपटके १२ वंशजोंमेंसे एक हर्षराजके विषयमें ही यह कहनेकी आवश्यकता क्यों हुई कि वह बाह्यण था। किर जवतक यह न कहा जाय कि शंकरणण और यज्ञों ये दोनों भी बाह्यण थे तवतक उनका पुत्र बाह्यण नहीं हो सकता। यहां तो बस इतना ही बताया गया है कि यज्ञा एक बढ़े राजाकी वेटी थी। ध्यान रहे, उस समयकी वर्ण-व्यवस्थाका विचार करनेसे श्रीहर्षराज-का बाह्यण होना नहीं कहा जा सकता।

यहाँ यह वात कह देना उचित होगा कि उस समयकी दर्णव्यवस्था सम्प्रति प्रचलित व्यवस्थासे भिन्न थी भौर इस भेदको ध्यानमें रखनेसे कितने ही अमोंका निवारण हो जायगा। ५ वीं पुत्तकके दूसरे प्रकरणमें हमने उस समयकी सामाजिक स्थितिका विस्तारसे वर्णन किया है। एक पृथक् टिप्पणीमें यह भी दिखाया है कि अनुलोम विवाह-पद्धति उस समय प्रचलित थी ( पृष्ठ ३३१-३५ )। तथापि पुनरुक्ति दोपकी परवाह न कर यहाँ पुनः यह कह देना चाहिये कि आजकल बाह्यणोंको केवल ब्राह्मण स्त्री प्रहण करनेका ही अधिकार है, पर मध्ययुगर्में ऐसा न था, उस समय बाह्मणोंको क्षत्रियाका पाणिप्रहुण करनेका भी अधिकार था और वे ऐसा करते भी थे। परन्तु प्राचीन कालमें जहाँ ऐसे विवाहकी सन्तति प्रारम्भमें ही ब्राह्मण मानी जाती थी, और परवर्ती कालमें मिश्र वर्णकी मानी जाती थी, वहाँ इस मध्ययुगमें ब्राह्मण पिता और स्रव्रिय मातासे उत्पन्न संतति क्षत्रिय मानी जाती थी। इस परिस्थितिके कारण यदि तत्कालीन भाटोने बाप्पाको ब्राह्मण मान लिया तो इससे गुहिलकुल ब्राह्मण नहीं हो गया । ऐसा तो तब होता जब यह भी कह दिया गया होता कि बाप्पाके बाद उसके प्रत्येक वंशजने बाह्यण स्त्रीसे ही विवाह किया और

श्री भांडारकरने इस लेखके जिस दूसरे शब्दका अर्थ करनेमें ऐसी ही भूल की है वह है शंकरगणपुत्र श्रीहर्पराजके सम्बंधमें प्रयुक्त दिन शब्द । इस शब्दके सम्बन्धमें ने १२ ने पृष्ठपर लिखते हैं—''इस कालके वत्कीर्ण लेखोंमें, जहांतक मुक्ते मालून है, द्विज शब्द केवल ब्राह्मण-वाचक है।" पर यह बात प्रसिद्ध है कि द्विज शब्दसे तीनोंमेंसे किसी भी वर्णके पुरुपका वोध होता है और विशेषण होनेसे उसका अर्थ द्विजन्मा होगा। हमारी रायमें इस छोकमें वह विशेषण है और उसका अर्थ द्विजन्मा है। यह और इसके पहलेका श्लोक दोनोंको मिलाकर पढ़नेसे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये श्लोक इस प्रकार हैं—' महामही मृतः पुत्री शिवानन्दित मानसा । तेनोढा पार्वती-तुल्या यजा नाम यशस्विनी ॥... ( अस्पष्ट )...निश्चलमति, शक्ति द्धानंपराम् । सेनारक्षणदक्षमुप्र-महसं व्यावृत्तविद्वेपिणम् ॥ सानन्दं शिखिनः परिप्रहतया श्रीहर्पराजं द्विजम्। तत्यां वीरमजीजनत्स तनयं स्कन्दोपमम् भूभुजम्॥" पहले श्लोकमें कहा गया है कि शंकरगणकी परिणीता पत्नी यजा पार्वतीके समान है। महामहीभृतः पुत्री और शिवानन्दित मानसा ये दोनों विशे पण स्पष्टतः द्वयर्थी हैं और यजा तथा पार्वती दोनोंको छागू है। फलतः भगले श्लोकमें, जिसके विषयमें वाद है-उनका पुत्र स्कन्दके समान है-यह उपमा स्वभावतः ही आती है। और पुत्र श्रीहर्पराजके विशेषण भी द्रवर्थी हैं जो स्कन्दके लिए भी था सकते हैं। अतः यहां द्विज द्विजन्मा अर्थमें विशेषण जान पड़ता है। जिस प्रकार स्कन्द शिखि अर्थात् अक्षिके उन्हें आनन्दपूर्वक ग्रहण करनेसे द्विजनमा हुए उसी प्रकार शंकरगण भी अग्नि-का ग्रहण करनेसे मौजीवंधनके अनन्तर द्विज हुआ। क्षत्रिय राजाओंके मध्ययुगर्मे, विक आजकल भी, मौजीवन्धनके अनन्तर अग्नि-परिप्रह करनेकी वात प्रसिद्ध है। अतः श्रीहप राज भी ''शिखिनः'' ( इसे यहां कर्मणि पष्टीका प्रयोग मानना चाहिये ) अर्थात् अग्निका परिग्रह करनेके

व्रह्मक्षत्रान्वितोऽस्मिन् समभवद्समे रामतुल्यो विशल्यो शौर्यांख्यो मर्तृपट्टः रिपुभटविटपिच्छेदकेलीपटीयान्। (एपियाफिका इंडिका जिल्द १२ एए १३) राजाओं के सम्बन्यमें जो कुछ लिख रखा है वह इस कुलके विषयमें भाज भी सत्य है।

तात्पर्य यह कि यद्यपि आबू (१३३१ वै०) और चित्तौड़ (१३४२ वै०) के शिलालेखोंमें बाप्पाको स्पष्टत. वित्र लिखा है तथापि इससे गुहिलवंशका बाह्मण होना नहीं सिद्ध होता। इन लेखोंमें कहीं भी इस कुलको बाह्मण-कुल नहीं कहा है। यह ध्यान देनेकी वात है। पण्डित गौरीशंकर ओक्ताको इस सम्बन्धमें उपर्युक्त प्रकारका अम हुआ दिखाई देता है; क्योंकि इन्होंने २६६ पृष्ठपर आबू-चित्तौड़के छेखोर्मे "गुहिलवंशजोंको ब्राह्मण लिखा है''-इस संदिग्ध तथा ब्यापक वाक्यका ब्यवहार किया है। अतः यह बात यहाँ स्पष्ट रूपसे कह देनी चाहिये कि इन दोनों लेखोमें और इनका अनुसरण करनेवाले अन्य लेखोंमे भी केवल वाप्ताको ही बाह्य ए कहा है, समस्त गुहिल-कुलको नहीं कहा है और उस समय-की सामाजिक प्रथाके अनुसार गुहिल-कुल ब्राह्मण नहीं हो सकता। यद्यपि उस समयके भाटोंने गोत्र-प्रवरकी भ्रान्त करपनावश महीदेव शब्दका गुलत अर्थ कर वाष्पाको ब्राह्मण मान लिया, तथापि गुहिल-कुलको वे क्षत्रिय—सूर्यं वंशी क्षत्रिय—ही मानते रहे; बाप्याको बाह्मण मान लेनेसे उनकी इस घारणार्मे वाधा नहीं पड़ी। हम आज भिन्न सामाजिक स्थितिमें रहते हैं, इसिलये कहीं इतना ही लिखा देख लेनेसे कि बाप्पा वाह्मण था, अममें पड़ जाते हैं और इससे गुहिल-वंशका रूप ही बदल देनेको तैयार हो जाते हैं। हम जपर दिखा आये हैं कि बाप्पाके बाह्मण होनेके उच्लेख मात्रसे गुहिलवंशके क्षत्रियत्वमें बाधा नहीं आती। यह बात सही भी मान की जाय तो भी प्रत्येक राजाकी माताके बाह्यणी होनेसे ही यह कुल क्षत्रिय-कुलके बदले बाह्य श-कुल होता। पर अब तो, जैसा कि भोभा जीने दिखाया है, गुहिल कुलके सबसे प्राचीन लंख-नर-वाहनके शिलालेख—में उसे साप्टतः सूर्यवंशी क्षत्रिय (रघुवंश) लिखा होनेकी वात प्रकट हो जानेसे बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना ही अर्वा-चीन और अयथार्थ सिद्ध हो रही है। ऐसी दशामें इस ब्राह्मण-कुल-कल्पनाका आधार ही नहीं रहा, फिर इमारत किसके सहारे खड़ी रहेगी ?

अगली पीढ़ीका जनम उस बाहाण स्त्रीके ही उदरसे हुआ। इसके विरुद्ध भाटोंने स्पष्ट लिखा है कि वाप्पाने अनेक हित्रयोंसे विवाह किया था और उनमें अधिकतर राजकन्याएँ थीं। फलतः वाप्पा सचसुच ब्राह्मण रहा भी हीं तो उसका पुत्र अथवा नाती गुहिल किंदा मोज बाह्मण नहीं हो सकता। जब गुहिलकी माताका बाह्यण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता, बल्कि उसके क्षत्रिय-कन्या होनेकी ही पूर्ण संभावना है, तब उसका क्षत्रिय होना ही निर्विवाद है। आटपुराचाले लेखमें भिन्न भिन्न राजाओंकी माताओंका अलग अलग उल्लेख नहीं है। केवल तीन स्थानोंपर है, वहाँ राष्ट्रकृट, चाह-मान और हुगराजकन्या लिखा है, (हूण म्लेच्छ कुल नहीं, क्षत्रिय कुल हैं। देखों जे॰ ए॰ बी॰ जिल्द ३१, पृष्ठ ११७, नोट ११) फलतः इनके पुत्र क्षत्रिय ही होने चाहिये। इस चाटसुके लेखमें दो रानियाँ चोहमान और परमार कुलकी बताबी गयी है, अतः उनके पुत्र क्षत्रिय ही होंगे। सार यह कि चाटसु अथवा आटपुराके शिलालेखके लेखककी दृष्टिसे गुहिलकुल बाह्यणङ्कल कदापि न था, सूर्यवंशी क्षत्रियकुल ही था। गुहिलकुलके ब्राह्मणकुल होनेकी प्रसिद्धि अथवा धारणा भी कहीं नहीं दिलाई देती। उस समय किसी राजकुछके ब्राह्मणुकुछ होनेकी प्रसिद्धि किसी प्रकार हीनतासूचक अथवा अयुक्त नहीं मानी जाती थी। सिंधका चच राज-कुछ बाह्य था और मुसलमान इतिहासकारोंने लिख रखा है कि दाहरके मरनेपा ब्राह्मणोंने नंगे सिर आकर महस्मद कासिमसे कहा कि हम लोग दाहरके सम्बन्धी हैं और हमें सूतक लगा है। इसी तरह अलब-रूनीने लिखा है कि लिखिय द्वारा स्थापित काबुलका राजवंश बाह्मण था। अतः वाप्पा द्वारा स्थापिन राजवंश भी यदि वाह्मण होता तो वैसी प्रसिद्धि अवश्य होती। इसी प्रकार क्षत्रिय-कुल ही वहाक्षत्र समका जायगा ( ब्राह्मण-कुछ ब्रह्मक्षत्र नहीं कहा जायगा ), यदि उस कुछका आचार श्रुतिस्मृतिके अनुसार शुद्ध क्षत्रियका हो । उद्यपुरके राजवंशको ब्रह्मक्षत्र-कुळीन कहनेसे उनको बाह्मणत्व नहीं प्राप्त होता, न इसमें कुछ होनू ही है, विलक ऐसा कहानेमें ही इस कुलकी शोभा है, क्योंकि यह कुल सदा मद्यपानसे वचा रहा है और अरवी प्रवासियोंने उस समयके राजपूत

वंशी क्षत्रिय होना उसीके सोनेके सिक्के तथा नरवाहनके प्राचीनतम लेखसे निश्चित रूपसे सिद्ध हो जाता है।

अब आगेके प्रश्नपर विचार करें। वह यह है कि क्या वलभी वंशकी कोई शाखा नागदामें स्थापित हुई और उसी शाखामें वाप्पाका जनम हुआ ? इतिहासकी दृष्टिसे वाप्पाका प्रधान पराक्रम सुसलमानोंको हराकर चित्तौड्में मोरी राजवशकी जगह अपने वंशका राज्य स्थापित करना है। इस महापराक्रमके आसपास विविध दन्तकथाओंका इकटा हो जाना स्वाभाविक ही है । इस विषयमें बाष्पा और शिवाजीकी कथाओं-में बड़ी ही समानता है। चार सुसलमान राज्योंको हराकर शिवाजीने जब स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की तव उनकी अत्यन्त प्रशंसा हुई और बखरकार, इतिहासलेखक तथा मंत्रिमण्डलको स्वभावतः ही यह इच्छा हुई कि उनकी दंशावली ऊँची होनी चाहिये। अतः उस समय जो क्षत्रिय-कुल इत्तम माना जाता था उससे उनका सम्बंध जोड़ा गया अथवा सचसुच ही ढूंढ़ निकाला गया। इसके फलस्वरूप शिवाजीका सम्बंध उनके जीवनकालमें ही उदयपुरके सिसोदिया कुलसे निश्चित हो गया। इसी प्रकार बाप्पाका सम्बंध भी इस समय उत्तम माने हुए क्षत्रिय-कुल वलमीके सूर्यवंशी मैत्रक घरानेसे जोड़ा जाना स्वाभाविक था। वलभीके राजकुलके उत्तम होनेकी बात हुएनसंगने लिखी है। यह भी प्रसिद्ध बात है कि श्रीहर्षने इस कुलमें अपनी बेटी व्याही थी। यह भी कह सकते हैं कि बाप्पाका सम्बंध इस कुलसे जोड़ा गया, इसीसे सावित है कि यह घराना इस समय (७५० ई०) उत्तम क्षत्रिय-कुल समका जाता था। यहां यह बात कह देनी चाहिये कि हमारे मतसे उदयपुरके राजवंशके साथ शिवाजीका सम्बंध कल्पित नहीं, सची वात है और शाहजीके समयमें भी यह वात प्रसिद्ध थो। इसी प्रकार वलमी वंशके साथ बाप्पाका सम्बंध जोड़ना भी हमारी रायमें कल्पना नहीं किन्तु तथ्य है। हमारे मतसे इस कुलकी एक शाखा नागदामें स्थापित हुई और उसीमें वापाका जनम हुआ।

यहां इतना और भी कह देना है कि 'महीदेव' शब्दका अन्यथा अर्थ कर छेनेसे यह जो मिथ्या प्रवाद प्रारंभ हुआ उसको 'आनन्दपुर' शब्दकी श्रान्त करुपनासे और भी पुष्टि मिली। यह शब्द भी आटपुरावाले शिला-लेखके प्रथम श्लोकमें आया है। ( पहले श्लोकका पूर्वी ईस प्रकार है-"आनन्दपुरिविनिर्गत विश्वकुळानन्दनो महीदेवः") आजकळ आमतौरसे आनन्दपुरसे बड्नगरका मतळव छिया जाता है। फळतः आनन्दपुर-विनिर्गत महीदेवका अर्थ बढ़नगरका बाह्मण सहजही निकाल लिया जाता है। पर आटपुरावाले शिलालेखके पहले श्लोकमें जिस धानन्दपुरका एहोल है वह नागहद नगर है। चित्तौड़वाले छेलमें यह वात साफ लिली है। डाक्टर भांदारकरने भी स्वीकार किया है कि आटपुरावाले लेखमें आनन्दपुर नागहदका वोधक है। इस नगरके सिवाय अन्य अनेक नगरों-का नाम आनन्दपुर है। अत्यन्त आश्चर्य है कि पंडित गौरीशंकर भोकाने आनन्दपुरका भापान्तर बढ़नगर ही किया है और आनन्दपुरके ब्राह्मणका अर्थ नागर ब्राह्मण किया है (पृष्ठ २९७)। "भानन्दपुरके महीदेव" का अर्थ गरुतीसे वड़नगरका ब्राह्मण मान लिये जानेसे यह कल्पना कढ़ हुई कि उदयपुरके गुहिलवंशको एक नागर ब्राह्मणने स्थापित किया। हम दिखा चुके हैं ( पृष्ठ १२८ ) कि आबू और चित्तौड़के शिलालेखोंका लेखक खुद बाह्य था, तथापि उसने वाप्पाको नागर बाह्य गहीं छिखा है। बाप्पा नागर ब्राह्मण रहा होता तो इस छेलकने बड़े हौसिलेसे जोर दे कर यह बात छिखी होती। उसने स्पष्टतः नागहृदको ही आनन्दपुर नाम दिया, है। उसने पहले श्लोकमें नागहदका वर्णन कर दूसरेके प्रारंभमें ही कहा है-"जीयादानन्दपूर्व तदिहपुरिमळाखण्डसौन्द्र्यशोिम।" वाष्पाके नागर ब्राह्मण होनेकी वात एकलिंगपुराण और उसके पीछेके लेखोंमें कही गयी है, अतः वह भ्रान्त और लाज्य है। तात्पर्य यह कि वाष्पाके नागर ब्राह्मण होनेकी दन्तकथा अग्निकुलकी कहपनाकी तरह एक श्लोकके पदका ग़लत अर्थ समक्र लेनेसे उत्पन्न हुई और जिस प्रकार प्राचीनतर लेखांके देखनेसं अग्निकुलको करपना मिथ्या सिद्ध होती है उसी प्रकार, जैसा कि ओकाजीने दिखाया है, वाष्पा रावलका ब्राह्मण न होकर सूर्य-

इसके बाद अर्थात् ७१३ ई० के अनन्तर किसी समय बाप्पाने मीरी राज्यका नाश कर वहां अपना राज्य स्थापित किया होगा, यह अनुमान सर्वथा इतिहाससंगत है।

यहां यह वात पाठकोंको वता देना आवश्यक है कि रायवहादुर गौरी-शंकर भोभाने दिखाया है कि मेवाड़की परम्परामें यह काल वाप्पाके जन्मका नहीं, उसके राज्यारोहणका है और हम स्वीकार करते हैं कि ओकाजीका यह मत ठीक है। बल्कि हमारा कहना है कि यह भूल मूलतः टाडकी है। कुकने हालमें टाड राजस्थानकी जो संशोधित भावृत्ति निकाली है उसमें भी यह गुलती वैसी ही रह गयी है। हमने टाडकी प्रथम संस्करणकी प्रति निकाल कर देखी तो उसमें भी यह काल वाप्पाके जन्मका ही दिया हुआ है ( १० २२९ )। क्रुक महाशयको चाहिये था कि मूल वैसा ही रहने दे कर टिप्पणीमें बता देतें कि यह काल बाप्पाके जन्मका नहीं, राज्यारोहणका है। पर कदाचित् उनका ध्यान इस ओर नहीं गया और ओक्राजीका लेख पदनेके पूर्वतक हमारा ध्यान भी इस भूलकी भोर नहीं गया था। पर अव वारीकीसे देखनेसे मालूम हुआ कि इसे वाप्पाका जन्मकाल न मानकर राज्यारोहण-काल माननेके लिए केवल दन्तकथाका ही आधार नहीं है, विक 'भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स' नामक पुस्तकमें दिये हुए एक शिला-लेखमें भी यह बात वर्णित है। पंडित गौरीशंकर भोझाने २०२ पृष्ठपर इस लेखको बहु छत किया है। राजप्रशस्तिम (भावनगर इं॰ प्र॰ १५२) दिये इए ये श्लोक इस प्रकार है-

> ''प्राप्येत्यादिवरान् बाप्पः एकस्मिन् शतके गते। एकाप्रनवतिसृष्टे माघे पक्षवलक्षके॥ सप्तमी दिवसे वाप्पः सपञ्चदशवस्सरः। एकर्लिगेशहारीत प्रसादाद्वाग्यवानभूत्॥

अर्थ—इस प्रकार अनेक वर प्राप्त करनेके अनन्तर १९१ वर्ष वीतने पर माघ जुद्ध ७ को एकलिंग महादेव तथा हारीत ऋषिके प्रसादसे, १५वें दर्षमें वाप्पाका भाग्य बदय हुआ।" अतः शिलालेख और दन्तकथा

## २—वाष्पाका जन्म, राज्यारोहण श्रौर राज्यत्याग।

वाष्याके सम्बधमें दूसरा वाद्रप्रस विषय दपर्वुक्त वार्तोका समय है। सोभारप्रवश इस विषयमें भी हमने इस पुस्तकमें जिस मतका प्रतिपादन किया है वही मत रायवहादुर पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द्र सोकाका भी हैं। इक छोटी वार्तोमें हमारा मनभेद है, दनकी यहां थोड़े विस्तारसे चर्चा कर देनी वाहिये।

वाप्पाके जनम-समयके सम्बंधमें विचार करते हुए हमने दमे ७०० ई० (वि॰ ७५७) माना है। इस अनुमानका मुख्य आधार मेवाइमें प्रसिद परम्परा है। टाडने लिखा है कि इस परम्पराको ठीक माननेमें कितनी ही अद्वर्ने हैं, परन्तु मेवाड़के माट और तत्कालीन महाराणा साहव इंस छोड़नेको राजी नहीं थे। परम्परा यह हैं कि वाप्पाका जन्म संवत् १९१ में हुआ। फलतः यह परम्परा पुक्त पहेली है। यह संवत् विक्रम संबन् नहीं है, गह तो स्पष्ट ही है। तब यह कौनसा संबन हैं ? टाडने इस संवत्का आरम वलमी वंगके राज्यके नाशसे मानकर इस कालकी संगति इतिहाससे वैठानेका प्रयत्न किया है। परन्तु वलभी वंशके राज्यके नाशका काल ब्न्होंने भूउसे २०० साल पहले मान लिया है। शिलालेखों और ताज्रपत्रोंमे यह वात मलीमांति प्रमाणित हो चुकी है कि वाष्याके अम्युद्-यके अनन्तर जब चित्तौड़में उसका राज्य स्थापित हुआ उस समय वहाँ सी वंशका राज्य कायम था। इस कारण टाडकी दी हुई संवत् १९१ की द्यपत्ति अप्राद्य हो जातो है। इन श्रंकॉकी जो द्यपत्ति हमने इस पुनकमें दीं है वह इस प्रकार है कि इस संवत्का आरंभ वलभी वंशके राज्यके नागसे न मानकर भट्टाक्ने ५०९ ई० में जब बलभी कुलका राज्य स्थापित किया, जो उसीके छेखोंसे सिद्ध है, तबसे मानना चाहिये। अर्थात् संबन् १९१ का अर्थ ५०९ ई० + १९१ = ७०० ई० समकता और यही वाष्पाका जन्मकाल सानना चाहिए। इस कालका इतिहाससं पूरा मेल है। मानमोरीका चित्तोङ्का शिलालेख संवत् ७७० विक्रमीका है। अतः दस समय तक चित्तींद्रमें इस वंशका राद्य कायम होना निश्चित है।

७०० ई० ठहरता है, २२ मानें तो ७०८ ई० और १८ मानें तो ७१२। ये तीनों ही वय १८, २२ और ३० साल, संभव है। इतिहासनोंको यह वतानेकी आवश्यकता नहीं है कि कमसे कम १८ और अधिकसे अधिक ३० सालका वय माना जा सकता है।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि १९१ के श्रंकको ऊपर हमने जो उपपत्ति दी है, वह रायसागरके शिलालेखसे संभव दिखाई देती है। इस लेख अर्थात् राजप्रशस्तिमं संवत् शब्द भाया ही नहीं है-वस इतना ही कहा गया है कि "१९१ वर्ष बीतनेपर बाप्पाका भाग्योदय हुआ।" श्रतः लेखक कबसे लगाकर १९१ वर्षका ध्यतीत होना कहना चाहता था, इसका निश्चय करनेके लिए जिस सर्गमें यह वर्षांडू दिया है उसके भारम्भसे विशेत वृत्तान्तकी ओर ध्यान देना चाहिये। इसके पूर्वके सर्गर्म कनक-सेनके अयोध्यासे निकलतेका बृत्तान्त देकर कहा गया है कि उसका वंशज विजयसेन जब दक्षिणमें पहुँचा तब आकाशवाणीके रूपमें उसे आज्ञा मिछी कि सेन उपपद (अह ) छोड़कर आदित्य उपपद ग्रहण करो (भाव-नगर इन्स्क्रिप्शन्स पूर्व १४९ )। अनन्तर इस सर्गके आरम्भर्मे कहा गया है कि विजयसेनका पुत्र पद्मादित्य राजा हुआ और उसके १४ आदित्य उपपद्धारी वंशजोंके राज्य कर चुकनेपर अन्तिम गुहादित्यसे वाप्पाका जनम हुआ। इस पूर्वसन्दर्भके विचारसे साफ मालूम होता है कि वलमी अथवा ईंडरमें आदिन्य उपपद्धारी राजाओंके १९१ वर्ष राज्य करते बीत चुकनेपर और इनकी १४ पीढ़ियोंके अनन्तर वाष्पाका भाग्योदय हुआ। १४ पीढ़ियोंके लिए १९१ वर्षका समय सम्मव दिखाई देता है। अतः यह बात निस्संशय होकर कही जा सकती है कि वलभी अथवा ईडरमें जबसे आदित्य उपाधिकी परम्परा प्रारंभ हुई तभीसे १९१ वर्ष गिने पये हैं। इस उपपत्तिसे भी बाप्पाका उस समयके इतिहाससे संगत काळ निकलता है। ओफ्राजीकी कल्पनाके अनुसार मान लें कि ७९१ के बदले कहीं १९१ पढ लिया गया तो बाप्पाके राज्यारोहणका काल ७३४ ई० आता है ! दोनोंमें केवल ४ वंषेका अन्तर है। यदि यह मान लें कि गुहादित्य ( उर्फ गुहसेन ) ने राज्यारूढ़ होनेके चार वर्ष पहले ही ईंडर शासाकी-

दोनोंमें संवत् १९१ वाष्पाका जन्मकाल नहीं, किन्तु राज्यारोहण-काल वताया गया है और इसे मान लेना चाहिये।

पर यह संवत् कीन सा है, यह समस्या भव भी हल नहीं हुई। श्री गौरीशंकर ओकाका अनुमान है कि किसी लेखों मूल संवत् ७९१ रहा होगा। परवर्ती लेखकोंने उसे १९१ पढ़ लिया होगा और फिर वहीं चलने लगा। उनका कहना है कि प्राचीन लेखोंमें कहीं कहीं ७ का श्रंक १ जैसा लिखा दिखाई देता है। अतः वाप्पाका राज्यारोहणकाल सं० ७९१ वै० अर्थात् ७३४ ई० ठहरता है। और चूँकि राजप्रशस्ति तथा दन्तकथामें जो कहा गया है कि राज्यारोहणके समय वाप्पाका वय १५ वर्षका था वह अतिशयोक्ति है, अतः टाडका यह मत मान लेना चाहिये कि वाप्पाका जन्म ७६९ वै० (७१२ ई०) में हुआ, इस प्रकार राज्यारोहणके समय वसका वय कमसे कम २२ वर्षका ठहरता है। अर्थात् भोकाजीके मतसे वाप्पाका जन्मकाल ७१२ ई० है।

इस मतके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि १९१ के श्रंककी यह उपपत्ति यह मान लिये बिना कि किसी मूल लेखमें वह ७९१ था, पर १९१ पढ़ लिया गया अथवा वह लेख प्रत्यक्ष देखे विना प्राह्म नहीं हो सकती। दूसरी वात यह कि प्राचीन लेखोंमें श्रंकोंके अतिरिक्त शब्दोंमें भी काल दिया रहता है और संस्कृत श्लोकोंमें प्रायः कालबोधक अन्य शब्दोंका भी अयवहार किया जाता है। वस्तुतः जिस शिलालेखमें उक्त काल दिया हुआ है उसमें श्रंक न देकर संख्यावाचक शब्द ही रखे गये हैं। अतः श्रंक पढ़नेमें भूल हुई, इस तर्कके लिए स्थान नहीं रहता। और फलतः ओक्ताजीकी उक्त उपपत्ति कालपिनक प्रतीत होती है। उसके वढ़ले हम दूसरी उपपत्ति पाठकोंके सामने रखते हैं और वह यह है कि इस संवत्का आरंभ गुहसेनके राज्यारोहणुके समयसे मानें। भट्टार्कके वादके वलभीके इस तीसरे राजाके समय गुहिलवंशकी एक शाखा ईडरसे निकली, ऐसा माना जाता है। भाग १ में गुहसेनका राज्यारोहणुकाल ५३९ ई० दिया गया है। इसमें १९१ जोढ़नेसे ७३० ई० आता है। वाप्पाका वय इस समय ३० का मानें तो उसका जनमकाल

रहे है। पर यह शाला ईडरमें रही हो अथवा नागदामें, इस वातका विशेप महत्व नहीं है। इतना निश्चित है कि रायसागरका लेख १७३२ वै० (१६७५ ई०) का है, उस समय तक उदयपुर राजकुलको जो कुछ मालूम था और जो उसकी धारणा थी वह इस लेखमें प्रकट की गयी है। उसके अनुसार जिस समय वलभो कुलके साथ उदयपुरके घरानेका सम्बंध मिलता है, तबसे बाप्पातक १९१ वर्ष बीत जाना मग्ना जाता था। दन्तकथामें यह सम्बन्ध वलभो वंशके गुहसेनसे जोड़ा गया है और उसे ही गुहिल भी कहा है। इसका राज्यारोहण-काल ५३९ ई० है, उसमें १९१ जोड़नेसे ७३० ई० बाप्पाका राज्यारोहण-काल ठहरता है और यह काल इतिहाससे सुसंगत है। पहले कहा जा चुका है कि मानमोरीका ७७० वै० अर्थात् ७१३ ई० का शिलालेख उपलब्ध है। अरबोंने ७१२ ई० में सिध विजय कर जब राजपूतानेपर चढ़ाई की तब ७३० ई० में बाप्पाने उन्हें हराकर मेवाड़की गहोसे मोरी राजाको इटाया और वह स्वतः राज्यारुढ़ हुआ।

अन्तमें हमें वाष्पाके राज्यस्यागका सन् निश्चित करना है। मेवाड़की दन्तकयाके भाधारपर टाडने यह काल ८२० वै० माना है। परन्तु रायबहा- दुर गौरीशंकर हीराचन्द ओक्षाने, अनेक लेखोंके श्रंकोंसे ही नहीं, बिक "खवन्द्रदिगाज" इस स्पष्ट शब्दसे भी दिखाया है कि यह काल ८१० वै० है। (एकलिंग माहारम्य तथा अन्य लेख प्रमाणमें दिये है। पृ० २७०) पर उन्होंने यह भी लिखा है कि बीकानेरके शिलालेखमें यह काल "शक पञ्चाष्ट्रवर्" (६८५) दिया हुआ है। इसमें ७८ मिलानेसे ७६३ ई० आता है। और भी ५७ साल जोड़ देनेसे विक्रम संवत् ८२० ही आ जाता है। (डाक्टर टेसिटोरी द्वारा सम्पादित मार्टोके तथा अन्य लेखोंकी वर्णनान्तमक सूची, भाग २, पृ० ६३) इस प्रकार मेवाड़ और वीकानेरके लेखोंमें फर्क होनेसे इस कालके ८१० अथवा ८२० विक्रमाव्द होनेका संशय रह जाता है। हमारे मतसे इनमें ८२० वै० ही ग्राह्म है। कारण यह कि यह दन्तकथा सर्वमान्य है कि वाप्पाने बहुत बरसोंतक राज्य किया और अन्त-में प्राचीन कालके राजाओंकी तरह प्रकृतो राज्य सौंपकर श्री एकलिंगके

स्थापना की तो यही सन् ठीक मालूम होता है। तात्पर्य यह कि ओकाजीने वाप्पाके राज्यारोहणका जो काल-निर्णय किया है, हमारे निश्चित किये
हुए समयसे उसका अधिक अन्तर नहीं है, तथापि हमने १९१ की जो
नयी उपपत्ति दो है वह अधिक युक्तिसंगत और रायसागरके शिलालेखसे
समर्थित है। वाप्पाके राज्यारोहणका काल निश्चित हो जानेपर उसका जन्मकाल, उसका वय अनुमानसे उस समय जितना मानें उसी हिसाबसे आगे
पीछे पड़ेगा। दन्तकथा इसे १५ वर्ष बतातो है, पर वह अग्राह्य है। उसकी
उम्र उस समय १८ से ३० वर्षके बीच मानी जा सकती है, अतः उसका
जन्मकाल ७१२ ई० से ७०० ई० के बीच मानना होगा। इससे अधिक
विश्चित काल-निरूपणके लिए अभी साधन उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त विवेचनमें बाप्पाके राज्यारोहणका सन् निश्चित किया जा चुका है, फिर भी एक दो बातोंका और स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा। दन्तकथामें और रायसागरके शिलालेखमें १९१ वर्ष राज्यारोहणका वताया गया है। उक्त लेखके पूर्व-संदर्भका विचार कर-नेसे मालूम होता है कि विजयभूपके पुत्रने जबसे सेन उपाधि छोड़कर आदित्य उपाधि प्रहण की तबसे आरंभ कर यह वर्ष-गणना की गयी है। यह निर्देश वलभो कुलके विषयमें हो है, यह बात स्पष्ट है। इस कुछमें पहले सेन उपाधिवाले राजा हुए, पर पीछे सभी शीलादित्य नामके राजा हुए। (देखिय वलभी वंशावली, प्रथम भाग) दुर्भाग्यसे वलमी वंशावलीमें विजयसेन नाम नहीं है और दूसरी परम्परामें जो १४ -नाम आदित्यांत दिये है उनमें भी पद्मादित्य, शिवादित्य आदि कई नाम छूटे हुए है। केवल एक शीलादिख नाम है (यह नाम वलभी राज-वंशमें ७ वार भाया है, ६ वार छगातार )। रायसागरके छेखर्मे जो पदमा-दित्य आदि नाम दिये हुए है उनके विषयमें विस्तारसे आगे लिखा जायगा। पर यहाँ इतना कह देना उचित है कि हमारे मतसे ये नाम ई<sup>ह</sup>र अथवा नागदा (नागहद) के राजाओं के हैं और ऐसा मानते हैं कि यह शाखा वलमी कुलके गुहसेनसे निकली। इस घारणाकी पुष्टिके लिए कोई लेखादि उपलब्ध नहीं है, हम केवल दन्तकथाके आधारपर ऐसा लिख

भारम्भके श्लोकका महीदेव शब्द वाद्यस्त है जिसके विषयमें विस्तारसे इस भागमें लिखा जा चुका है। इस श्लोकका गुहदत्त कौन है, इस विषयमें बहुत मतभेद है। श्लोक इस प्रकार है—

> आनन्द्रपुरविनिर्गत विष्रकुलान्द्रनो महीदेवः। जयतिश्रीगुहद्त्त प्रभवः श्रीगुहिलवंशस्य॥

कर्य-- ''विप्रकुलको आनन्द देने वाले आनन्दपुरसे आये हुए श्री नुहिलवंश-संस्थापक श्रीगुहदत्तकी जय हो।" इसके बाद इस लेखमें राजाओं के नाम दिये हैं जो इस प्रकार हैं-- र गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, प नाग, ६ शील, ७ अपराजित, ८ महेन्द्र द्वितीय श्रीर ९ कालभोज। श्रोक्ताजी इनमेंसे कालभोजको बाप्या मानते हैं, पर हम पहले गुहदतको ही। हमारे ऐसा माननेका श्राघार केवल दन्तकथा ही नहीं, किन्तु श्राबू श्रीर चित्तौड़के शिलालेखोंमें दी हुई वंशाविलयाँ भी हैं। श्रोकाजीने २७५ पृष्टपर भिन्न भिन्न ५ शिलालेखोंसे ५ वंशाविलयाँ कोष्ठकके रूपमें उद्भत की है। ये पाँच लेख हैं—१ त्राटपुराका लेख (१०३४ वै०), २ चित्तौड़का लेख ( १३३५ वै० ), ३ श्राबूका लेख ( १३४२ वै० ), ४ बाग-पुरका लेख ( १४३६ वै० ) श्रीर ५ कुमारगढ़का लेख ( १५१७ वै० )। इनमेंसे तीन-चित्तौड़, आबू श्रीर बाखपुरके-लेखोंमें बाप्पा मूलपुरुष श्रीर गुहिल उसका पुत्र बताया गया है। भोज, शील श्रीर कालभोज इसके वंशज बताये गये हैं। कुमल गढ़के लेखमें शीलकी जगह बाप्पाका नाम है श्रीर उसकी चौथी पीढ़ीमें कालभोजको रखा है। श्राटपुरा वाले लेखमें वाप्पाका नाम दिया ही नहीं है। पर चूंकि इसके छ: ही वर्ष पहलेके अर्थात् १०२८ वै० के नरवाहनके लेखमें वाप्पाका नाम **जारंभमें ही दिया गया है इसिलये यह वात असिन्दरघ जान पड़ती है** कि इस लेखके लेखकने गुहदत्तको ही वाप्पा माना है। यही नहीं, उसने नो केवल गुहदत्तका ही जयकार किया है श्रोर उसे गुहिल-वंशका जनक कहा है इससे भी यही अनुमान निकलता है कि गुहदत्त और बाप्पा एक ड़ी व्यक्तिके नाम हैं।

निकट तप करने चला गया। यदि ओमाजीके स्वीकार किये हुए कालको ठीक मार्ने तो बाष्पाका जन्म ७१२ ई० में, राज्यारोहरण ७३४ ई० में और राज्यत्यारा ७५३ ई० (८१० वै०) में पढ़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य-परित्यागके समय उसकी उन्न कुछ ४१ वर्षकी थी और उसने केवल १९ वर्ष राज्य किया । इस कारण हमारा दिया हुआ सन् अधिक संगत है। वाप्पाका जनम ७०० ई० में, राज्यारोहण ७३० ई० में और राज्य-स्याग ७६३ ई॰ में (८२० वै॰) माननेसे उसका राज्यकाल ३३ वर्ष और राज्यपरित्यागके समय उसका वय ६३ वर्षका उहरता है और यह इस दन्तकयासे अधिक संगत है कि वाप्पाने वहुत वर्ष राज्य करके उत्तर वयमें सिंहासन-त्याग किया। तात्पर्यं यह कि वाष्पाके राज्यत्यागका सन् वीकानेरकी लिखित परम्परा तथा टाडकी दी हुई मेवाडकी दन्तकथात्मक परम्पराके अनुसार ८२० ही मानना ठीक है। इस प्रकार यद्यपि ओक्राजी-का और हमारा मतभेद है, पर वह वहुत थोड़ा है और यह वात तो निर्वि-वाद है कि ओभाजीने दो तीन भूलें स्पष्ट रूपसे दिखाकर अनेक लेखोंका श्राधार जिज्ञासु पाठकोंके सामने रख दिया है, जिससे प्रत्येक पाठकको इस सम्बन्धमें अपना मत उचित प्रकारसे स्थिर करनेका साधन प्राप्त हो गया है। श्रस्तु, मतभेदकी वार्तोंको छोड़ दें तो यह बात निश्चित रहती है कि ७५० ई० में वाप्पा चितौड़की गद्दीपर था।

## २-गुहिलोत वंशावलीमें वाष्पाका स्थान।

यह प्रश्न वाष्पा सम्बन्धी प्रश्नों से अत्यन्त वाद्यस्त है और दुर्भाग्यसे इस विषयमें श्रीगौरीशंकर भोकाके साथ हमारा गहरा मतभेद है। उनके मतसे गुहिलोत वंशावलीका कालभोज वाष्पा है और हमारे मतसे इस वंशावलीका प्रथम पुरुप गुहदत्त ही वाष्पा है। इस वंशावलीकी अन्य वार्तों के सम्बन्धमें अधिक मतभेद नहीं है। डाक्टर भांडारकरने हालमें ही जो आदपुराका शिलालेख प्रकाशित किया है वह सर्वमान्य है और दसमें दी हुई वंशावली इस समय प्रायः सर्वस्वीकृत है। इस शिलालेखके

पदका अर्थ दो प्रकारसे हो सकता है। या तो गुहिल गोत्रसे बाप्पाके वादके सब राजाओंका अभिप्राय समकका उन्हें तारासमूह और वाप्पाको चन्द्र मानें अथवा वलभीके गुहसेनसे नागदामें जो गुहिलगोत्र चला और जिसमे वाप्पाका जन्म हुआ उस गोत्रके राजतारकोंके मध्य वाप्पाके चन्द्रवत् होनेका अर्थ करें। तात्पर्य यह कि दोनों गुहिल इसी कुलमें हुए—एक बाप्पाका पुत्र और दूसरा उसका पूर्वज—इस विषयमें हमारे मनमें शंका नहीं है। वाप्पाके पूर्वके राजाओंकी गुहिल संज्ञा थी और वाप्पाके वादके राजाओंके लिए गुहिलोत संज्ञा रूड़ हुई। सम्भवतः यह दूसरी संज्ञा पिछले राजाओंसे मेद दिखानेके लिए ही प्रचलित हुई होगी।

इस रीतिसे आटपुरा और चित्तौड़के लेखोंकी संगति मजीभाँति हो जाती है। इसके बादके छेखोंमें कुछ राजाओंके नाम नहीं हैं; महत्वहीन होनेके कारण छोड़ दिये गये है। परन्तु आटपुरा-लेखके गुहदत्त और गुहिलको एक ही मानने और आगे कई पीढ़ियोंके बाद होने-वाले कालभोजको वाप्पा मान लेनेसे इन दोनों लेखोंमें प्रारंभमें ही वड़ा भारी विरोध पढ़ जायगा। हमारे विचारसे भाटपुरा-छेखके प्रथम श्लोकके गुहदत्तको गुहिलसे भिन्न माननेमें कोई वाघा नहीं। 'गुहदत्तः प्रभवः श्री गुहिलवंशसा इन पदोंसे गुहदत्त और गुहिलका एक ही होना सूचित नहीं होता। कारण यह कि गुहिल्बंशका जनक गुहदत्त था-इस कथन-में इस कथाका अन्तर्भाव है कि गुहिल गुहद्तका पुत्र था और उपीके नामपर इसके कुछकी संज्ञा बनी। इसके सिवाय गुहद्त्तका जयजयकार हो, इस कथनसे ध्वनित होता है कि गुहदत्त अत्यन्त पूज्य और महस्व-शाली राजा था। यदि गुहदत्तको बाप्या न मानकर उसकी कई पीढी पीछे होने वाले कालमोजको वाप्या मार्ने तो यह भी मालूम करना होगा कि गुहदत्तने कौनसा सर्वातिशय पराक्रम किया था। फिर चित्तौड़में गुहि-लोतोंका राज्य स्थापित करनेका श्रेप वंश-संस्थापकको न मिल कर कई पीढ़ी बाद होनेवाले कालमीजको प्राप्त होगा !

जान पड़ता है, यह दोप श्रीगौरीशंकर ओकाके ध्यानमें भी श्रा गया था। क्योंकि उन्होंने यह दिखानेके लिए कि वंशसंस्थापक गुहदत्त उर्फ

अब यह भी देख लीजिये कि किन अड्चनोंके कारण ओभाजीको सरल मार्ग छोड़ कर कालमोजको बाप्पा मानना पड़ा और क्या वे अड़ चर्ने अपरिहार्य हैं। पहली अड़चन शील और अपराजित राजाओंके शिला-लेखोंसे उत्पन्न होती है। इस वंशावलीमें ये नाम आये हैं और इनके विालालेखोंका काल क्रमसे ७०३ और ७०८ विक्रमाटर है। अर्थात् इन राजाओंका समय ६४६ ई० और ६६१ ई० ठहरता है और बाप्पाके राज्या-रोहणका काल ७३० ई० एक प्रकारसे निश्चित हो चुका है, अतः ये राजा वाप्पाके वंशज नहीं हो सकते, बल्कि बाप्पाको ही इनका, कमसे कम इनसे तीन पीढ़ी बादका, वंशज मानना पड़ेगा। पर ये राजा इसी गुहिलवंशके श्रन्तर्गत हुए हैं, ऐसा निश्चय करनेका इनके छेखोंमें कुछ भी मसाला नहीं है। ये गुहिलवंशी हैं-बस इतना ही निश्चित हो सकता है। पर पुहिल नाम भी अनेक राजाश्रोंका है, और गुहिल वंश भी एकाधिक हैं। चाटसुके लेखमें गुहिल नाम दो बार आया है और वर्तमान कालमें उदय-पुरके गुहिलवंशी तथा भावनगरके गुहिलवंशी दो सर्वथा भिन्न राजकुल है। श्रीर यदि इन सबको एक ही गुहिलवंशके राजा मानें तो भी यह वात हो सकती है कि जिन राजाओं के ६४६ ई० और ६६१ ई० के शिला-लेख मिले हैं वे वाप्पाके पूर्वज इसरे ही राजा हों और पुनः वही नाम वाप्पा (७३० ई०) के बाद इस वंशमें श्राये हो। श्रतः यह कठिनाई अनिवार्यं नहीं है।

पहला कारण यह है कि गुहिल बाष्णाका पुत्र था और वह स्त्रयं भी गुहिलवंशमें जन्मा था, अर्थात् उसका एक पूर्वज गुहिल था। चित्तौड़ श्रीर श्राबूके शिलालेख स्पष्ट रूपसे बताते हैं कि बाष्पाका पुत्र गुहिल था, श्रीर वह एसके बाद गद्दीपर बैठा तथा उसीके नामसे आगे वंश चला। (यह नामकिलतं किछ जाति भूभु नो द्वति तन्कुलजाताः) यह नाम गुहिल वंश है, जिसे श्राजकलकी भाषामें गुहिलपुत्र श्रथवा गुहिलोत कहते हैं। श्रतः इतने पुराने लेखों (१३३२ श्रीर १३४१ वै०) को अमान्य कर वाष्पाको कालभोज श्रीर उसका पुत्र कोई मनमाना किस लिए मान ले? नरवाहनके लेख (१०२८ वै०) के 'गुहिलगोत्रनरेन्द्रचन्द्र'

-है।" वलभी अथवा सौराष्ट्रका इतिहास कार्लाइलके समयतक पूर्ण क्रपसे उपलब्ध नहीं हुआ था, तथापि उन्होने उक्त सिक्कोको छटी शताब्दीके श्रासपासका वताया है और ये सिक्के गुहिलवंश शालाके ·संस्थापक वस्मीके प्रथम गुहदत्तके हैं, यह अनुमान उन्होंने भी किया है। हमें श्राज निश्चित रूपसे मालूम है कि गुहसेनका राज्यकाल ५३९ से ५६९ ई० तक है श्रीर इसीने पहले पहल नामशेष गुधवंशका श्राधियत्य श्रस्वीकार कर स्वाधीनताकी घोषणा की । गुप्तवंशके पतनकालमें इसका राज्य श्रागरेतक फैल जाना संभव है, क्योंकि श्रभीतक थानेश्वरके वर्द्धन अथवा कन्नौजके मौखिर राजा प्रवल नहीं हुए थे। इस प्रकार यह बात निश्चित होती है कि गुहिल नामके दो राजा प्रसिद्ध हुए-एक बाप्राका पूर्ववर्ती श्रीर दूसरा उसका पुत्र गुहिल जिसके नामपर उसके वंशका नाम गुहिलोत पड़ा। हमारा कहना है कि जिन शील तथा अपराजितके ६४६ और ६६१ ई० के शिलालेख मिले हैं वे बाष्पाके पूर्वन तथा पूर्व-गुहिलवंशी थे, और आटपुराके लेखमें जिन शील और अपराजितके नाम श्राये हैं वे दूसरे है तथा वाप्पाके वंशज हैं। एक हो वंशमें वारम्वार वड़ी नाम श्राता है, यह सभी जानते हैं।

यहाँ चाटसुके लेखरर पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि क्समें गुहिलवंशका उल्लेख है और यह गुहिलवंश तथा मेवाड़का गुहिलवंश एक मान लिया गया है। इस किलालेखमें भर्नपट्से प्रारम्भ कर बारह राजाओं के नाम दिये गये हैं और वे इस प्रकार हैं—१ ईशान-भट, २ उपेन्द्रमट, ३ गुहिल, ४ घनिक, ५ श्रोक, ६ कृष्णराज, ७ शंकर-गण, ८ हर्षराज, ९ गुहिल, १० सट, ११ सटादिख और १२ विश्रह राज । इनमेसे हर्षराजके सम्बन्धमें लिखा है कि इसने उत्तरके राजाओं को जीत लिया और मोजराजको थोड़ा नज़र किया। इससे सूचित होता है कि वह मोजराजका समकालीन श्रोर उसके श्रधीन था। उसका समय ८४० ई० ठहरता है। डाक्टर आण्डारकरके कथनानुसार इस मोजको कन्नीजका सम्राट् भोज प्रतिहार मान कर यह लमय दिया गरा है। श्रव हम वंश-संस्थापक भर्नुपट्टका समय श्रीहर्णने आठ पीड़ी जपर माने

-गुहिल प्रवल पराक्रमी था, कहा है कि उसके सिक्के आगरेके पास मिलनेसे प्रकट होता है कि उसके राज्यकी सीमा आगरे तक थी ( पृ० २८३ )। ये सिक्के दस पांच नहीं, एकदम दो हजार मिले हैं। श्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मेवाड्से इन्हें ले गया होगा। कर्निगहम आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग ४ के सम्पादक श्री कार्लाइल कहते हैं कि ये शिक्के वहीं प्रचलित थे ( पृ० ९५ )। इमने यह रिपोर्ट निकाल कर देखी तो मालूम हुआ कि श्री कार्लाइलके मतसे यह गुहिल श्राटपुराके शिलालेखका गुहिल नहीं हो सकता। श्रोकाजी इसे शील श्रौर श्रपराजितका पूर्वज मानते हैं। ऐसी दशामें इसका समय ५९८ ई० के श्रासपास पड़ता है। हम श्रागे दिखायेंगे कि श्राटपुरावाले लेखमें दी हुई वंशावलीके प्रत्येक राजाके राज्यकालका श्रौसत १२ वर्ष श्राता है, २० वर्ष नहीं। शीलका शिलालेख ६४६ ई० का है। गुहिलका स्थान इससे जपरकी चीथी पीढ़ीमें है। अतः इसमें से ४८ वर्ष घटा देनेसे ५९८ ई० आता है। इस समय भारतवर्षमें थानेश्वरका प्रतापवर्द्धन ग्रयन्त शक्तिशाली राजा था। त्रतः इस समय गुहिलका राज्य वत्तर भारतमें श्रागरेतक विस्तृत होना संभव नहीं। यदि प्रत्येक पीढ़ीका श्रौसत राज्यकाल २० वर्ष मान लें श्रौर गुहिलका समय और भी ४० साल पीछे ले जायँ तो उसका समय ५५८ के श्रासपास पड़ेगा। पर यह गुहिल वलभी वंशके गुहसेनसे भिन्न नहीं हो सकता। श्री कार्लाइलने उसीका नाम सुकाया भी है। वे लिखते हैं-"श्रागरेके पास १८६९ ई॰ में दो हजार सिक्के मिले हैं। उनपर संस्कृतकी एक प्राचीन पश्चिमी लिपिमें 'गुहिल श्री' अथवा 'श्री गुहिल' लिखा हुआ मेंने स्पष्ट पढ़ लिया है। ये सिक्के मेवाड़के गुहिलोत वंशके संस्थापक श्री गुहदत्त श्रथवा गुहिलके ही (७५० ई०) माने गये हैं, पर इनपरके मक्षर इतने इधरके नहीं है, विक वहुत प्राचीन कालके हैं। तब ये सिक्के वलभी श्रथवा सौराष्ट्र राजवंशके शीलादित्यके पुत्र गुहिल श्रथवा गुहादित्य अथवा प्रहादित्यके हो सकते है। उसका समय निश्चित नहीं हुआ है पर वह छठी ईसवी शताब्दीके आसपास मालूम होता

हुए श्रीसतको कायम रखनेके लिए स्पष्टतः वर्णित वंशावलीमें उलट पुलट करना कदापि उचित नहीं है। कारण यह कि पहले तो हम इसी वंशा-वलीमें देखते हैं कि भर्तृपष्ट द्वितीय ( १००० वै० ) के बादके चार राजा-श्रोंमें से प्रत्येकके लिए १२ वर्षसे भी कम समय पड़ता है। शक्तिकुमारका शिलालेख १०३८ वै० का मिला है। इस प्रकार आटपुराके लेखमें ही ३८ वर्षमें चार पीढ़ियोंका होजाना वताया गया है। अर्थात प्रत्येक पीढीके लिए ९ ही वर्ष दिये गये है। फिर, यदि कालभोजको ही वाप्पा मानें और जिस शीलका ६४६ ई॰ का शिलालेख मिला है उसे उसका पूर्वंज मानें तो जब वाप्याका राज्यारोहण-काल ७३० ई० निश्चित हो चुका है तब आगे शीलतक तीन ही राजा होते हैं और उनका राज्यकाल ८६ वर्ष-प्रत्येक पीढ़ीका २९ वर्ष-रखना पढ़ता है। श्रोक्ताजीकी रायमें ऐसा होना श्रसम्भव नहीं है, क्योंकि श्रवीचीन इतिहासमें श्रक्तर, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरङ्गजेब लगातार चार राजाओंका दीर्घ कालतक राज्य करते जाना मिलता है। पर इसपर हमारा निवेदन यह है कि जैसे लगातार दीर्घकालतक राज्य करनेवाले राजाश्रोंका द्रष्टान्त इतिहासमें मिलता है वैसेही श्रवा कालतक राज्य कर चल बसनेवाले राजा-श्रोंकी परम्परा भी उसमें उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, पेशवाश्रोने लगभग १०० वर्ष राजकाज किया और इतने ही समयमें उनकी ७ पीढ़ियाँ हो गर्यों ( १ बाळाजी, २ बाजीराव, ३ नाना साहब, ४ माधवराव, ५. नारा-यण राव, ६ सवाई माधवराव श्रीर ७ बाजीराव द्वितीय; बीचमें रघुनाथ राव और श्रमृतराव जो श्रा कृदे थे वह श्रकग ही है )। इनका श्रीसत १४ वर्ष पढ़ता है। सार यह कि केवल २० वर्षका निश्चित श्रीसत निकालने के ही लिए शिलालेख-वर्षित वंशावलीमें उलट-पुलट करना श्रनुचित है।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि आटपुरावाले शिलालेखके प्रयम श्लोकमें जिस गुहदत्तका वर्णन है उसे हमारे मतानुसार गुहिलसे भिन्न मानें और उक्त लेखमें जो १ गुहदत्त, २ गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ नाग, ६ शील—इस क्रमसे वंशावली दी है, उसमें छठे शीलको वही शील मानें जिसका ७०३ विक्रमाब्द (६४६ ई०) का शिलालेख मिला है तथा उसके तो यह ८४०—१६० = ६८० ई० के लगभग त्राता है। बाप्पाका निश्चित समय ७५० ई० है और कालमोजको ही बाष्पा मान लें तो श्राटपुराकी वंशावलीमें भी भतु पह कालभोजके ६ पीढ़ी नीचे रखा गया है। फलतः वह भर्तृपद्द यह नहीं हो सकता। चाटसुके लेखका भर्तृपट्ट गुहिलवंशी श्रवश्य है, पर वह ६८० ई० के श्रासपासका है और श्राटपुराके लेखका भर्तृपट्ट (७५० ई०) बहुत वर्ष बाद हुआ। श्रतः यही मानना ठीक है कि भर्तृपद्द नाम इस वंशमें दो तीन बार आया और एक भर्तृपट बाष्पाके पहले और एक पीछे हुआ। इसी प्रकार बाष्पाके पूर्वके भर्तृपहका गुहिलवंश श्राटपुरावाले लेखमें कथित गुहिलवंशसे भिन्न है। गुरुदत्त श्रयवा गुहिल और कालभोजके बीच कोई भर्तृपष्ट नहीं हुन्रा। फलतः ऐसा दिखाई देता है कि चाटसुके शिलालेखमें वर्णित गुहिलवंश बाप्पाके पहलेका है जिसमें शील ( ६४६ ई० ) तथा अपराजित, ये दो राजा हुए श्रीर इस वंशका श्रारम्भ वलभीके गुहसेन श्रथवा गुहिल राजासे हुआ। तात्पर्य यह कि चाटसु शिलालेखका गुहिलवंश, और आटपुरा शिलालेखका गुहिलवंश, जैसा कि श्री गौरीशंकर श्रोझा मानते है, एक नहीं है। (पृ० २८३)

इस प्रकार शील और अपराजितके शिकालेखोंसे उत्पन्न होनेवाली किठनाईका परिहार हो जाता है। अब दूसरी अड़चन यह उपस्थित होती है कि यदि गृहदत्तको ही वाप्पा मानें तो आटपुरा-लेखकी वंशावलीके राजाओंका औसत राज्यकाल बहुत कम ठहरता है। वाप्पाने ७६३ ई० में राज्य-त्याग किया, यह हम स्थिर कर चुके हैं। इसके वादकी वंशावलीके शील और अपराजितको पहलेके शील-अपराजितसे भिन्न मानें तो मर्तृपट द्वितीय, जिसका १००० विक्रमाब्द (९४३ ई०) का शिलालेख मिला है, १६ वीं पीढ़ीका राजा ठहरता है। अत: १५ पीढ़ियोंके लिए १८० वर्ष-का ही समय बचता है। अर्थात् प्रत्येक पीढ़ीके राज्य-कालका औसत १२ साल आता है। यह बहुत ही कम है। इसीसे हाक्टर भांडारकरने काल-भोजके पुत्र प्रथम खोम्मायको ही बाप्पा बना दिया है। इससे प्रत्येक पीढ़ीका औसत काल २०-२० वर्ष पढ़ जाता है। पर साधाणतः माने

नहीं हो सकता । वलभीका ही नाम आनन्दपुर होनेकी वात अभीतक प्रसिद्ध नहीं हुई है। यह सही है कि श्रानन्दपुर नाम कई नगरोंको मिल चुका है श्रीर श्राजकल विशेषतः बड़नगरका नाम है श्रीर यदि गुहदत्त ब्राह्मण रहा होता तो उसके लिए आनन्दपुरका महीदेव अर्थात् बड़नगरका बाह्यण कहना ठीक ही होता । पर हम पहले ही दिखा श्राये है कि गुहदत्त न तो ब्राह्मण था और न बड़नगरका निवासी। क्योंकि श्राबू और चित्तीड़के शिलालेखोंमें आनन्दपुरसे नागदाका अभिप्राय होना स्पष्ट है। अतः "ग्रानन्दपुरविनिर्गत" (नागदासे श्राया हुश्रा ) विशेषण बाष्पाके लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। वह मूलतः नागदा-निवासी था श्रौर उसने चित्तौ-इके गुहिलवंशकी स्थापना की। डाक्टर भांडारकर श्रपनी श्रादतके श्रनुसार चित्तौड़के शिलालेखका भाषान्तर देते समय भी "तहु" शब्दका अर्थ करना छोड़ गये हैं। "जीयादानन्द्य्वं तदिहपुरिमलाखण्ड सौन्द्र्यशोिम" का भनुवाद ( बगाल रा॰ ए॰ सो॰ न्यूसिरीज, जिल्द ५, पृष्ठ ७० ) उन्होंने केवल "में आनन्दपुर बी विक्टोरियस व्हिच शाइन्ज़" इ० 🕸 दिया है। वास्तवमें "मे दैट आनन्दपुर" † होना चाहिये था। 'तदः (वह) से पूर्व श्लोकमें वर्णित नागहदका मतलब है। चित्तौड़वाले लेखके इस श्लोकसे स्पष्टतः यह अर्थ निकलता है कि बाप्पा नामधारी विप्र भानन्दपुर भर्यात् नागहदका रहनेवाला था। भाशय यह कि चित्तौड़ और आटपुरा दोनों स्थानोंके लेखोंसे यह वात स्पष्ट है कि बाप्पाका मूलस्थान भानन्दपुर अर्थात् नागहद था और नागहदका दूसरा नाम भानन्दपुर होने-की बात प्रसिद्ध ही है। अतः हमारा कहना यह है कि आटपुरावाले लेख-का "आनन्दपुरविनिर्गत" विशेषण गुहसेनके लिए नहीं ब्यवहार किया जा सकता, बाप्पाके ही लिए किया जा सकता है, क्योंकि उसने वहांसे आकर चित्तौड़ विजय किया और वहां स्थापित हुआ। 'विनिर्गत' शब्दका अर्थ यही होता है कि एक मनुष्य एक स्थानका निवासी था, पर उसे छोड़ कर वह अन्यत्र जा बसा। इसी प्रकार "वित्र कुलानन्द्रन" विशेषणका भी

<sup>\*</sup> May Anandpur be victorious which shines etc.

<sup>†</sup> May that Anandpur

जपरकी ५ पीढ़ियोमें से प्रत्येकका समय २०-२१ वर्षका रखें तो गुहदत्त-का समय १०० वर्ष श्रागे जाकर ५४६ के श्रासपास ठहरता है श्रीर इस प्रकार वह वलभी राजवंशका गुहसेन ठहरता है। यही नहीं, कालभोज-को ही बाप्पा मान कर गुहसेनसे कालमोजतककी पीढ़ियोंको ही लें तो भी निष्कर्ष यही निकलता है। क्योंकि कालभोज उर्फ बाप्पाका राज्यारोहण-काल तो ७३४ ई० निश्चित हो चुका है। उससेप हलेकी पीढ़ियाँ श्राटपुरा-लेखमें इस प्रकार दी हुई है- १ गुहदत्त, २ गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ नाग, ६ शील, ७ अपराजित, ८ महेन्द्र द्वितीय । आठ पीढ़ियोंमेंसे प्रत्येकका राज्यकाल २५ वर्ष रखें तो गुहदत्तका समय २०० वर्ष पीछे जाता है जो वलभीके गुहसेनका ही समय ( ५३९ ई॰ ) है। यह निष्कर्ष एक द्रिष्टिसे हमें अनुचित नहीं ज्ञान पड़ता। कारण यह कि वलभी वंशके जिस राजासे नागदावाली शाखा निकली, श्राटपुरावाले लेखमें उसका थम उल्लेख होना ठीक ही है। परनतु पंडित गौरीशंकर श्रीका श्राटपुरा लेखके गुहदत्तको ही वलभीका गुहसेन मानते हों, ऐसा स्पष्ट नहीं ,खाई देता । उनके मतसे किसी श्रनिश्चित राजाके सिक्के श्रागरेके पास मिले हैं और वहो गुहदत्त है। पर श्रोझा जी अथवा दूपरा कोई व्यक्ति कहे कि गुहदत्त और वलभीके गुहसेन एक ही थे तो वह यद्यपि उपर्युक्त रीतिसे ठीक होगा, परन्तु आटपुरा श्रीर चित्तौड़वाले लेखोंकी श्रभिनताका विचार रखते हुए हमारे मनमें यह वात नहीं बैठती, कारण यह कि ऐसा होनेसे श्राटपुरावाले लेखमें वाष्पाके श्रासाधारण पराक्रम-सुसलमानोंको हरा कर चित्तौड़की गद्दी इस्तगत करने - की उपेक्षा होती है, जो वहां रहें बनीय है। फिर काल भोजका नाम लेनेके समय कुछ तो उसकी वड़ाईकी चर्चा होनी ही चाहिये थी। पहले श्लोकका जयजयकार गुहसेनके हिस्से पड़ा। वीचमें कहीं कुछ भी बहुेख नहीं। १०३८ वै० के शिलालेखमें चाप्पाके पराक्रम विक नामतकका उल्लेख न होना असंभव वात है। ६ वर्प पहलेके नरवाहनके लेखमें वाप्पाका नाम भी श्राया है श्रौर उसकी वड़ाई भी श्वित प्रकारसे गायी गयी है ("गुहिल गोनत्ररेन्द्रचन्द्रः")। दूसरी वात यह कि "श्रानन्दपुरविनिर्गत" विशेषणका गुहसेनके विषयमें प्रयोग

कर लिये गये हैं। पर इसमें एक नाम शीलादित्य आया है। यह वही भीलादित्य होगा जिसका ७०३ वै० का शिलालेख मिला है-प्रो० रि॰ वेस्टर्न सिकंल १९०९, पृष्ठ ४८ पर जिस शीलादित्यका उल्लेख है उसका, ( भौडारकर डी॰ आर॰ ई॰ ऐ॰ भाग ३९ ) केवल शील नामवाले राजाका नहीं। यहां यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि मेवाड़में ऐसी दन्तकथा है कि वलभीसे वंशशाखा चल निकलने पर १४ पीढ़ियोंतक तो आदित्य उपवद बना रहा. पर जब बाप्पाने नया वंश चलाया तब यह उपपद ह्याग दिया गया और इसीसे आदपुरावाले लेखमें कोई नाम आदित्यान्त नहीं है। इस कारण हमारा कहना है कि इस लेखमें रिक्किखित शील भिन्न है और ७०३ वै॰ के शिलालेखका शीलादित्य भिन्न पुरुष है। पर जो बात हमें यहां मुख्यतः कहनी है वह यह है कि १४ नामों में अन्तिम नाम गुहादित्य है। दुसरी बात इस रायसागरवाले लेखसे यह भी दिखाई देती है कि दो चार नामोंके अन्तमें श्रादित्यके बदले केवल दत्त पद हैं और इसका कारण उचारणकी सुविधा होगा। अतः श्राटपुरावाले लेखका गृहदत्त नाम गुहा-दित्यके बदले लिखा जाना संभव है और श्लोककी वृत्त-मर्यादाकी रक्षाके छिए ऐसा किया गया होगा। बाज्पा नागदाके श्रादित्यान्त नामवाले राजाश्रोंमें श्रन्तिम था। उसने चित्तौड़में श्रपना राज्य स्थापित किया श्रीर उससे एक श्रतिशय शौर्यशाली तथा प्रसिद्ध वंशका श्रोरम हुआ। उसके पुत्रका नाम गुहिल होनेसे उस वंशको गुहिलोत नाम मिला। आदपुरा वाले प्रथम वाद्यस्त श्लोकका अर्थ हम ऐसा ही करते है और श्री गौरीशंकर श्रीकासे इस विषयमें हमारा मतभेद होनेसे इम कुछ डरते डरते यह श्रर्थ पाठकों के सामने रख रहे हैं। श्रन्तमें हम फिर कहना चाहते हैं कि भाटपुरावाले लेख (१०३८ वै०) का अर्थ आबू और वित्तीं हु गढ़वाले लेखोंसे ( १३३२ तथा ४१ वै० ) मेल बैठाकर ही करना रिचत है। इन्हीं लेखोंकी पुनरुक्ति बाणपुरावाले लेख ( १४९८ वै० )में हुई है। इन तीनो लेखोंमें दी हुई वंशावली इस प्रकार है- 9 श्री बाप्ता, २ श्री गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ शील, ६ कालमोज, ७ मर्तृपट, ८ सिंह भादि। इस - श्रवीचीन लेखेमें यदि वंशावलीमें थोड़ा श्रदल-वदल होगया हो तो उसका

बाल्पाके लिए डिचत रीतिसे प्रयोग किया जा सकता है। अवश्य ही इस शब्दका प्रयोग अनुप्रास (आनन्दपुर और आनन्दन) लानेके लिए किया गया है, फिर भी उसमें कुछ अर्थ तो होना चाहिये। अतः उसमें बाल्पाकी अतिशय ब्राह्मण-भक्ति और हारीत मुनिकी उचित सेवाका निर्देश दिखाई पड़ता है। हमारे मतसे सारी बातोंका बाल्पाके चरित्रसे पूरी तरह मेल है। जिस आटपुरा-लेखमें मेवाड़के समस्त राजकुलकी वंशावली दी हुई है उसमें बाल्पाके पराक्रम और बड़प्पनकी चर्चातक न होना असंभव है, अतः यही जान पड़ता है कि इस छोकके पूर्वाईमें बाल्पाका ही उल्लेख है। ताल्पर्य यह कि नरवाहनके शिलालेख और आवू-चित्तौड़वाले शिलालेखोंकी संगति आटपुरावाले लेखसे बैठानेसे यह बात निश्चित जान पड़ती है कि इस (आटपुरा) शिलालेखके प्रथम श्लोकमें वंशसंस्थापक बाल्पाका ही जय-जयकार तथा गुहदत्त शब्दसे उसीका निर्देश किया गया है।

अन्तमें इस वातका विचार करना है कि उक्त क्षोकमें वाप्पाके लिए गुहदत्त नामका प्रयोग कैसे किया गया। हम इसी भागमें अन्यत्र (पृष्ठ ११४) लिख आयं हैं कि वाप्पा मूल नाम था, वंशसंस्थापक होनेके कारण ''बाप' (पिता) के अर्थमें इसका प्रयोग नहीं चला था। अब कहना यह है कि सम्पूर्ण वंशपरम्पराको देखते बाष्पाका दुमरा नाम भी होना संभव है, वह नाम गुहदत्त है, और वंशपरम्पराका सम्बन्ध दिखानेके लिए वह आटपुरावाले लेखमें दिया गया है। हमारे सिद्धान्तानुसार वलभी राजवंशकी एक शाखा नागदामें स्थापित हुई और उसीमें बाप्पाका जन्म हुआ। रायसागर वाले शिलालेखमें लिखा है कि इस शाखाके राजा 'आदित्य' उपपदवाले नाम प्रहण किया करते थे। इस लेखमें ये नाम दिये हैं और उनका क्रम यह है-१पद्रमादित्य, २ शिवा-दित्य, ३ हरदत्त, ४ सुजसादित्य, ५ सुमुखादित्य, ६ सीमदत्त, ७ शीला-दित्य, ८ केशवादित्य, ९ नागादिस्य, १० भोगादित्य, ११ देवादित्य, १२ आसादित्य, १३ कालभोजादित्य, १४ गुहादित्य (भावनगर ईं॰ पृष्ठ १५०)। यह लेख सत्रहवीं सदीका है और मालूम होता है कि उस समय कितने ही नाम विस्मृत हो गये थे जिनकी जगह दूसरे नाम किर्पत पालके पुत्र हयपति देवपालका उल्लेख मिलता है और सियाडोनीका शिला-लेख (एपि॰ इं॰ भाग १) भी "क्षितिपाल पादानुध्यात देवपाल" कहकर उसका १००५ विक्रमाव्द अर्थात् ९४८ ई० में उल्लेख करता है। ये दोनों-देवपाल एक ही माने गये हैं (अर्थात् देवपालके पिता क्षितिपालका ही दुसरा नाम हेरम्बपाल होना मान लिया गया है ), परन्तु पंडित गौरीशंकर ओझाकी राय है कि ये दोनों देवपाल एक नहीं किन्तु भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रतिहार सम्राटोंकी खपाधि हयपति होना नहीं दिखाई देता। पर इस विषयमें हमारा मत यह है कि हयपति विशेषणसे कन्नौजके प्रति-हार राजाओंका ही बोध होता है। हम छिख चुके है कि ऋरवी प्रवासियों-के वर्णनोसे प्रकट होता है कि कन्नौजके प्रतिहार राजा अपनी धुड़सवार सेनाके लिए प्रसिद्ध थे (देखो ए० २५६)। दूसरे परिशिष्टमें उद्धत शिला-हारोंके नवीन शिलालेखमें भी "वाजीश" शब्द स्पष्टतः कन्नौजके प्रति-हारोंके लिए लिखा हुआ मिलता है ( ए० ४४९ )। अतः यह सिद्ध है कि कन्नौजके प्रतिहार राजात्रोंने चाहे स्पष्टरूपसे हयपति पदवी ग्रहण न की हो श्रथवा भपने शिलालेखोंमें उसका व्यवहार न किया हो, परन्तु अन्य राष्ट्रों तथा उनके लेखोमें उन्हें यह उपाधि दी गयी है। प्रतिहारोंने अपने लेखोंमें श्रपने श्रापको गुर्जर नहीं कहा है, परन्तु राष्ट्रकृट श्रोर भरब लेखकोंने उन्हें गुर्जर कहा है। इसी तरह यह पदवी भी दूसरोंके द्वारा उन्हें मिली हुई दिखाई देती है। अतः यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि खजुराहोवाले दूसरे राष्ट्रके लेखमें हैरम्बपालके पुत्र जिस हयपति देव-पालका उछुंख है वह कन्नौजका प्रतिहार राजा देवपाल ही है और उसीसे यशोवर्माको वैकुण्ठकी (विष्णुकी) मूर्ति प्राप्त हुई और सियाडोनीका लेख प्रतिहारोका ही लेख है इसिकिये उसमें "क्षितिपाल पादानुध्यात"-मात्र कह कर उसीका (देवपालका) उल्लेख किया गया है। इन दोनों देवपालोंको भिन्न भिन्न व्यक्ति मानकर भोमाजीने जो वंशावली दी है उसे यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, पर दोनोंको एक मानकर जो नयी वंशावली दी है उसे उद्धत कर देना आवश्यक है। वह इस प्रकार है---

पुराने छेखोंसे संशोधन कर छेनेसे ही काम हो जायगा। शिळाछेखोंके पूर्व प्रासाण्यका नियम अवश्य होना चाहिये। पर जब अर्वाचीन छेखका पुराने छेखसे विरोध न हो तब वह अवश्य माननीय है। श्रतः हम चित्तौड़ श्रीर वाणपुरके तथा सर्वोपरि आटपुरावाले छेखको अग्राह्य कर कालभोज अथवा खोग्माणको बाप्पा मान छेनेके लिए तैयार नहीं हैं। फलतः हम भाटपुरावाले छेखकी विस्तृत वंशावलीके प्रारंभमें वाष्पाका नाम रखते हैं।

# (७) हालकी ऐतिहासिक खोज श्रीर इस कालके इतिहासके सम्बन्धमें उससे उपलब्ध तथ्य ।

## १--कन्नौजका प्रतिहार राजवंश।

रायबहादुर गौरीशंकर ओकाने हालमें ही प्रतिहार राजवंशका एक नया शिलालेख प्रकाशित किया है। इससे इस वंशके राजाओं की सूचीमें एककी वृद्धि होती है। इस राजाका नाम महेन्द्रपाल द्वितीय मालूम होता है (प्रतापगढ़का शिलालेख, एपि० इं० भाग १४, पृष्ठ १८२७)। ओकाजीने इस लेखकी मिति १००३ पढ़ी है। उसे विक्रम संवत् माननेसे इस लेखका काल ९४६ ई० ठहरता है। इस लेखमें वंशावलीका आरंभ महाराज देवशक्तिसे किया गया है और प्रत्येक राजाकी माता और इष्ट-देवका नाम भी दिया है। यह विशेषता प्रतिहार राजाओं ले लेखों की साधारण प्रथाके अनुरूप ही है। सम्राट् प्रतिहार घरानेकी जो शावली हमने १७६-७७ पृष्ठपर दी है उसमें महेन्द्रपाल द्वितीयका नाम नहीं है। प्रतापगढ़में उपलब्ध दानपत्रका कर्त्ता यही है। उसमें यह विनायकपालका पुत्र कहा गया है। खजुराहोके शिलालेखमें (एपि० इं० भाग १) हेरबन् उसका १३ वाँ स्थान था और वह बहुत ही थोड़े दिन राज्य कर सका और उसके बाद उसका चचा विजयपाल गद्दीपर बैठा। मथनदेवके राजोर स्थानके शिलालेखसे इसका काल ९६० ई० निश्चित हो गया है (एपि० इं० भाग ३)। दादाका नाम पोतेको देनेकी प्रथा सभी कहीं है। प्रतिहार वंशावलीमें भी वह दिखाई देती है और तदनुसार विनायकपालके पुत्र देवपालका नाम पुनः विनायकपाल पड़ना क्रमप्राप्त है। तथापि और खोजसे जबतक इस सम्बन्धमें अधिक जानकारी नहीं होती तबतक हमारी राय ओकाजीका संशोधन स्वीकार कर छेनेकी है।

एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है और वह यह कि इस नवप्रकाशित दानपत्रपर महेन्द्रपालकी सही केवल 'श्रीविद्ग्ध' अथवा 'विद्ग्ध' लिखकर की हुई है। संभव है, भविष्यमें इस पदवीके सहारे देवपालको सकता एकता अथवा भिन्नता सिद्ध की जा सके। खुद देवपालका कोई लेख अभीतक नहीं भिला है। सिधने प्रतिहारों के लेखोंकी जो सूची दी है (ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ १९०९ ई॰ पृ॰ ३३) उसमें देवपालका उच्लेख खजुराहों और सियाडोनीके शिलालेखोंके आधारपर किया गया है। देवपालका शिलालेख भिल्नेसे यह समक्षना संभव होगा कि प्रतिहार सम्राटोंकी प्रथाके अनुसार उसने अपनी सही करते समय कौनसी पदवी प्रहण की थी। जबतक उसका खास लेख नहीं भिलता तवतक यह विषय अनिर्णीत ही रहेगा।

#### २-परमार राजवंश।

पूर्वोक्त प्रतापगढ़के शिलालेखसे एक प्रश्न और भी उपस्थित होता है और वह धारके परमार राजाओं के सम्बन्धमें है। इस लेखसे मालूम होता है कि इन्द्रराज नामक किसी चौहान माण्डलिक राजाने प्रतापगढ़में ही सूर्य मन्दिर बनवाया था और उसकी बिनतीपर श्रीविद्रश्च सम्राट् अर्थात दितीय महेन्द्रपालके महासामन्त महादण्डनायक दामोदर पुत्र माधवने उस मन्दिरको एक गाँव दान किया। यह दान रडजैनमें किया गया और दानपत्रपर माधव तथा श्रीविद्रश्च दोनोंकी सही है। इस दानकी मिति

द्र महेन्द्रपात प्रथम ( हेस ९०३ और ९०७ ई० )

९ भोज द्वितीय महीपाल, वर्फ क्षितिपाल, वर्फ हेरंबपाल वर्फ ९१० ई० विनायक पाल, लेख—९१४, ९१७ और ९३१ ई० ११ महेन्द्रपाल द्वितीय १२ देवपाल १३ विजयपाल ९४६ ई० ९४८ ई० (ब ९५४) ९६० ई० १४ राज्यपाल १०१८ ई०

पिंदत गौरीशंकर ओक्साकी दी हुई इस वंशावलीके सम्बन्धमें हम -अपने दो विचार पाठकोंके सामने रखना चाहते है। पहला यह कि यह -बात संभव है कि देवपालका ही दूसरा नाम महेन्द्रपाल रहा हो। उसके -समय ९४६ और ९४८ में बहुत ही थोड़ा अन्तर है। और महेन्द्र देवका ही एक विशिष्ट रूप है। दूसरा यह कि खजुराहोका पूर्वोक्त शिलालेख ९५४ ई० का है और उसके अन्तर्में "विनायकपालके राजत्वमें" शब्द लिखे हैं, जिससे हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि ९५४ ई० तक चन्देल राजा नामधारी प्रतिहार सम्राटोंका साम्राज्य स्वीकार करते थे। पर इस दशामें यह मानना पड़ेगा कि तबतक विनायकपाल जीवित था। परन्तु विनायकपाल डर्फ महीपाल इस समय मर चुका था, ९४८ ई॰ के सियाडोनीवाले शिलालेखमें उसके पुत्र देवपालका उल्लेख हुआ है। अब यह मान लें कि ९५५ ई॰ तक जीवित रहनेवाला विनायकपाल दूसरा था और मरायोन्मुख मुगल साम्राज्यका अधिकार जिस तरह मराठे भौर श्रंग्रेज मानते थे उसी प्रकार उसका (विनायकपालका) आधिपत्य चन्देल राजा स्वीकार करते थे, तो वंशावलीमें पुनः संशोधन कर यह मानना होगा कि देवपालके विनायकपाल नामका पुत्र था, वंशावलींमें कि कृष्णने दिनतदुर्गका वध करके राज्य हस्तगत किया तथा यह भी कहा है कि यह वात एक ही दानपत्रमें मिलती हो तो भी वह मान लेने लायक है। यह दानपत्र खुद कृष्णका ही है जिसका काल शकाब्द ६९४ = ईसवी ७७२ है। उसे प्रकाशित करते हुए श्री सुखठाणकर छिखते हैं-"चूँकि कृष्ण दन्तिदुर्गकी किसी बुराईकी चर्चा नहीं करता है इसिलये यह बात विश्वासके योग्य नहीं है कि आगे चलकर दिनतदुर्गके कुपथगामी होनैपर कृष्ण उसका उन्मूलन कर स्वयं राज्यारूढ़ हुआ।" इस विषयमें भिन्न भिन्न लेखोंकी समीक्षा करनेके अनन्तर हमारी राय है कि इस मतको थोड़ासा बदल कर स्वीकार कर लेना चाहिये। इस घटनाके ४० ही वर्ष बाद लिखे गये (८१२ ई० ) बढ़ौदाके दानवत्रमें इस बातका वल्लेख हुआ है। अतः वह सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है। कृष्णकी मृत्युके इतने थोड़े दिन बाद उसके सम्बन्धमें वड़ौदाके दानपत्रमें भूठी बात लिखी जानेका कोई कारण नहीं है। साधारणतः इतने प्राचीन लेखकी प्रत्येक बात-को सच ही मानना चाहिये, मिथ्या तभी मानना चाहिये जब ऐसा समभ-नेके लिए उचित कारण हो। वादके शिलालेखादिमें जो इस वातकी पुनः चर्चा नहीं की गयी इसका कारण यह होगा कि यह घटना लोगोंको भूल गयी होगी अथवा इस अप्रासंगिक वातका उल्लेख अनावश्यक समभा गया होगा। इसी प्रकार दो सौ साल पोछे कडींके दानपत्रमें (९७२ ई०) इस ग़लत बातका लिखा जाना संभव है कि दन्तिदुर्गके पुत्र न था इसिलिये इसका चचा कृष्ण गद्दीपर वैठा, क्योंकि इतने दिन वाद यह बात भूरू गयी होगी कि कृष्णने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया था।

अतः सब लेखोंकी संगति मिलानेके लिए हम इस वृत्तान्तमें इस प्रकार थोड़ासा संशोधन कर लेनेकी सलाह देते हैं कि दन्तिदुर्गके काल-गतिसे परलोक गमन करने पर उसके पुत्रके दुराचारी होनेके कारण कृष्णने उसे हटाकर राज्यको स्वाधिकृत कर लिया। बढ़ौदावाले दानपत्रके शब्द कुछ अनिश्चितार्थंक हैं और उनसे यह अर्थ निकाला जा सकता है। वे शब्द हैं—"यो वंश्यमुन्मूल्य विमार्गमाजं राज्यं स्वयं गोत्र हिताय चक्रे? इनमें 'वंश्य' सामान्य शब्द है जिसका अर्थ दन्तिदुर्गका पुत्र भी हो

नहीं लिखी है, पर इसका काल उक्त घटनाके समय ९४६ ई० (१००३ वै०) के पास ही होना चाहिये। इससे यह भी प्रकट होता है कि ९४६ ई० तक मालवा और उसकी राजधानी उउजैनपर कन्नौजके सम्राटोंका अधि-कार था। परन्तु परमारोंके प्रकरणमें ( पृ० १९० ) हम लिख चुके हैं कि कृष्ण परमारने ९१० ई० के लगभग मालवा और उउजैनपर अपना अधि-कार स्थापित किया। ऐसी स्थितिमें ९४६ ई॰ में कन्नीजके प्रतिहार सम्राट्के प्रतिनिधि माधवका उउजैन जाना कैसे संभव होगा। इससे यह वात तो सिद्ध होती है कि हमारा यह कहना ठीक है कि कृष्णराजके पहले माछवापर परमारोंका अधिकार नहीं स्थापित हुआ था। परन्तु प्रस्तुत प्रतापगढ़वाले लेखके कारण यह भी मानना पड़ता है कि ९१० है॰ का कृष्णराज परमार भी मालवाका स्वतंत्र राजा, न हो सका था। वह वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्र रहा हो तो भी पूर्व प्रथाका अनुसरण कर कन्नोज-के सम्राट्के प्रतिनिधि (गवर्नर) को उन्जैन आने देता था। इतिहास वताता है कि विनाशोन्मुख साम्राज्यके प्रतिनिधि (वायसराय) कुछ दिन चलाये जाते हैं। लोगोंके समाधानके लिए यह खांग, बंगालकी दीवानिगरीकी तरह, कुछ दिन बनाये रहना पड़ता है। अप्रेजोंने प्रत्यक्षतः वंगालपर अधिकार कर लिया था, फिर भी सुमूर्च सुग़ल साम्रा-ज्यसे कुछ दिनोंके लिए उसकी दीवानीका ठेका ले लिया और जब कुछ दिनमें धीरे धीरे छोगोंका मन बदक गया तब मुग्छोका अधिकार खुझम-खुल्ला अस्वीकार कर दिया।

## ३—राष्ट्रकुटवंश।

एिपप्राफिका इंडिका भाग १४ पृष्ठ १२५ में एक नया लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें डाक्टर भाण्डारकरके मतके आधारपर श्री सुखठाणकर लिखते हैं कि "दन्तिदुर्गके पश्चात् कृष्णने सरल उत्तराधिकारके मार्गसे ही गई। प्राप्त की, दन्तिदुर्गका उच्छेद करके नहीं जैसा कि बड़ोदाके दान-पत्रसे डाक्टर फ्लोट अनुमान करते है। इस भागमें पृष्ठ ३०-३१ पर हमने कृष्णपर लगाये गये इस अपवादकी चर्चा की है और यह मत दिया है

### ४-वंगालका पाल वंश।

श्रीयुत बनर्जीने विग्रहपाल तृतीयका भामगाछी स्थानका लेख पुनः प्रकाशित किया है। भनेक वर्ष पूर्व डाक्टर कीलहार्नने इस लेखका आधा भाग प्रकाशित किया था। हालमें प्रकाशित प्रतिमें (एपि० ई० भाग १५ पृष्ठ २९५) पूर्व प्रकाशित वंशावली ही, जो इस पुस्तकमें भी द्रा गयी है, दी हुई है, केवल एक राजाका नाम अधिक है और वह जयपाल है। यह जयपाल धर्मपालके भाई वाक्पालका पुत्र बताया गया है (इसी-भागमें पृष्ठ २२८ पर दी हुई वंशावली देखिये)। इसका पुत्र विभ्रहपाल प्रयम हुआ। इसके आगेकी वंशावलीमें कोई फर्क नहीं हुआ है। एक वात और उल्लेखनीय है और वह यह कि इस दानपत्रके कर्ता तीसरे विग्रहपालके बौद्ध होनेकी बात इस लेखमें स्पष्ट रूपसे लिखी है।

### प्—मलखेड।

दक्षिण के राष्ट्रक्र्योकी राजधानी मान्यखेड अर्थात् माळखेड़ समभी जाती है। इस स्थानको में स्वतः जाकर देख आया हूँ। इसका शुद्ध नाम मळखेड है, इस भागमें वह गळतीसे माळखेड़ ळिख दिया गया है। राष्ट्रक्र्योंके छेखोंमें वह "अमरपुरीसे स्पर्धा करनेवाला मान्यखेट" कहा गया है, परन्तु ऐसे विशाल नगरका वस स्थानपर कुछ भी अवशेष अथवा निशान नहीं मिलता। हमारी रायमें उस स्थानपर किसी विशाल नगरका होना सम्भव भी नहीं। कारण यह कि मळखेडके पाससे बहनेवाली कांगिणी नदी भी गरमीमें सूख जाती है और वहाँ कुएँ भी नहीं हैं। कुओं खोदना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि ज़मीन पथरीली है, पत्थर बहुत जपर ही मिलता है और बहुत गहराईतक मिलता जाता है। केवल एक ही बात अनुकृत्र है और वह यह कि यहाँ कांगिणी नदीमें एक नाला मिलता है और इनके सङ्गमके समीप ही एक जँचा तथा विस्तीण टीला है, जिसपर आज भी एक विशाल दुर्ग विद्यमान है। प्राचीन कालमें जब तोप न थीं, आसपासके चौरस मैदानपर इस किलेमें रह कर अधिकार चलाना सुगस था। पर कहते हैं कि वर्तमान किला सुजफ्कर नामके सुसलमान सरदारका बनवाया हुआ

सकता है। इसके सिवा इस बिक द्वारा राजनीतिका एक तत्व भी सूचित किया गया है और वह यह कि राज्यका वास्तविक उत्तराधिकारी यदि दुराचारी होनेके कारण राजा होनेके अयोग्य हो तो उसके बादके उत्तराधि-कारीको चाहिये कि ''गोत्र हिताय" उसे हटाकर स्वयं राज्या हु हो जाय। राष्ट्रकूट राजवंशकी भगली पीढ़ीमें इसी तत्वका अनुसरण हुआ दिखाई देता है। कारण यह कि आगेके दानपत्रमें लिखा है कि कृष्णका बढ़ा लढ़का विषयभोगमें निमन्न हो गया था इसिलिये उसके छोटे भाई ध्रवने रससे राज्य छीन लिया (देखिये देवलीका दानपत्र)। पैठणके लेखमें (एपि॰ इं॰ भाग ३ प्र॰ १६७) तो यहांतक लिखा है कि कांची, गंग, बेंगी और मालव राजाओंने गोविन्दंकी सहायता की, तिसपर भी ध्रुवने उसको इरा दिया। इससे पता चलता है कि राजनीतिका सदाका ढंग उस समय भी प्रचलित था और उस समय भी पास-पड़ोसके राजा भाई माईके कग-द्वेम द्वल देनेके मौकेकी ताकमें रहते थे। परन्तु इन दोनों प्रसंगोंसे यह भी प्रकट होता है कि इस समयके राजपूत राजा राजनीतिमें पक्के थे और साधारण लोग भी शुद्धाचारी तथा तेजस्वी राजाका ही पक्ष लेते थे। अस्तु, हमारा मत यह है कि इस नवीन लेखका अर्थ यह न करना चाहिये कि वह खुद आगे चलकर दुराचारी हो गया और कृष्णने उसका वध किया, बल्कि यह करना चाहिये कि उसके पुत्रकी ऐसी गति हुई। बड़ीदाके दानपत्रका अन्य लेखोंसे मेल बैठाते हुए ऐसा माना जा सकता है। 🏶

क्ष राष्ट्रक्र्टोंके दानपत्र कालानुक्रमसे इस प्रकार हैं—१. हालमें प्रकािशत कृष्ण प्रथमका भांडक स्थानका दानपत्र, ७७२ ई० (एपि० इ० १४); २. पैठणका दानपत्र, ७९४ ई० (एपि० इ० भाग ३, प्र० १६७); ३. बड़ौदाका दानपत्र, ८१२ ई० (इ० ए० भाग १२ प्रष्ठ १८२); ४ बगुम्राका दानपत्र, ८६७ ई० (इ० ए० भाग १२, प्र० १८७); ५. गोविन्द तृतीयका अलास स्थानका दानपत्र (एपि० इ० भाग ६ प्र० २०९); ६ सामनगढ़का लेख (तथा ई०) और ७. कर्डाका लेख (इ० ए० भाग १२ प्रष्ठ २६७), ९७२ ई० आदि।

है और बसतीमें भी एक पुराना जैन मंदिर है। इससे अनुमान होता है
कि पूर्वकालमें यहाँ राज्य था और वह किसी राष्ट्रकूट सरदारका रहा होगा।
राष्ट्रकूटोंका झुकाव आगे चलकर जैन धर्मकी ओर हो गया था, यह बात
प्रसिद्ध है। किलेमें जैनों और वैश्यात्रोंके प्राचीन स्थानोंका होना इस
बातका सूचक है कि प्राचीन समयमें भी इस स्थानको राजनीतिक
महत्व प्राप्त था।

अन्तमें हम प्रस्तुत तथा आगेके कालके संबंधमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करनेवाली बातकी चर्चा करना चाहते हैं जिसकी ओर हमारा ध्यान पीछेसे गया है। गुलवर्गा ज़िला निज़ाम राज्यमें है। मलखेड इसी ज़िलेमें है। इस ज़िलेके अधिकतर लोग कानड़ी भाषा बोलते हैं। परन्तु पटेल, पटवारी गाँवका स्याहा, जमावन्दी आदि महाठी तथा मोडी लिपिमें लिखते हैं। यही नहीं, बाजारके कानड़ी बोलने वाले व्यापारी भी अपना जमा-खर्च मराठी-मोड़ीमें ही रखते हैं। यह प्रथा कैसे चली, इस विषयमें पूछताछ करनेसे छोगोंने बताया कि यहाँ बीजापुरवार्लोका राज्य था, तभीसे यह रिवाज चला आरहा है। हमें मालूम हुआ कि केवल इसी जिलेमें ऐसा रिवाज नहीं है, बिक वेलगाँव, धारवाड़ और मैजूर तकके कानड़ी-भाषी प्रदेशमें यही प्रथा है। अवश्य ही इन सब स्थानोंमें बीजापुरके बादशाहका राज्य था। परनतु मुमलमान बादशाहने मराठीमें हिसाब-किताब रखने की प्रथा क्यों चलायी ? बहमनी राज्यका विभाग भाषातुसार हुआ, यह स्रष्ट दिखाई देता है। कानड़ो-भाषी प्रदेशमें बीजा-पुरकी आदिलशाही, मराठी परेशमें नगरकी निज़ामशाही और तेलंगनामें हैदराबाद (गोलकुंडा) की कुतुबशाही स्थापित हुई। इस प्रकार बीजापुरके बादशाहका सम्बंध महाराष्ट्रसे न होने पर भी उसने कानडी प्रदेशमें-मराठी मोड़ीमें हिसाब-किताब रखनेको प्रया चलायी, यह एक पहेली ही है। हमारे त्रिचारसे इस प्रथाका सूत और भी दूर तक जाता है। बहमनी राज्यको राजधानी पहले पहल गुलवर्गामें स्थापित हुई थी और इस राज्यकी स्थापना करनेवाला दौलताबाद-निवासी दिल्लोका सूबेदार था। महाराष्ट्रमें भानेवाला यह श्रन्नवतः पहला सुसल-

है और उसका नाम भी मुजफ्फर क़िला है। यह किला अत्यन्त विस्तीर्ण है। भीतर लगभग ५ हजार भादमियोंकी बस्तीके लायक जगह है। वर्तमान मुसलमान जागीरदार क़िलेमें ही रहता है। क़िलेके भीतर गिरे हुए मकानोंके पत्थर सर्वत्र बिखरे हुए हैं। एक जैन मन्दिरका अवशेष श्रीर एक परित्यक्त वैष्ण्य मठ आज भी विद्यमान है। यह मठ तेरह-वीं शताब्दीका बना मालूम होता है। दन्तकथा है कि मुजफ्फरने यह किला कौशल द्वारा एक जैन सरदारसे ले लिया था। इससे अनुमान होता है कि यहाँ किला पहलेसे था, मुजफ्फरने उसको मरम्मत करा कर ठीक किया। राष्ट्रक्टोंने उस पुराने किलेको सुदृढ़ देखकर वहाँ अपनी राजधानी बनायी होगी। जिस प्रकार शिवाजीने रायगढ्के किलेको, उसके बाहर बड़े नगरका बसना संभव न होते हुए भी, अपनी राजधानी वनाया, उसी प्रकार राष्ट्रकूटोंने भी कर्नाटककी नुक्कड़पर सुदूढ़ स्थान देख कर, वहां विस्तीर्ण नगर न होने पर भी, राजधानी बना ली होगी। पुराने समयमें मजबूत किला ही राजधानीका मुख्य श्रंग था, नगरकी आवश्य-कता न थी। अरव पर्यटकोंने छिख रखा है कि मान्यखेट पहाड़ोंसे घिरा हुआ है। पर यह वर्णन मलखेडसे बिळकुळ नहीं मिळता। यह बसती विलक्क चौरस मैदानपर बसी है। हाँ, मूल अरबीमें 'पथरीली जमीन' िखा हो, अनुवादकने भूलसे इसकी जगह 'पहाड़ियां' लिख दिया हो तो भवश्य ही यह वर्णन मलखेडकं लिए विलक्कल ठीक स्तरेगा। क्योंकि क्लिके बाहर घुड़सवारोंकी सेनासे काम छेने लायक स्थान बिलकुल ही -नहीं है, इस किलेपर आक्रमण भी पैदल सेनासे ही हो सकेगा और रक्षा भी उसीसे की जा सकेगी। सब वातोंका विचार करनेसे यह बात अब भी संशयशुक्त जान पड़ती है कि मलखेड ही राष्ट्रकूटोंका मान्यखेट है।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मलखेड वैष्ण्य लोगोंका तीर्थ-स्थान है। किलेमें पहले वैष्ण्योंका मठ था, उसे छोड़ कर वैष्ण्य गुरु टीका स्वामी (इन्होंने मध्याचार्य के प्रंथोपर टीका की है) बसतीसे एक मीलकी दूरीपर काँगिणोंके किनारे जाकर रहने लगे। वहीं आजकल पान है और प्रतिवर्ष यात्रा होती है। किलेमें जैन मन्दिरका अवशेष दुर्भाग्यवश देशमुख और देशपाण्डे लोगोंके यहां हंड़नेसे अभीतक मुगलोंसे पहलेका कोई कागजपत्र नहीं मिला। मलखेडके पास हेलंब नामक एक बड़े तालुके (तहसील) का स्थान है। वहां एक प्राचीन शिव-मंदिर है। इसके सामने एक स्तम्म है जो एक ही पत्थरका बना हुआ है। इसकी कँचाई लगभग ७५ फुट और मोटाई डेड़-दो फुट होगी। यह आश्चर्यजनक स्तम्म किसने कब खड़ा कराया? इस विषयके लेखादि मिलनेसे इन अनेक प्रश्नोंपर अच्छा प्रकाश पड़ेगा। ऐतिहासिक खोज करनेवालोंको उक्त हिसाब-किताब और कागजपत्र प्राप्त करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये।

महाराष्ट्रकी राजधानियाँ प्राचीन कालसे प्रायः इसी भागमें रही हैं, अतः यह अनुमान होता है कि यहाँ आदिमें मराठी भाषा रही होगी। पूर्व चालुक्योंकी राजधानी बदामी बीजापुरके पास कृष्णाके उत्तर और है। राष्ट्रकूटोंकी राजधानी यहीं कहीं रही होगी। मलखेड अथवा उत्तर चालुक्य राजाओंकी राजधानी कल्याण गुलवर्गासे उत्तर और याद्वोंकी राजधानी देविगिरि इसके भी उत्तर है। इसके बाद मुसलमानोंका बहमनी राज्य स्थापित हुआ तो इसने भी गुलवर्गाको और फिर कल्याणके समीपस्थ बेदरको राजधानी बनाया। भाशय यह कि यह भूमाग मध्यवर्ती तथा दक्षिणके पांड्य, चोल, केरल, गाँग आदि राज्योंके चुक्कड़पर होनेसे राजधानीके लिए उपयुक्त समका जाता था और ठीक ही समका जाता था। इतना कहकर हम यह लेल समीस करते है।

मान सरदार था। इसके दौलताबादका होनेके कारण संभव है कि इसीकें समयसे उक्त प्रथा चली हो। पर इसको भी आखिर कानड़ी प्रदेशमें मराठी-मोड़ी लिपि चलानेकी अनिवार्य आवश्यकता क्यों जान पड़ी? अतः इस प्रथाको और भी आगे ले जाकर यह मान सकते हैं कि यह देविगिरि (दौलताबाद) के यादव राजाओं के समय चली होगी। देविगिरि-के यादव पक्के मराठे थे। यह प्रसिद्ध बात है कि उनके विख्यात मंत्री हेमाद्रि हर्भ हेमाडपन्तने मालगुजारीका बन्दोबस्त किया और मोड़ी लिपिका आविष्कार किया। अतः यह अनुमान अधिक संभव दिखाई देता है कि यादव राजाओं के समय हेमाडपन्तने यह प्रथा चलायी होगी। अगले भागमें यह बात दिखाई जायगी कि यादवों के राज्यकी सीमा कृष्णा नदीके पारतक चली गयी थी। अतः गुलबर्गा आदि प्रदेशमें जनताकी माषा कानड़ी होते हुए भी राज्यकी सुविधाके छिए पटवारीके कागजपत्र और ज्यापारियोंका हिसाब-किताब मराठी तथा मोड़ीमें लिखा जाना उचित ही था। आज भी तो कितने ही दफ्तरों में श्रंश्रेजीका चलन है। भूकर और व्यापार-शुक्क उस समय राज्यको प्राप्य था, अतः इनके सम्बंधके कागजपत्रोंका मराठी तथा मोड़ीमें लिखा जाना आवश्यक था। आशय यह कि यादव राजाओंके समयसे यह प्रथा चलनेका अनुमान ठीक वैस्ता है।

इससे भी आगे जानेपर दिखाई देगा कि राष्ट्रक्टोंका मराठी राज्य गुलवर्गा जिलेके मलखेड स्थानमें था। अतः जनसाधारण कानड़ी बोलते थे अथवा मराठी, इस प्रश्नका उत्तर इस भागमें सिन्द्रघ दिया है। मुसल-मानोंने जिसे किरिया भाषा कहा है वह कानड़ी है अथवा मराठी, यह बात अभी दिग्घ ही है। महाराष्ट्रमें कृष्णाके इस पार कानड़ी भाषाका प्रवेश कव हुआ, यह एक मनोरन्जक ऐतिहासिक प्रश्न है। आजकलका गुलवर्गा जिला शोलापुरके दक्षिण कानड़ी भाषाकी सीमापर स्थित है, इससे वहां प्रायः दोनों भाषाएँ समक्ती जाती हैं। परन्तु वहांके मूल निवासियोंकी भाषा कौनसी थी यह नहीं मालूम होता। प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयके कागजपत्र मिलनेसे इस विषयपर बहुत प्रकाश पड़ता। परन्तु.

# अनुक्रमणिका

श्रंगिरस, गोत्र-ऋषि ६४, ४३६ श्रंत्रजोंकी स्पर्हा, मोग़ल राज्यके

श्रंतर्राष्ट्रीय युद्ध /३८१, ३९३

अकवर ४८३ अकबरनामा २११

अकलंक देव ३०२

लिए १५९

अग्निकुल १५-का गोत्र-प्रवर ५५,-की भारवायिका १७, १९,२०;-

> की बत्पत्ति १२८, १४८;-की कल्पना ४६८;-की मान्यता

२५, २६

भरिनपूजा २७३, २७९, ४०८

अवलगढ़ ( अवलेश्वर ) का लेख 990, 994-99, 929, 920-

₹¢, ₹₹8,

अजमीढ़ ४२८, ४३६

अत्रि ४४३

अत्रिस्मृति ३८५

अधिकारियोंका वेतन, राजकीय

३६०, ३६७

अधिकारी, फौली ३६०;—, मुल्की

३५९, ३६०;-म्युनिसिपल ३६१

अनंगपाल तोमर २५०

अनहिल, चाहमानवंशका संस्थापक

138

अनहिलपहण २१

अनहिलपुरका बसाया जाना १८३

अनहिलवाड राज्यका अंत १८४

अनियंत्रित राजसत्ता ३४४, ३४५,

३५०, ३५१

अनुक्रोम विवाह ३३,३५,३३१-३५,

३८२, ४६५;-की सन्तति ३५, ३१२, ३८२, ३८३, ४६५;—से

लाभ ३१२

अपराजितका लेख ४८१-८२

**মন্তুত্**দুরুত ২৭1

अबूज़ैद, परदेके सम्बन्धमें ३२३, ३२४;—,राजभक्तींके सम्बन्धमें

३२७;—, वर्णीके पेशेके सम्ब-

३१३; —,वेशभूषाके

सम्बन्धमें ३२२

अमरसिह, क्षत्रियोंकेसम्बन्धमें ३१४

अमितगति कवि १९६ अर्वाचीन इतिहास अमेरिकाका

४०१, ४०२, ४०६, ४१३,४३०

अमेरिगो ४०७

आदिवराह झमा १७२,२०४,२५६, ३६८ भागंदपुरकी अवस्थिति १२८,४८४-८५; —के सम्बन्धमें भ्रम ४६८ आनंदविक्रम संवत् २९,३० आनर्त ९४ आपस्तंब ४४४ साबूका लेख ४५९-६२,४६७,४७७, 806,864-60 भामगाछी ताम्रपट २२२,२२६,४९५ 'आर्कटिक होम' ४०२ भार्थिक स्थिति, भारतकी ३९० आर्यधर्मकी पुनः स्थापना २६६ आयोंका आदि-स्थान २०९;—का पेशा ९३; -की टोलियाँ ४०३, ४१४,४१७,४३१,४३३

Ę

इंग्लैंडका नामकरण ४३ इंडोससेनियन सिका २०४ इंद्रराजका परामन १६१ इंद्रराज (तीसरा) १६७,२०१, २३६,२४३; (अन्तिम) २३९ इंद्रायुघ १५८,१७५,१९८ इंद्रिया ३०२ इफ्रमसूरी, भारतीय भोजनाच्छादनके सम्बन्धमें ३१९ इन खुदीदबा २५८,३०८,३१०,३१३

इवन हौकल २६२, ३२२ 'इलियड' १२० ईंडर शाखाकी स्थापना १०९, ४७३ ईलियट २५४, २५० बढ़ीसाका राज्य २५२ **उतंक मेवकी कथा ९५** वत्तर पुराण, जैनमंथ २३४ उत्पळ वंश २४९ **बद्यन ३१,४**१९ उद्यपुरका राजवंश ४६६ **बद्यपुर-प्रशस्ति** २३,५६,१८८, 969, 993 रद्योग-धंधे, भिन्न भिन्न वर्णोंके ३१२-१८ उद्गा ३५७ उपजातियाँ ३०८,-३८१-८२ डपजातियोंकी उत्पत्ति ५,६ रपासना, देवताओंकी ३४८;—की प्रणाली, कुमारिलकी २९४ उशाना ४४४ 汨 ऋग्वेदकी संघटना ४२९ ऋषियोंकी उट पत्ति १३१

एकराष्ट्रीयताकी भावना, भारतमें

380-86

अमोघवर्ष (पहला) २३३-३५; (दूसरा) २२६,२२७; (तीसरा) २४१, २४६ अरबी प्रवासी-कन्नौजकी सेनाके सम्बन्धमें ३४२,३४३;—,खान-यानके सम्बन्धमें ३१८;— जातियोंके विषयमें ३०८-१०; -,तीर्थ-स्थानोंमें देह-त्यागके सम्बन्धमें ३२७;—,प्रतिहारीके ४८९ ;—भारतीय सम्बन्धमं भाषाओंके सम्बन्धमें २६५;-मान्यखेटके सम्बन्धमें ४९६ अरवों, और राष्ट्रकूटोंमें मेल २४२;-का अधिकार, सिन्धपर १५४, १५५; —की दिगिवजय ८; की १७०, २४१;—की पराजय विजय, राजपूर्तोपर ९;—के भाक्रमण ११२,११८-१९,१५५, 289, 282 अरिकेसरी १६७ धर्जुन ९४ अर्डुद पर्वतकी कथा ९८,९९ अलंकारप्रियता, भारतीयोंकी ३२२-२३ **धल इदरिसी २७३,३२८,३**२९ अल इस्ताखरी २६१, ३२२ गलवेखनी २४७ अलमपूदी ३१८; —का प्रवास-वर्णन १६५;-,भारतीय भाषाओंके

२६७;-,भारतीय सम्बन्धर्मे राज्योंके सम्बन्धमें २५९-६१; —, मद्यपानके सम्बन्धमें ३१८-१९;-,वर्णींके पेशेके सम्बन्धमें ३१३ अलास लेख २३०,२७०-७१,३५२ मलीनाका लेख १२४ अलेग्जण्डर ४३० अलुद १२० अवन्तिभूपति १५८,२२३ अवैतनिक सेना ३४१ भशोकका साम्राज्य ३४७ अश्वमेघ ३८९ असनाका लेख १६८ अहिंसा २९५,३८९ अहिच्छत्रकी अवस्थिति ४८

श्रा

आंध्र २५२,२९३,४३९,४४२
आगमका अध्ययन तथा प्राधान्य
२७८-७९
आगमवेद २१६
आटपुराका लेख ११६,११७,११९,
१२१,१२७,१२९,१३०,१३३,
१३५,१३६,१५९,४६६,४७६,
४७९,४८१-८७
आत्मवात, तीर्थस्थानोंमें ३२७,३२८
आदिवराह १७२,३६०

कात्यायन छौगाक्षि सूत्र, प्रवर-सम्बन्धी ७३ कानड़ी भाषाका उद्य और प्रचार २७०-७१ कानड़ी साहित्यका आरंभ ४४१

कातून बनानेका अधिकार ३५१ काबुळका राज्य २४७ कामकोटि मठ ३०२ कामन राज्य २६१ कामरूपका राज्य २५१,२६१ कायस्थ जाति ३०८ कार्यस्थ प्रभु ३७ कार्लाइळ, गुहदत्तके सम्बन्धमें ४८० काळमोज ११८,४७६,४७८,४८८ काळिजर २०१, २०३, २१३;—पर

अधिकार, यशोवर्माका २०० कालिदास ३२६;—का समय २९३ कावी लेख २३२ काव्यका स्थान, इतिहासकी दृष्टिसे

120

काशीका लेख १६४,१६८,१९९ काशीनाथ कृष्ण लेले १९७,३०१ काश्मीर राज्य २४८,२५९-६० किरंजका राज्य २५८ कीरिया भाषा २६७,२६८,४९८ कीलहार्न १४०;—, कोक्कके सम्बन्ध

न्थमें २१४;—, गूवकके सम्ब-

सम्बन्धमें २१६—परवलके सम्बन्धमें २२४;—, पालोंके सम्बन्धमें २२२-२३;—, विना-यक पालके सम्बन्धमें २०५

कुंडका २३८
कुंडका २३८
कुंडका २३८
कुंडका २३८
कुंडका से ३०२
कुमारगढ़का छेख ४७७
कुमारगढ चिरत ७५,२०८
कुमारगढ चरित ७५,२०८
कुमारगढ़-प्रशस्ति १९६
कुमारिल भट्ट ८८,९२,३६७;—और शंकरकी भेंट २८७-८८,२९४;
—का कर्म-सम्प्रदाय २८६;—
का प्र'थ, मीमांसा-विषयक
२९२;—का देहत्याग १९०;—
का निवास स्थान २८९,२९१;
—का समय २८६-८९, २९३;
—की असफलता, दक्षिणमें २९५;—की योग्यता २९४;—
सम्बन्धी आख्यायिका २९०

कुरु ४२८
कृषिसम्बन्धी नियम, सिन्धका ३१६
कृष्ण (राष्ट्रकूट) २१५,२३१ (दि०).
२३५; (तृ०) २३८, ४३८–३९.
४९२–९३
कृष्णराज (परमार) १६२,१८८,
१९०–९१
केदारनाथका मन्दिर ३००
केनारी छेख २३३

एकलिंगका लेख १२७-२८ एकिलीनकी उत्पत्ति २०७ एपित्राफिका इण्डिका—प्रायः एलापुरका कैलासेश्वर मन्दिर २३१

श्रौ

औरंगज़ेब ४८३ औषनस स्मृति, अनुलोम विवाहके सम्बन्धमें ३३४

क

कंदहारका राज्य २४८, २६० ककुत्स्य १५५, १५६ ककलकी पराजय ४३८ कक्कुक १७३ कण्व, चंद्रवंशके पुरोहित ४२२-२३ कथासरित्सागर ५९४ कर्निगहम ८७;-,अहिच्छत्रके सम्बन्ध-में ४८;—,बारहूत तोरणके सम्बन्धसें ५८;—, मालवोंके सम्बन्धमें १००;—, वासुदेवके सम्बन्धमें ४६ कन्नीज का उद्दर्ध्वंस ३९५;—का परा-भव २२४; —का साम्राज्य १५७, ३३८,३३९,४९२;--के दान-पत्र ३५३;--पर आक्रमण १५६, १६०-६१, १६७-६८, १९०, 585 कन्नौज साम्राज्यका श्रंत १६९;—

का विस्तार २६०; -- का शासन १७०;-का हास १६७-६९, २२०;-की सीमा १६३;-की सेना २५६ कमलाकर भट्ट ९० करका स्वरूप ३६७ कर प्रहण-प्रणाली ३९२-९३ कर्कराजका दानपत्र १८९, १९२, ३०६ कर्कोंट वंश २४८ कडीलेख २३४–३६,२३८–३९,३५६, ४९३ कर्नाटकका दानपत्र ३५२;--का नामकरण ४३,४४ कर्नाटकी भाषा २७० कर्मवाद ३८८ कलचूरियोंका राज्यविस्तार २१३;-का वैभव २१७;-का स्वतंत्र राज्य २१३-१४;-की प्राची-नता २१७;—की वंशावली

कलचूरी शाखा, हैहयोंकी २१३ 'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' ९०,९१ कल्हण ७४,२५० कविकल्पनाकी विश्वसनीयता १८ कशिवनका राज्य २५८ कांगड़ाकोटका राज्य २४९ कांचीके पल्लव २५३ कात्यायन ४४५ युहसेन ४७२,४८१ गुहिल भौर गुहिलोतमें भेद ४७९ गुहिल-का राज्यारोहण ११८;-बाप्ताका पुत्र १३४, ४७८ गुहिलवश १०९, ४८१;—, आटपुरा लेखका ४८२;-का नामकरण ४७९;-क्री वर्षगणना ४७०;<del>-</del>की स्थापना ४६८;-, चाटसु लेखका ४८२ गुहिलोत और गुहिलमें भेद ४७९ गुहिलोत नाम ४८७ गुहिलोत राजपूत ८—गुहिल भी देखिये गुहिलोत वंश १०५,१०९,११८, १२८-३०,१३३;-और चौहान कुल १३८;—का उदय १०१;-का राज्य, चित्तौड़में १११,

में ४७७ गूजर २६—गुर्जर भी देखिए गूजर आलखान राज्य २५० गूजरोंके विदेशी होनेका अम ३२— ४०

११५;-का वर्ण ४६६;-के

नरेश १२२-२३;-शिलालेखों-

गूवक २१, १४१-५२ — और बाप्पा रावल १४५, — का समय १४४ गोत्र-ऋषि ६६ गोत्र-प्रवर—का महस्व ५५;—की

विस्मृति, क्षत्रियों और वैश्योंमें ३०७-०८—, के सम्बंधमें विदेशियोंका अम ५७---,पूर्व-कालीन ५५;—राजपूर्तीके ५४-६२,६६;—सम्बन्धी कथाएँ ५९, ६० गोत्रोल्लेखका अभाव, राजपूत लेखों-में ३०७ गोनदीय वंश, काश्मीरका १३४ गोपालराज—का आधिपस,वंगालपर २२१; --का समय २२३; --की चढ़ाई, कन्नौजपर १६०;-की जाति २२२;—की पराजय, राष्ट्रकूटों द्वारा १६०; - के युद्ध गोमक्ति ५,३२८;—, हिन्दू मुसल-मानोंके कलहका कारण ५ गोरीके साथ संग्राम, पृथ्वीराजका गोविंद ( शंकरके दीक्षागुरु ) २९७ गोविंदराज २३० गोविंदराज, चतुर्थकी विलासप्रियता २३७ गोविंदराज, तृतीय २३२ गौड़में विश्वंखलता २२० गौतम ४१३,४६६ गौरीशंकर ओका ४५८,४८३-८४.

४८८;-, परिहारोंकी वंशावली-

केयूर वर्ष २२,२१७ देशरी वंश २५२ केंकिल यवन २५२ केयर ९१,९२ केलासेश्वर मन्दिर, एलापुरका २३१ क्रोंकणका दानपत्र ३५२ कोक्कल (राष्ट्रकूट) २३९,४३८,४३९ कोंक्ल देव १६४,२००, २१४-२१६ कोलम्बस ४०७ कोसलका राज्य २५३ कोसलविदेह-का राज्य ४३१-३४; --को महत्व ४३१-३२ कौटिलीय अर्थशास्त्र ३६८ ऋग्मुका संप्राम २०२ क्रयविक्रय सम्बन्धी नियम ३१७ क्रुक, विलियम, राजपूतांके सम्बन्ध-में १४-१६ क्षत्रिय-'राजपूत' भी देखिए। क्षत्रियकुडाँकी दल्पत्ति ४६१ क्षत्रिय परंपराकी विश्वसनीयता ३९७ क्तिय प्रवर-ऋषि ६९ सन्निय राजकुल २९२ क्षत्रियोंका लोप, कलिमें ८६-९२

ख खजुराहोका लेख १६८,२०१,२०४, ४८८–९०

क्षितिपाल ( महीपाल ) १६८

खानपान—के सम्बन्धमें भरवी
प्रवासी ३१८, ३२८;—,शूड़ोंके साथ ३८३-८५
खारेपाटनका लेख २३४,२३६,२३७
खालिमपुरका लेख २२०,२२३,२२७
खिज़र लोग १६,४६
खोहिग—का दानपत्र १९२;—का
पराभव १९२, २३९;—की
प्रसिद्ध २३९
खोम्माण ११९,४८८
खोम्माण रासा ११९-२०

ग गजदलका महत्व ३७५ गजपति २०४, ४३९ गहरवार २०४ गांगेयदेव २५७ गांधार, दुह्युके वंशज ४३२ गांधारोंकी उत्पत्ति ४३२ गिवन ९;—,कविकहननाके संबंधमें १८, १९

गुजरातका नामकरण ४२,४३;—के लेख २८४ गुजराती भाषा ४२ गुजरोंकी उत्पत्ति १४–१६ ('गूजर' भी देखिये )

गुहद्त्त १२४,१२९,४८५;-का समय ४८४;---, बाप्पाका नामान्तर ४७७, ४७९, ४८६ चावहे, अनहिलवाहके १८१ चावहोंका धर्म १८५;-का स्थान १८२ चाहमाण, चाहमान वंशका प्रवर्तक १३९ चाहमान ८,—वंश ३२, ४४, १३२

चाहमानोंका उदय १०१;—का नि-वासस्थान ४५-४७,—का मूल स्थान १४०;—की उप्पत्ति १५, १९,२१,२२,२४,१४१,१४८, ४६१-६२;—की वंशावली

१४३;—की विजय, तोमरोंपर १४६;—की शाखा, नाडूळकी

188, 185

चित्तीड़का आक्रमण, अरवों द्वारा १०९, ११०;—का लेख ११५, ११८, १२१, १२७-२९, १२६, ४५९-६२, ४६७-७०, ४७५-

चित्रकूरोंकी पराजय २४५ चेदियोंका पराभव २०० चेदी २१;—शक २१३

चोर-डाकुओंका दमन ३९३ चोल राज्य, दक्षिणका २५३

छत्तीसगढ़ २१२

छत्तीस राजकुल ७४-८१,२०८,३४९

ज जगत्तुंग (तृ० गोविन्द) २३२; (द्वि०) २३६ जगहुगुरुकी उपाधि, शंकरकी २९८ जमोतीका राज्य १९८ जनक ४१२ जयपालका संग्राम, सुबुक्तगीनके साथ १६९,२०३

जयराम पिंड्ये ४५३ जयशक्ति १९९

जरासंध ९४ जहाँगीर ४८३

जातियाँ, भारतकी २४८;—सेद-भावरहित ३८१ /

जातियोंका रूपान्तर ६९,७०;— का स्वरूप, मध्य युगीन कालमें ८५

जाति व्यवस्था, वौद्धोंके समयमें ३९८;—मेगस्थनीजके समयमें ३४,३५

जायसी, मिलक मुहम्मद ४४२ जालंधरका राज्य २४९ जिनसेन, जैनाचार्य २३४ जुर्ज़ राज्य ४०,२५६;—का विस्तार ,२५६—'कनीज' भी देखिए जेजाकमुक्ति १९८

जैक्सन १७

जैनधर्म २७४,३७८;—का प्रचार २८३,२८४;—राष्ट्रकृट राज्यमे के सम्बन्धमें ४९०;—, बाप्पाके सम्बन्धमें ४५९-६७,४७०
-७२; —, सिन्धुराजके सम्बन्धमें १९६
श्रियर्सन २७२,४३३;—, आयोंकी
टोलियोंके सम्बन्धमें ४०२;—
आयोंके सम्बन्धमें १८,१९;—,
कोसलिविदेहके सम्बन्धमें ४३१;
—, पक्थ जातिके सम्बन्धमें ४१९;—, भारतीय भाषाओंके
सम्बन्धमें ४५१
ग्वालियरका लेख २१,३२९,३५९—
६१,३६६

घ घटिभाला लेख १७२-७३ घुड़सवारी, मराठोंकी २४४

च चडीदास, वँगलाका भादिकवि ४४२ चंदकवि १९-२१,२३,२६,२७,१३९, १४०,२००,२०६,२०८;—की सूची, राज्यूत-कुर्लोकी ७४-७८, १८८,३४९,४४० चंदेलवंशका अभ्युदय १९९ चंदेलोंका निवास-स्थान २०६;—का लेख २१७;—का विवाह-सम्बन्ध २०८;—की उत्पत्ति १३,७९ २०५-१२;—की कुलदेवी २१०; —के वर्तमान वंशधर २०८;—

के संबंधकी दंतकथा २०६, २०७:-के सिक्के २०४ चंद्रगुप्त २९२, २९६ चंद्रवंशका उल्लेख, पुराणोमें ४१५, वेदोंमें ३९६, ४१३-१४;—का ४३६-३७; -- की नामकरण शाखाएँ ४३५ चंद्रवंशियोंका मूलस्थान ४१६;— की सत्ता, पंजाबमें ४२० चंद्रवंशी क्षत्रिय ४०४ चच राजकुल ४६६ चांडालोंका कर्म ३१०; - के प्रति व्यवहार ३२० चाँदवड सिका ३६८ चाटसुका लेख ४६२, ४६६, ४७८, 869-65 चापवंश १८५;—का श्रंत १६७ चापोंकी उत्पत्ति १८६ चार्ह्स दि ग्रेट १११ चार्लं मार्टेल ८, १०८, ११०, १११ चार्वाक पंथ २८१ चालुक्य राज्यकी स्थापना १६७,४५० चालुक्य वंश ३२, १३०, १३२ चालुक्योंका गोत्र २१, २२; --की बत्पत्ति १५, २१, २४, २१६; —की पराजय २३०-३१ चावडाका स्वाधीन राज्य, गुजरातमें 391

दानपत्रों,-का रपयोग ३५५,३५८;-का रूप ३५७;--की उपयुक्तता, इतिहासके लिए १९०;—की नक्छ ३६५;—की शुद्धता ३६६; —में वर्णका उल्लेख ३०५-६ दाशराज्ञ युद्ध ४०७-१० 'दिरिवजय' का अर्थ १६१ दिच्वा-डुबौळीका दानपत्र १६६, 900,343 दिहा वंश २४९ दिविर वंश २४९ दिवोदास ४१०,४११,४१८;—का युद्ध, यदु-तुर्वशोंके साथ ४१८ दीनार ३६८ हुर्गावती २० ६, २१०-१२ दुर्लभ १४३,१४७ रामकृष्ण भांडारकर— भांडारकर देखिए देवपाल (प्रतिहार) १६८,२०१, २०२, ४८९=९० देवपाल (बंगाल ) २२४ देवपूजाकी नयी पद्धति २७७,२७८ देवालयों-का बाहुस्य २७५-७७;--पर विदेशियोंकी दृष्टि २७५ देश-विभाग ३५२-५३ देश-सूची, वराहमिहिरकी ८८ दौलतपुरका लेख १७०,१७४,३६४ द्रमा ३६८

द्ध्यु वंश ४३२ द्वारका मठ २९९

ध

र्धगराज २०३;—का राज्य-विस्तार २०२-३;--की जल-समाधि २०३;-की धर्मभावना २०४; -- के लेख २०२ धनपाल कवि १९२ धरणीवराह १६७; का दानपत्र 964 धर्मकीर्ति ३०२ घमपाल १६३,२२०,२२३,२२४ धर्मपीठोंकी स्थापना २९९ धर्मभावना, भारतीयोंकी २७२,२७३ धर्मशास्त्र ३४८ धर्म सम्बन्धी भाषा ३४८ धर्मोंकी आन्तरिक वृत्ति ३८०, ३९० थार्मिक स्थिति ३६६,३७७,३८८-९० धुंघ-वधको कथा ९५-६ ध्वनिरूपम१६०, १६४, ४९४;—का राज्यप्रवंध २३२;—की विजयू गंग आदिपर २३२

न

नंद ३० नंद वंश २९२ नन्तुक १९९ जोगराज १८४ ज्वालामुखी देवी २७७

Z

टाड—की त्रुटियाँ १०७;—की भूल,
राजपूत कुलोंके सम्बन्धमें ७५७७;—, खोम्माणके सम्बन्धमें
११९;—, परमारोंके सम्बन्धमें
१८६;—,प्रतिहारोंके सम्बन्धमें
१५२;—,वाष्पाके संबंधमें ११२,
१७०, ४७१, ४७५;—, मेवाइके राजघरानेके संबंधमें १२,१३,२०,
२५,५५;—लिखित इतिहास
१०६

टेक्क राज्य २५०

त

तंत्रपाल २५१ तंत्रवार्तिक २८९,२८३ तन्नभट्ट, तेलगू ग्रंथकार ४४२ तपस्याका प्रचलन, अनार्योमं २७८ ताफन राज्य २५९-६० ताफिक राज्य २५६;—की अवस्थिति

तिलक, आयोंके सम्बन्धमें ४०२ तुरूक प्रांत १७५ तुरूके आक्रमण, यूरोपपर ३९४ तुर्वशोंका वंश ४२५-२६ तुल्सीदास ४४३ तेलगू-का आदि प्रंथकार ४४१; —का बद्य २०१; —का साहित्य ४४२ तेलियोंका स्थान, समाजमें ३६३ तेलप चालुक्य २१७,४३८ तोमर राज्यकी स्थापना, दिल्लीमें २५० तोमरोंकी पराजय १४६ जसदस्य ४१२,४१३,४१८-२९

त्रिपुरराज्य २१३ द् दंतकथाएँ, चीरपुरुप सम्बन्धी १९३,

२०७

दंतकयाओंका स्यान, इतिहासमें १०७, १९८

दंतकथा, चंदेलोंके सम्बन्धकी २०६-७;—,पृथ्वीराज संवधी १९३-४;—, वाप्पा संबंधी १०७, १२६-७;—, सुंज संबंधी १९४;—, वनराज संबंधी १८२;—, वलभी वंश संबंधी ४८७

दंतिदुर्ग (वर्म) २२९,२४२ दंतिवर्माका वध २३० दक्ष ४४६ दखपतका वंश २११ दशस्य ४११ 'दस्यु' शब्दका अर्थ ९४ दादासाई नौरोजी ३९६

४६१;—की विद्याभिरुचि १८७; -के शिलालेख १८८ परशुराम ४६३ पराया शासन ३९१,४४८-४९ पराशर ४४५ पराशर-स्मृति ८२,३०६,३८४;—का काल ३१४;—,कृषिके सम्बन्ध-में ३१५;—,क्षत्रिय-वैश्योंके सम्बन्धमें ८९,-,वाल विवाहके सम्बन्धमें ३२४-२६;-,राजस्वके संबंधमें ३६४,-,वर्ण-व्यवस्थाके संबंधमें ३१४;—, वृषलीपतिके सम्बन्धमें ३३२ परिहारोंकी उत्पत्ति १५,१९,२४ पछ्च, काँचीके २५३ पशुपतिनाथकी पूजाविधि ३०० पशुयज्ञके प्रति लोगोंका भाव ३,४ पांचाल ४२८-३० पांड्य राज्य, दक्षिणका २५३ पाटनारायणका केल ५६ पाटलिपुत्रका साम्राज्य १५७ पाठक, प्रोफेसर ३०१ पाणिनि ८३, ८४ पातंजल महाभाष्य ९१-२ पानीपतका युद्ध १३८ पारियात्रकी अवस्थिति ५२ पार्गिटर-क्षत्रियोंके सम्बन्धमें ३९६, ३९९;—, गोत्रोंके सम्बन्धमें ३३

६७,६८;—, मधुके संवंधमें ४२५; -- ययाति-पुत्रोंके सम्ब-न्धमें ४१६ 'पाल' उपाधि २२२ पालनरेश २२४-५ ` पालवंश २१९; —का पतन २२६; — के लेख २२० पार्लो-का राज्यप्रवन्ध २२७;--का राज्यविस्तार २२७; -- की जाति २२६;—, की धर्मभावना २२६;---, की वंशावली २२२-२३,२२८ पाश्चपताचार्यकी पराजय २९८ पाश्चात्य विद्वान्, वैदिक नामोंके संबंधमें ४०९ पाश्चात्योंकी प्रवृत्ति, राजरूतोंके संबंधमें २०५ पुनर्जनमकी कल्पना २८१,३८८ पुराणीं-का रचनाकाल ४१६;-की वंशावलियाँ ३९९,४२६;—के नये संस्करण २०४,३९९ पुरी मठ २९९ पुरुकुत्स ४१२-१३ पुरू ४०८, ४२१; — के सम्बन्धमें मैक्डानल ४०८,---शतपथ वाह्मण ४०८;—द्वारा राज्य-संस्थापन ४१६-१७ पुरूरवा ४१५, ४२१, ४२७, ४३६

न्नयपाल २२६ नरवाहनका लेख १२०, १२९, १३० १३५, ३०७, ४५९-६१, ४६७, ४७९, ४८४, ४८६ नवसरी लेख ११०, ११३, १८३, २३५, २३६, २४६ नवसाहसांक १९१ नहुष ४३६ नागकुल ४५५ नागदा १०९, १२८ नागदाकी शाखा,वलभी वंशकी ४८६ नागपुर-प्रशस्ति १८९, १९३ नागवूजा २७३, २७६ नागमट ३८, १५३, १८३;—का आक्रमण, कन्नौजपर १६१;— का पराभव १६३; - का समय १७३ नागर ब्राह्मण १२४, १२५, ३५९ नागोजी भट्ट, वेदाधिकारपर ९२ नाटकीय भाषा २६८-६९ नाडूलकी शाखा, चाहमानोंकी १४४, 386 नाम, हिन्दुओंके ३२९-३१ नामोंकी आवृत्ति, एक ही वंशमें ४८१, ४९१ नाविक सेना ३७० नारायणपाल २२५,२२७

नासिकका शिलालेख ८७

नाहररायके साथ युद्ध, पृथ्वीराजका 948 निलगुण्डका दानपत्र २३३,२४४-४५, ३५३ निष्क (सुद्रा) ३६८ नैपाल–का राज्य २५१;-का शिला• लेख ११४ नैसर्गिक सीमाएँ ३४७ नोहलादेवी २२,२१६ नोहलेश्वरका मंदिर २१६ पंचमहाशब्द ३६० पंचायतनपूजा १७१;-का समर्थन, शंकर-द्वारा २८५ पंथोंकी एकरूपता २७४ पंप, कानड़ी कवि १६७ पठानोंकी स्पद्धी, मोगलराज्यके लिए 949 पदाधिकारी,—फौजी ३७३;—राज-कीय ३५३-५६ पद्मगुप्त १९५ परदेकी प्रथा ३२३-२४ परबल (गोविन्दराज) २२४ परमार वंश ३२,४०,४१,४४ परमारोंका उदय १०१,१८६-८९;-का निवासस्थान १८६;-का राजिचह १९२; की उत्पत्ति १५, १९, २३, २४, १३२,३०७,

फ

फरिश्ता, क्रम्मु युद्धके संबधमें २०३ फाहियान ३०२ फाहियान ३०२ फडीट ४९२;—,अमोयवर्षके संबंध-में २३५;—,इन्द्रराजके संबंधमें २३६;—,चौथे गोविंद राजके संबंधमें २३७

व

बँगलाको सृष्टि २७२,४४२, बंगाल-की दोवानगिरी ४९२;-पर बौद्ध धर्मका प्रभाव ३४४ बखरोंकी विश्वसनीयता १८१ बगुल्राकी सनद ११४,१६४ बढ़ोदाका दानपत्र २३०-१,४९२, ४८४ बदरी-केदार पीठ २९८-९ बनारस ताम्रपट २१४ बलवर्मका ताम्रपट १६६ राज्य—(राष्ट्रकूट भी बल्हारा देखिए )—२५४, २५९,२६१-विस्तार २५५;— २;--का की सुद्रा २५५; - की सेना २५५;-की स्पद्धी, जुर्ज़के साथ २५६ बहमनी राज्यका विभाग ४९७ बाउराका राज्य २५९—'कन्नौज' भी देखिए

वाजीराव, श्रंतिम पेशवा ३७४ वाणपुराका लेख ४७७,४८७ बाणभट्ट ३०४, ३२४ बादामीके चालुक्य २५३,२७१ वाष्पय १४७

बाप्पा ८, १०६, १०८, १२८-३०, १४५, १८३, ४८१-८८;—और चार्ह्य मार्टेल १०८, ११०;— और शिवाजी १०९, ४६९;— का ब्हेख, नरवाहनके लेखमें ४६०;—का जन्म ४७३;—का जनमकाल ४७०, ४७२, ४७४, ४७६;-का भारयोदय ४७३;-का मूलस्थान ४८५;--का रावयत्याग ४७५-६, ४८२;— का राज्यारोहणकाल ४७२-६, ४७८, ४८३; —का वंश ४६१, ४६९; —का वर्ण १२६, १२८, १३१-३, ४५९,४६५-८;--का संन्यास-प्रहण १११,१३६;— का समय ११२-४;—का स्थान, गुहिलोत वंशावलीमें ४७६;— को ब्राह्मण-भक्ति ४८६;—की विजय, अरबोंपर ११०; -- के सम्बन्धकी कथाएँ १०७,१२६-७; -- के सिक्के ४५९

'बालमारत नाटक' १६७ वालविधवा-विवाह ३२७ पुरूवंश ४०८,४२१–२२,४२६–२७ पुलकेशिन् २३५ पुष्कर तीर्थ ९७ पुष्कर सरोवरका नासकरण १४७-८ पू भीमांसाके साथ बौद्धधर्मका संवर्ष ३ पृथ्वीराज १९,२१,१२८,२१६;—का युद्ध, नाहररायके साथ १५४, सुहम्मद गोरीके साथ १२०;— का वंश २१;—के सम्बन्धकी दुन्तकथा १९३-४ 'पृथ्वीराज रासो'—'रासो' देखिए 'पृथ्वीविजय काष्य' २१,४५ पेशवाओंका राज्यकाल ४८३ पेहवालेख १७४,३६३ पैठणका लेख २७०,३५३,४९४ पैमाइश, ज़मीनकी ३६६ 'पैयलच्छि', प्राकृत काव्य १९२ पोरस ४३० पौरवों-का उर्हेख, वेदमें ४२६;-का विस्तार ४२६-७; -की विजय. अनार्थीपर ४२८ पौराणिक देवता २१०; -- की उपा-सना ४,२७४, २९५, ३०७, 306 पौराणिक भायाँकी परम्परा, टोलियोंके सम्बन्धमें ४०४ प्रताप १०५

प्रतापगढ़का लेख ४८८,४९१ प्रतापवर्धन ४८० प्रतिनिधि सभाएँ, प्रजाकी ३४१ प्रतिलोम विवाह,—आर्योंमें २०७, ३३२; --का निषेध ३३ प्रतिहार २०, २२ प्रतिहार वंश १९-२?, ३२, ३८,४१, प्रतिहार वंश, मांडोरका १७३-४ प्रतिहार सम्राट्, कन्नौजके ४० प्रतिहारोंका अधिकार, कन्नौजपर १५२;--का उदय १०१;--का लेख ३६, १७२;—की उत्पत्ति ४६१;—की स्पाधि ४८९;—की धर्मभावना २७५;—की राज-धानी १५५;—की वशावकी १७२, १७६;—को सेना १६५ 'प्रबंध चिंतासिण' ५०, १८१, १९१ प्रवर-ऋषि ६६ प्रवास-वृत्तान्त, अरब यात्रियोंका २५३;—की विश्वसनीयता३०५ प्रस्थानत्रयीपर भाष्य २९७ प्रांतीय मेद्-भावका अभाव, वर्णीमें 304-6 प्रांतीय राज्य ३४७ प्राकृत भाषाओका लोप २६९ प्राचीन इतिहासके साधन १८१ प्रामाण्य, ऐतिहासिक ३९९-४०१

भांडारकर ४५९, ४८१, ४८५;—, अकाल वर्षके सम्बन्धमें २३६; —, अग्निकुलके सम्बन्धम ३६-९, १२८; की भूल, लेख सम्बन्धी ४६०, ४६४-५;— कृष्णराजके सम्बन्धमें २३८;—, गुजरातके सम्बन्धमें ३९;--, गुर्जरोंके सम्बन्धमें १५;--, गुहदत्तके सम्बन्धमें १२९;—, गुहिलोत वंशके सम्बन्धमें ११२, ४८२; —, चालुक्योंके सम्बन्धमें ४२;—, चाहमानोंके सम्बन्ध-में ४४-९,१३७;—, जातियोंके सम्बन्धमें ३४-६;—, दस्य तथा म्लेच्छके सम्बन्धमें ९४; -, परमारोंके सम्बन्धमें ४६; —, प्रतिहारोंके सम्बन्धमें ४१, १५२,१७४;—, वाप्पाके सम्ब-न्धमें ११२, ४८२;—, मराठा वंशके सम्बन्धमें ४४८;—, राजपूर्वोके सम्बन्धमें १४-१६, ३२;—, 'रावल' शब्दके सम्ब-१०८; —राष्ट्रक्टोंके सम्बन्धमें २२९-३०;--हूर्णोंके सम्बन्धमें ३८ भाई-बन्द, राजपूर्तीके ३३७ भागलपुरका दानपत्र २२३-५,२२७, ३४३, ३५३, ३७०-४

भागवत २५२ भाग्यवती २२५ भारत-का नामकरण ४०७;-का बँदवारा, ययाति-पुत्रोंमें ४१६; -की पराधीनता ३३९-४०; —के छोटे राड्य 280;-नवीं तथा दसवीं सदीमें ३७६-९५;-मध्ययुगीन कालमें ३४८ भारतीय देशोंकी सूची ४९ भारतीय राज्य ३४५ भारतीय राष्ट्रोंकी पराजय, विदे शियों द्वारा ३४९ भारद्वाज गोत्र २१,१३२, ७११ भावनगर इन्स्क्रिप्शनस ४७१ माषा—नाटककी २६८-९;—,धर्म-सम्बन्धी ३४८;—,लारीय २६७ भाषाएँ-अनार्य २६५,-, अर्वाचीन ४३३;—,प्रचलित २६५, २७०, २७२;—,भारतीय २६५;--संस्कृतप्रचुर २६७ भाषाओंकी उत्पत्ति, आधुनिक ६ भाषाविज्ञान ४०१ भिक्षावृत्ति ३८६-८ भीम १०५ भुक्तिकी योजना ३५२ भूयड १८४ मृगु ६४ भोंसले वंश ४५४-५

वालविवाह ३२४-५;—के सम्बन्ध-में स्मृतियाँ ३२४-६ विजोलियाका लेख ५६,१३२,१४१-२,१४६,१५० विलहारीका शिलालेख २२,१६४,

२१४, २१६, ३६३
वीकानेरका शिलालेख ४७५
बुंदेलखंडका इतिहास १९८
बुचकला लेख १६२, ३०७
वेंगीका राज्य २५३
वेगारकी प्रथा ३५८, ३९३
वोधादेवी २१७
वौद्ध देवालय ३७७-८
वौद्ध मत २७४;—का उच्छेद १५,

२६६, २९४-५; —का प्रचार २६६; —का प्रभाव, कृषिपर ३१४, बंगालपर ३४४; —की पराजय २८७-८; —का लोप, भारतमें ३; —का संघर्ष, पूर्व मीमांसाके साथ ३; —का हास १७१, २१६, ३७७, बंगाल भीर मगधमें २२१; —के हासका कारण ३८६-७; —से लाम ३८८-९

च्यूलर,—सोहिंगके सम्बन्धमें १९२; —, नामोके सम्बन्धमें १८६;

—, परमारोंके संबंधमें १९१;

—, सिन्धुराजके सम्बन्धमें १९६

ब्रह्मक्षत्रकुलीन ७३ ब्रह्मक्षत्रिय ७३ ब्राह्मण ग्रंथ ३९८ ब्राह्मण ग्रंथोंकी रचना ४२८ ब्राह्मण परंपराकी विश्वसनीयता ३९७ ब्राह्मण राजकुल ४६६ ब्राह्मणोंका स्थान, समाजमें ३८६

भ

भंडी १७५ भंडीकुल १७५ भगदत्त वंश २५१ भटार्क,वलभीवंशका संस्थापक ११४, १२६ भटी वंश २४८ भरतके सम्बन्धमें ऋग्वेद ४०४-

तिके सम्बन्धमें ऋरवेद ४०४-११;—पुराण ४०५,४११-१२;-मैक्डानल ४०५,४०७,४३४;— के सूर्यवंशी होनेका प्रमाण ४३४-५

भरत, दुष्यन्तपुत्र ४०५-६,४२८, ४३५ भरद्वाज ४११ भर्तृपष्ट ११८,४८१,४८२ भर्तृपष्ट, द्वितीय ४८२-८३ भर्तृभद्ट, प्रथम ४६३

भर्तृहरिका समय ३०२

भवभूति २८९

महाभारत—और रासोमें साम्य २७, २८;-का वर्तमान रूप २७; —में देशोंकी सूची ४९,५२; में राजपूत शब्द ८३;--में राज-पूर्तोका उल्लेख ९३,९५ महाराष्ट्र—का नामकरण ४५२;-की स्वाधीनता २३० महाराष्ट्री भाषा २६९, २७० महिलाओंकी श्रेष्ठता, शांकर कालमे 'महीदेव' का अर्थ १२९–३०, १३६ महीपालका शासनकाल २२५-२६ महेंद्रपाल १६५-६६ महेंद्रपाल, द्वितीय ४८८ महोवा २००, २०९ मांडलिक राजे ३९२ मांडोर,—प्रतिहारोकी राजधानी वंश १५५:--का प्रतिहार १७३-४; -- का लेख ७९ मांसाशन २/०-८३, २९१, २९५; —का निषेध ३१९-२०; के सम्बन्धमें स्सृतियाँ २८३, ३२० माठव्य ४३१ मानमौर्यका शिलालेख १३२ मान्यखेट नगर ( मालखेड़ ) २७६, —का वर्तमान रूप ४९६-७; —की अवस्थिति ४९५;—की लूट १९६-३

माप-प्रणाली ३६६ मायावाद, शंकराचार्यका २९४ मार्टेल, चार्स —'चार्स मार्टेल' देखो मालवाका दानपत्र ३५७-८ मालियोंका महत्व ३६४ मिश्र विवाह ३६ मिहिर—'भोजराज' देखिए मुंज-का दानपत्र १८९,१९०, १९३; -का राज्याभिषेक १९०,-का समय १९६;--की योग्यता, शख-शास्त्रमें ३१४;-की विद्या-भिरुचि १९३;—के सम्बन्धकी द्तकथा १९४ मुंडराज ( भूयड ) १८४ सुग्ध तुंग २१६ सुद्रा-वरुहारा राज्यकी २५५;-विब्रह्पाङ्की ३६८;—'सिक्के' भी देखिए मुसलमानोंका भाषिपत्य,भारतपर १० मूरोंका पराभव, यूरोपमें ९ मूर्तिपूजा २७३, २७६; -- का प्रचार २८०;—का प्रभाव, राष्ट्रपर ₹७६-७ मूलआर्योंके घराने ६४,६५ मृतक संस्कार ३२८ मेगस्थनीज ३९९;—, जातियोंके सम्बन्धमें ३०८;—, जाति-**ष्यवस्थाके सम्बन्धमें ३४** 

भोज (परमार) १८९, १९५, १९६, १९७, २१५
भोज (परमार) १८९, १९५, १९६, १९७, २१५
भोज (प्रतिहार) २०, १५३, १६४, १७२, २३५, ४८१;—का दानएक्र १८९;—का पराक्रम १९४;
—का पराभव १६४;—का लेख १५३, १५८, १६०, १७०, २१५;—की योग्यता, शख-शास्त्रमें ३१४;—की विद्याभिरुचि १९४;—के सम्बन्धमें अलमसूदी १६५;—के सिक्के १७२
भोजप्रवंध' १९७
भोजप्रवंध' १९७

स

मंदन मिश्रकी हार, शंकरसे २९७ मंदिपका ३६३ 'मंदल' नामक देश-विभाग ३५२ मंदिरोंकी आय ३६१-६२, ३६४ मगध प्रांत २२१ प्रगध साम्राज्य ३४४ मणिया, चन्देलोंकी कुलदेवी २०६ मद्यपर कर ३६२ मद्यपन—का निपेध २८२, ३१८— ९;—का प्रचार २८२ मद्रास प्रान्तके राज्य २५३ मनुस्मृति,—अनुलोम विवाहके सम्बन्धमें ३३२-४;—, क्षात्र-धर्मके सम्बन्धमें ३१७--, विवाहके संवंघमें ३११-२;--, वेतनके संवंधमें ३७३ मराठा राजाओंकी जाति ४४० मराठी भाषा २६५, २६७-६९, ४४३; —का प्रचलन, मलखेड़ आदिमें 890-3 मराठों-का थागमन, दक्षिणमें ४५०; — का उत्कर्ष ४५६; — का क्षत्रियत्व ४५६;—का वंश ४४८;—का बासन ४४९;— की उत्पत्ति २९१; -- की संस्कृति ४५४;-की स्पर्दा, मोगल राज्यके लिए १५९ मरुदेश ९५,९७ मलखेड़ ४९५-६;—का वर्तमान किला ४९५-६;—की प्रचलित भाषा ४९७ मिलक सुहम्मद जायसी ४४२ महसूद गज़नवी ४०, १२०, १७५, १९५;-का आक्रमण १२१, १४७, १६९, २१७, २२६, २४९ महम्मद कासिम ३६४ महाकालेश्वरका सन्दिर २९८ महाजनकी नियुक्ति ३६१ महादेवी २३५

राजपूत घराने ७,८
राजपूत घराने ७,८
राजपूत वंश १०,१६,१७,५४,५९;—
की शुद्धता ८१,८६
'राजपूत' शब्द ८१;—का अर्थ
८३;—का प्रचलन ८५;—
की प्राचीनता ८२,८४;—,
भिन्न भिन्न प्रंथोंमें ८१-८४,
९३,९५
राजपूताना-के राष्ट्रक्ट २४०;—पर
आक्रमण ११२, ४७५;—में
आयोंकी पहली बस्ती ९७;—
में बौद्धोंका अभाव १०१;—में
राजपूतोंका न्वास ९९,१००;
—, राजपूतोंका आश्रय-स्थान
९९-१०१,—, रामायण और

महाभारतमें १३,९५
राजपूर्तों-का पराभव ९;-का विभाग,
व्यवसायकी दृष्टिसे ३१६;की विशेषता ८;-के गोत्र ८९;
के सम्बन्धमें नेसफील्ड आदि
११,१२,१५,१६
राजवंशका अभिमान, प्रजामें १५९
राजवंशोंका परिवर्तन ३३७

राजवाड़े,— मराठोंके सम्बन्धमें ४४७ ८;—मराठोंकी संस्कृतिके सम्बन्धमें ४५४;—यादवोंके सम्बन्धमें ४५३;—,राष्ट्रकृटोंके सम्बन्धमें ४४१

राजशेखर ३८, १६५, १६७, २६९, राजपत्ताका भाव, जनतामें ३३८,–९ राजस्थानका वृत्तान्त १४,१०६ राजा-का कर्तव्य, युद्धक्षेत्रमें ३७४;-का लक्षण २९२ 'राजा' शब्दका अर्थ ८८ राजेंद्र लाल, धंगके संबंधमें २०३ राजोरका लेख ३९,१६९,४९१ राज्यकर ३४५ राज्यकी कल्पना, भारतमें ३३६ राज्यच्युति, अयोग्य राजाकी ४९४ राज्यपाल (बंगालका) १६९,२२५, राज्य, भारतके ३५० राज्यन्यवस्था ३७६ राज्यस्थापनकी प्रवृत्ति, राजपूर्तोंमें 209 राज्याधिकार, क्षत्रियों तथा राज्य-स्थापक वंशजोंका ३४०

स्थापक वशनाका ३४०
राठोर घराना ४५६
राधनपुरका लेख २३१-२, ३५३
राधामाधव-विलास चम्रू ४४७
राम ४४१;—ऋग्वेदमें ४१२, ४३५
रामचंद्र (प्रतिहार) १६४
रामायणमें राजपूतानाका उल्लेख

रायसागर शिलालेख ४७३-५, ४८६-७; की नामावली ४८६ मेदपाट, मेवाङ्का पूर्व नाम ११८ मेवाड्—का लेख ४७५;—की महत्ता का कारण १०५;-की वंगा-वली ४८६ मैक्डानल ३९७;—, कोसल-विदेह-के सम्बन्धमें ४३१;—, पुरूके संवंधमें ४०८;-पौरवींके सम्बन्धमें ४२७;—, भारतके सम्बन्धमें ४०५, ४०७;—, शंकरके सम्बन्धसँ ३०० मैत्रक वंश १२५ मोड़ी लिपिका आविष्कार ४७८ मोरी राज्यका नाश ४७१,४७५ मोहनळालको भूल, सूर्चा सम्बन्धी ७८; -रासोके सम्बन्धमें २६, २९,३०

मौत्तरी घराना १७५ मौयोका राज्य, चित्तौड़में १८८ म्युनिसिपिछिटियाँ, नगरोंकी २६१ 'म्लेच्छ' शब्दका अर्थ ९४,९५

य

यज्ञादि कर्म २८० यदु-तुर्वशादि ४९४-३० ययाति ४३६;—की कथा ४१४-१५ यशस्करदेव २४९ यशस्तिलक २३८ यशोवर्मा (चंदेल) १६८,—का पराक्रम २००-१, ४८९-९०;
—का पराभव २४३
यागयज्ञ, हिंसायुक्त ३८९
याज्ञवल्क्य स्मृति—अनुलोम विवाहके सम्बन्धमें ३३३-३५;—,
गोवधके संबंधमें ५७
यादव, कृष्मके वंशज ४५३
यादवोंका उत्कर्प व निवास ४२५;युद्ध—की आवश्यकता ३९५;—की
अर्वाचीन प्रणाली ३७४;—
से लास ३४६
युद्ध-नीति ३९५
युद्ध-नीति ३९५
युद्ध-नीति ३९५
युग्धिष्टरका काल ३०
यूरोप, होली रोमन एम्पायरके समय
३४८
योगराज १८४

₹

रह राज्य ५१, ४३८-४०
रणदेवी २२४
रणस्वी २२४
रणस्विवंडीका लेख ४५१
रहमी राज्य २५७-५८, २६१
राजकुलोंकी सूची २४, ७४, १३८,
१३९, २०८
राजचिन्ह, परमारोंका १९२
राजतरंगिणीके राजपूतकुल ७४,२४७
राजपद सम्बन्धी कल्पना ३३६
राजपूत कन्याओंका विवाह २११

ਕ वंगाधिपतिका पराभव १६१-४ 'वंश भास्कर' २४,१३९ ् वणी-दिंडोरीका लेख २३१-२ वत्सराज ३८,१५६;-का आक्रमण, क्लोजवर १५६-८;--का परा-भव, ध्रुव द्वारा १६० वनराज १८२,--का अभ्युद्य १८२-३;-का राज्यकाल १८४;-की जन्मकथा १८२ वराहमिहिरकी देश-सूची ४९,८८ वरेगलान दानपत्र ३५३ वर्णका उल्लेख, दानपत्रोमें २०५-६ वर्ण-परिवर्तन ६१-२ वर्णभेदका अभाव, भायोंमें ७४ वर्णसकर जातियाँ ३५ वर्णसंस्रताका आरंम ३२ वर्णाश्रम-च्यवस्था ३२,२०४,३८१, ४३४ वर्घा ताम्रपत्र २२९, २३१,२३४-८, ३०५ वर्मवंश-का आरंभ १७५;-का ज्ञास १५७ वर्षमान, प्राचीन सायौंका ४३७ वलमी राजाओंकी विद्याभिरुचि \$ 18 वलभी वंश ११३,१२४,१२७,१३५, ४६९; - का समय ४७०

वशिष्ट २३,६४,९८,४०७,४३४, ४४७:-की इत्यत्ति ४०८ विशष्ट-सृति--क्षात्र धर्मपर ३१७,-सहमोजके सम्बन्धमें ३२१;-सूद्वोरीके सम्बन्धमें ३२० वसूली विमागको व्यवस्था ३६४-५ वास्पतिराज १४२, १४४,१४६,२५१ वाक्पतिराज (परमार) १८९, 193 वाल्मीकि ४५० वासुदेव, चाहमान वंशका संस्था-पक १५ विंसेंट स्मिय, राजयूर्तोके सम्बन्धर्मे ७,१०,१२,१३-१६ विक्रम संवत् १७४ विग्रह १४२, १४४, १५३; (दँगाल) २२२, २२४ वित्रहपालीय दम्म ३६८ विजय २०० दिजयपाल १६९ विजेताके कार्य, भारतीय १६१ दिज्ञानवाद, बौद्धोंका २९४ विज्ञानेश्वर-का अमात्मक अर्थ, सूत्रका ५७, ५९, ६१, ६३, ७२; —का मत १३२;—का हेल ४५४;—का समय ५९ विदेशियोंकी दृष्टि, धनसम्पद्म संदि-रापर २५%

'रावल' शब्दका मूल अर्थ १०९ राष्ट्रकूट २४, २४०; -- नाम २३९, २४१, ४५२;-, वंश २१९--का श्रंत २३९--का आरंभ २२९ —का ताम्रपट ४०; —नरेश २४०;—सान्नाज्यका श्रंत २३९ राष्ट्रकृट, मालखेड़के २४० राष्ट्रकूट, राजपूतानाके २४० राष्ट्रकूटों और अरबोंमें मेल २४२; —का आक्रमण, कन्नौजपर १६०;—का आगमन, महा-४५२;—का **ट**स्कर्ष २४२;—का ध्वज-चिःह २४५; —का पराभव १९३;—का प्रयत्न, सत्ता बढ़ानेका २४०; —का राजवंश ४५१; —का राज्यप्रबंध २४४;-का सेना-प्रबंध २४४; --की उत्पति २२९: -की उपाधि २४५;-की धर्म-भावना २४४;—की वंशावली २४५-६, ४३८;—की विजय १६०, २३०; की विरुद्वावली २४३;--के नाम २४२ राष्ट्रपति ३५६ राष्ट्रप्रेमका अभाव, सैनिकोंमें ३७५ राष्ट्रभावना ३४७-९;-आर्यो आदि-में ३३९;-फी जागृति ३४६-७ 'राष्ट्र' शब्द २४१

राष्ट्रोंकी सीमाएँ ३४८
'रासो' १९, २६-२८, ७५, १२८,
१३९, २१०, ४४३;--और
महाभारतमें साम्य २७, २८,का वर्तमान रूप २७;-की
मौलिकता २६-३१, ७९;-की
रचना २३
राहड़ा देवी २१७
राहिलका पराक्रम २००
रेपसन, वासुदेवके संबंधमें ४६
रिस्ले, आयोंके सम्बन्धमें ४०३,
४३३

लकुलीशका आगम २८५ लकुलीश सत १४६, २१६, २२६ लक्ष्मण (कलचूरी) २१७ लक्ष्मणराज १४४, १४६ लक्ष्मिणराज १४४, १४६ लक्षियकी सत्ता, काबुलपर २४७ लक्षिय वंश २४७, २४८, ४६६ लारीय माषा २६७ लाहीरके राजा २५० लिंग पूजाकी प्रणाली २८५ 'लिंगिवस्टिक सर्वे आव इंडिया'

ल

२७२, ४४१ लिच्छविवंश २५१ लेखोमें संवत् ४७२ ले ले १९७,३०१ लोहर वंश २४९ हके सम्बन्धमें ३१०-११;— सहभोजके सम्बन्धमें ३२१ ज्ञणकूपकी कथा ९६

श

'शंकर मंदार-सोरम' ३०२ शंकराचार्य ९२,३७७;-और कुमा-रिलकी भेंद्र २८७-८,२९४;— गृह-स्याग २९६;--का जन्म-स्थान २९५;—का तत्व-३०१;-का देहान्त ३०१;-का विद्याध्ययन २९६; —का शास्त्रार्थ, मंडन मिश्रके साथ २९७;--का समय २८६, २९४–६. ३००-४;---का स्थान, भारतके धार्मिक इति-हासमें ३०१;-का स्मारक २९६; - की दिग्विजय २८७, २९७;—की नेपाल-यात्रा ३००;—की भारत-यात्रा २९७-९:--की माताका देहांत २९९;-की योग्यता २९५;-की विजय, आसाम और उज्जैन-के पंडितोंपर २९८, काशीके पंडितोंपर २९७; —की विजयके कारण २९४;—के ग्रंथ २८७;-के मतका प्रचार २६७ शंख ४४६

शक्तिकुमार १२१;—का लेख ४८३ शबर, क्षत्रियोंके सम्बन्धमें ८८ "शबर भाष्य ४५८ शहाबुद्दीन १९३,६९४—'सुहम्मद गोरी' भी देखिए शांकर मतका प्रचार २६७ शातकर्णी ८७ शातवाहनका लेख ४५६ शारीर भाष्य २९७ शालिवाहन १२१; - का संवत् १७४ शासनप्रणाली, भारतीय राज्योंकी ३५०-६९ शाह आलमपर आक्रमण १६२ शाहजहाँ ४८३ शाही राज्य, काबुखका २४७ शिलाहार, थानेके ४३८ शिलाहारोंका दानपत्र ३६५,४३८ शिव—का महत्व राजकुलोमें २७५;-की उपासना, काठियावाड्मे १८६, राज-कुलोंमें २८४, शांकर सम्प्रदायमे २८६ शिवाजी ९०, १०९, १८२, ४४७;— और बाप्पा ४६९;—का कुछ ९,४५३,४६९ शिवि औशीनर ४३३ शीर्षमापन शास्त्र ४०३ शील ११८;—का लेख ४८०-३ शीलादित्य ४८७

विदेशी आक्रमण ३९३ विदेशी सेनासे हानि ३४३ विधवा-विवाह ३२७ विघान-रचना, भारतीय राज्योंमें ३४४-५ विनयादित्यका गणितज्ञान ३१४ विनायक पाल १६६, १६८, ४९० विनिमय-प्रथा ३६७ विभाग, भारतके २१९-२० विवाह-प्रथा १३३, १३४, ३१०;--के सम्बन्धमें स्मृतियाँ ३१०-११;--,दाक्षिणात्यकी २९१ विवाह-सम्बन्ध, विभिन्न प्रान्तीय क्षत्रियोंमें ८६, ८९ विश्वनाथ-मन्दिर, काशीका २७७ विश्वामित्र ६४, ४१०-११, ४३४;--की उत्पत्ति ४३५ 'विषय' की योजना ३५२ विष्णु ४४४;--की सूर्ति १६८,२०१, 888 'विष्णुपुराण' २५२ वीसलदेव १३८ बृहस्पति ४४४ र्वेकटेश्वर, शंकरके सम्बन्धमें ३०३ 'वेंदिदाद,' पारसियोंका पुराण ४०१ सेना २२७- वैतनिक वेतनभोगी सेना' भी देखिए चेतन, सैनिक पदाधिकारियोंका ३७३

वेदिक इंडेक्स ३९७, ४२२, ४२४-५, 838-4 वेदो-का आदर ३;--का संकलन ४३६;--में क्षत्रियोंका उल्लेख -३१६ वेरूलका कारकार्य २४२ वेलनकर ४३८ वेशभुषा ३२१ वैतनिक सेना ३६९;--,मिन्न मिन्न साम्राज्योंकी ३४२;--से हानि ३७२ वैदिक आर्यधर्म--का छोप ३;--पुनरुजीवन ३७७.७८;— की उन्नति ४१७;—की पुनः स्थापना, कुमारिल द्वारा २८७ वैदिक विधियोंके प्रति श्रद्धा, अन्य मतवालोंकी २८० वैघव्यकी प्रथा ३२७ वैरागियोंका पंथ ३८७ वैश्यों—का कर्म, गीताके अनुसार ३०९;--की उदासीनता, कृषि-कर्मके प्रति ३१५ च्यवसायमंडल ३६३ **च्यास ४३६, ४४**५ व्यासस्मृति ३८४;-अनुलोम विवाह-के सम्बन्धमें ३३३-५;—बाल विवाहके सम्बन्धमें ३२४-२६;-मांसके सम्बन्धमें ३२०;-विवा

सी. बी. ऐयर, शंकरके सम्बन्धमें ३०३ सुडाका लेख १३२,१४० सुकृत संकीर्त्तन १८१ सुखठाणकर, दन्तिदुर्गके सम्बन्धमें 895 सुदास ४१०, ४३४ सुबुक्तगीन और जयपालका संग्राम 'सुभाषित-रत्न-सन्दोहः' १९६ सुरेश्वराचार्य, मंडनका संन्यासा प्रम-का नाम २९८ सुलेमान २५४;—, व्यक्तिहोत्रङे संबं-घमें २७९-८०;—,कशविन, किरंज भादि राज्योंके संबंधन २५८;—,जुर्ज़ राज्यके सम्बन्धमें २५६;—,नपस्त्रियोंके संबंधमें २७९;--,ताफिक राउनके सम्ब-२५६-७;--,भारतकी राजनीतिक परिस्थितिके संबंब-में ३४१-२; — भारतीय राज्यों-संबंधमं २५४;—,मद्यके संबंधमें ३१९;—,रहमी राज्यके २५७;—,राजसत्ताके सम्बन्धमें ३३८-९;-वर्णोंके पेशेके सन्बन्धमें ३१३ सूची-भारतीय देशोंकी ४९;-चंदकी (राजपूतकुक्तोंकी) ७१-

८, १८८, ३४९, ४४०;—,स्कंद पुराणकी (देशोंकी) ४९, 49-3 सूत, पाचीन कालके ३९८ सूद्खोरीका निषेध ३१७ सूरजमल भाद, —अशिकुलके संबंधमें २४;—,राजपूत वंशोंके संबं-धमें ७८ सूर्यमंदिर, सुजतानका २०५, २७७ सूर्यवंश-का उल्लेख, वेदोंमें ३९६-४१२; —का नामकरख ४३६-७ सूर्ववंशी क्षत्रिय ४०४ सेनाएँ, मारतीय राज्योंकी ३४२-४ सेना-का अधिकार, नने राजवंशकी स्यापनाके समय ३४१;—का प्रवन्ध,बल्हारा राज्यमे २५५-६, २६०;-के सुख्य अंग ३७०;-, भिन्न भिन्न साम्राउनीकी ३७०-७२;—,नाविक ३७०;---, स्याची ३६९-७० सेमूर (चेजल) २६१ सेरंदीब राज्य २५८ सैनिक ब्यवस्था ३७६ सौराष्ट्रका इतिहास ४८१ स्कंदपुराख २७७;—का समय ४४०; —की सूची, (देशोंकी) ४९, 49-3; स्टेन केनाङ १४५

श्रुचिकुमारका शिलालेख १२१ श्रुचित्रमा १२४ शृद्ध कमलाकर ८९, ९० श्रंगेरी सठ २९८-९,३०२-४ शेत्रसम्प्रदाय ४ श्यामलदास, रामोके संबंधमें २६, २९ श्राद्ध इत्यादिका पुनः प्रचार २८३ श्रीकृष्ण ९४-४, ४०४, ४२४-४, ४३५;—का मशुरा-त्याग ९४;-श्रत्रिपतंशांके सम्बन्धमें ४०४ श्रीचंद्र १८२ श्रीहर्ष २५९

स

मंन्यासका प्राथान्य २९५
गंवर्न ४८५
संस्कृत—का पुनरज्ञीवन २६६;—का
प्रभाव, कार्य भाषाओषर २७०
संस्कृतप्रज्ञुर भाषाणुँ २६०
मगरका परानव, हेह्याँ द्वारा २१२
मगुणोपासनाका प्रचार २७९
मनी प्रथा ३२०
सपाटलक्षकी अवस्थिति ४६-८, ५१,
१४०
सम्बाट् पट, भारतमें १५६-०
सहमोजका प्रचलन ३२१
सहमार्जुन, हेह्याँका पूर्वन २१२

सांगली लेख २३६, २५६ मांप्रदायिकताका भाव ३७९ सागरतालका लेख ५५३,१६४,१७५ सामंतदेव १८३;—का समय १४४ / सामनगढ्का ताम्रपट २२९ त्माम्राज्यकी कल्पना, भारतमें २५५ याम्राज्य, भारतके ३५१ 'सान्राज्यः शब्द, महामारतमें १५६ साम्राज्य स्थापन ३३८ सारनाथका दानपत्र २२५ सिंघपर विधिकार, अरवींका ११२, ११०,१५४-५५,३९३,४७५ सिंबुराज्य १९४–९७ सिंहराज ११८,१४७ सिक्का बनानेकी कला ३६९ सिक्के,—गांनेय देवके २०४;-,गुह-दत्तके ४८१, ४८४;—,चंदेलॉंके २०४;—,चाँदवड ₹86;--वरुहारा राज्यके २५५;-वाष्पाके ४५९;–मोजराजके विग्रहपालके ३६८;—, हछी ३६८-९; ( 'सुद्रा' भी देखिए ) **मिकॉका प्रचलन ३६७-**८ सियाहोनोका लेख १६६,१७२,३२९ ३५९,३६३्–७,४७९ सिरोही १३८,१४७ सिसोदिया ४ सीमाएँ, नैसर्गिक ३४

न्यायप्रियता २८१, ३२८-९, ३८९ प्राचीन इतिहास हिंदुस्थानका २०५—'भारत' भी देखिए हिंदू धर्म-का आरंभ ४;-का प्रचार, बंगालमें २२१;—का २०३;--का स्वरूप ३७९;—की सहिष्णुता १७१ हिंदू-सुसलमानोंका वैमनस्य ३७७ हिंदू राजत्वकालका भारंम, भर्वा-चीन ५ हुएनसंग ७, ३४, ४८, ८७, १८८, १९८, २४७, २७०-७१, २८६, २८९, ३५०, ३७७;-के समयमें जातिका रूप १४;-, जकीतीके संबंधमें १९९;—, राजवरानोंके संबंधमें ८५;—,

वलभी कुलके संबंधमें ४६९

हुल ८०, ८१ हूण १४,३६-८ हूणोंका पराभव, सीयक द्वारा १९२; —का प्रवेश, भारतमें १५७;-का वर्ण ८० हेमचंद्र, जैन पंडित २८४ हेमाडपंत ४९८ हेमादिकी प्रशस्ति ४५३ हेलंबका स्तंभ ४९८ हैहयों-का निवासस्थान २१२;-का पराक्रम २१२; --का परा-भव, सुंज द्वारा १९३;—का वंश ३७;—का शिलालेख २१, ५६, ६०;—्की उत्पत्ति २१२ होमरका इलियड १२० होयसल राज्य, दक्षिणका २५३ होर्नल, डाक्टर ४०२, ४३३ होली रोमन पुम्पायर ३४८

स्थायी सेना ३६९-७० स्पर्शास्पर्श ३८३ स्मिथ-गुर्जरोंके संवधमें १५;-, —, चंदेल राज्यके सम्बन्धमें २०१;—,चंदेल तिक्कोंके सम्ब-२०४:—,चंदेलॉकी उत्पत्तिके संबंधमें २०५-१२; —,तुरुष्क शब्दके सम्बन्धमें १७५;—,दलपतके संबन्धमें २११;—,नन्नुकके संवंधमें १९९;—,नागभटके सम्बन्धर्मे १६३;-,प्रतिहारोंके 344, सम्बन्धमें १५२,४९१;-,राजपू-**उ**त्पत्तिके सम्बंधमें १२;—, राज्यपालके संवधमें १६९;-,रासोके सम्बन्धमें २७; -,हर्ष चदेलके सम्बन्धमं १९९ रसृति-ग्रंथ, प्राचीन और अर्वाचीन ३०५ स्मृति-ग्रंथोंका रचनाकाल ३८४ स्वतंत्र राज्य, भारतके २१९-२० स्वराज्य, देशोन्नतिका मुख्य साधन ३९०

ह

हंसोट लेख १४५ हद्दाल लेख १६७ 'हम्मीर महाकान्य' २१,१४७

'हयपति' उपाधि, प्रतिहाराँकी २०२, ४७९ हरविलास सारडा,—पृथ्वीराजके संबंधमें २१;—,सपाद्रक्षके सम्बन्धमें ४९ हरिवंश ३७,४२३ हरिश्चन्द्र ४१२ हर्ष ३५, १७०, १७१, २३५, २८८, २९२,४८१; —का पराभव २४३; —का वर्षा ४६४-५; —का साम्राज्य ३४७;—को मृत्यु ४; --की विद्वत्ता ३१४ 'हर्पचरित' ३६ हर्प देव (चाहमानोंके कुलदेवता) 984 हर्प-शिलालेख २१, १३९-४०, 182, 188, 184, 586, १७२, १९९, ४६२;—का काल हर्ष संवत् १७४ हल्ली सिक्का ३६८-९ हारीत स्वामी ११०, १३५, ४८६ हार्नेल ४३३;—,भार्योंकी टोलियोंके

सम्बन्धमें ४०२

हिंदी,—पश्चिमी ४४३;—,पूर्वी ४४२ हिंदुओंका ग्रंघविश्वास २६१,

२७६-०;-की सचाई और

हाहज २६०